# The New Testament

#### IN HINDI

धर्मपुस्तकका अन्तभाग।

ग्रर्थात्

मत्ती औ मार्क औ लूक औ योहनरचित

प्रमु यीशु खीष्टका सुसमाचार।

श्रीर

प्रेरितेंकी क्रियाओंका बृत्तान्त।

ग्रीर

धरमोपदेश और भविष्यद्वाक्यकी पत्रियां।

जो।

यूनानी भाषासे हिन्दीमें किये गये हैं।

BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY (NORTH INDIA AUXILIARY)
ALLAHABAD

1919

# The New Testament

Hapadi Lygologh

SCHOOL OF THEOLOGY

California .

अस् योश्र स्वीष्टका सुससाचार ।

क्षमी थी सार्क भी सक्त भी बेलकर बत

#H.

प्रविशेष्टी किया व्यक्त व्यक्ति ।

5114

प्रमार देश और अधिस्पन्ना स्पनी प्रियो।

जुनाती माहाते हिन्सोस किये गये हैं।

BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY (NORTH INDIA AUXILIARY) ALLAHABAB

1818

# स्वोपच । —:o:—

पब्बे संस्था । युष्ट ।

|      | PL  | 107 | V    |        |           |                                     |
|------|-----|-----|------|--------|-----------|-------------------------------------|
| 450  | 55  | ••• | •••  | •••    | •••       | भाहनका प्रकाशित बाक्य               |
| 430  | 6   | ••• | •••  | •••    | •••       | किए कि। इड्रेष्टी                   |
| र्वह | 8   | ••• | **** | •••    | •••       | किए फिस्ति किन्नीय न्डार्फ          |
| 434  | 6   | ••• | •••  | •••    | •••       | किए ग्रिस्ट्र किर्मिष्ट क्सरी पत्री |
| 00%  | *   | ••• | •••  | •••    | •••       | हिए किंडीए किंत्रीय नड़ार           |
| 805  | 'n  | ••• | •••  | •••    | •••       | हिम फिसड़ किन्निय उनिन              |
| 883  | *   | ••• | •••  | •••    | •••       | हिए किडीए किछिपे प्रिक              |
| 8=4  | *   | ••• |      | •••    | •••       | थाकृव प्रीरतकी पत्री                |
| 863  | 35  | ••• | •••  | •••    | FFP (     | किन्नीए रुकाप ) किंभिषाड            |
| 863  | . 6 | ••• | •••  | •••    | क्षिम दि  | म्प्रिय अनाम किनामिकिया             |
| 840  | 3   | ••• | •••  | •••    | İE        | म किन्नीह रुष्टाम किन्निनी          |
| 843  | 8   | ••• |      | frP    | हसरी      | किन्नीह रुवाए किष्धामित             |
| 885  | 3   | ••• | •••  | frp f  | में पहिला | किन्नीप रुवाप किष्धामित             |
| 835  | 3   |     | 1k   | इसरी प | वितको     | ह रुवाप किंकिकीनीकिम्रश             |
| 835  | *   | ••• | TEP  | पाह्या | 14तको     | ह रुवाप किंदिकीनीकिस्टी             |
| 85%  | 8   |     |      | •••    | tep to    | इन्निद्ध रुवाप किंकिन्छिरुक         |
| 810  | 8   | ••• | •••  | •••    | क्षिम वि  | क्तिमिक्का किंधिमिकिक               |
| 800  | 3   | ••• | •••  | •••    | frp i     | किनिमिष काम किंभिनीकी               |
| 935  | 3   | ••• |      | •••    | tep i     | किन्नीह छाम किंक्निशाला             |
| 500  | 35  | ••• | •••  | TEP .  | हैं दूसरी | कार्रीद्र रुवाप किंधिक्वीतिक        |
| 58€  | 36  | ••• |      | tep th | महिल      | क्रिन्थियों काम किंकिष्टनीय         |
| 335  | 36  | ••• |      | ••••   | 1E        | विक्रिप्रीर छवाप किंक्सिए           |
| 685  | 25  | ••• | •••  |        | ٩         | नाम्ड कांक्षामका किंतिया            |
| 838  | 53  | ••• | •••  | •••    | •••       | गोहन रचित सुसमाचार                  |
| 336  | -85 | ••• |      | •••    | •••       | तुक शन्त सुसमानार                   |
| 60   | 38  | ••• | •••  | •••    | •••       | मार्क रचित सुसमाचार                 |
| 8    | 75  | ••• | •••  | •••    | •••       | प्राष्ट्रामभक्ष किली किम            |
|      |     |     |      |        |           |                                     |

# हासीय**स** । —:०:—

| mignist administ which have been          |      |          |     | 150    |
|-------------------------------------------|------|----------|-----|--------|
| सब्देवाकी प्रता                           |      |          | - 3 | 480    |
| gred steam cheet yell                     | 1.10 |          |     | 426    |
| witer Altered 2 will wait                 | ***  |          |     |        |
| men untant gradt geit                     |      |          |     | 400    |
| विपाद आहितको वृत्ति प्रश्ने               |      |          |     | 305    |
| ्रियंतर मारवनी वह हो पही                  |      |          |     | .8691  |
| जाकन मारवना वस                            |      |          |     |        |
|                                           |      |          |     | 389    |
| र केन सामका प्राचल बार एका पूर्वा         |      |          |     | 868    |
| न्याविक्षका शावक अवित हो वडी              |      |          |     |        |
| विकासिका शबल मार्चका बुसरी पूरी           | 17.5 |          |     |        |
| स्प्राचन स्थाप सामक अस्तिका पहिल्ला पत्री |      |          |     |        |
| जनस्वीतिक्षिका पानल अस्तका कुन्सी प       |      |          |     |        |
| मिलकाता केवांका सत्तर प्रतिस्था पहिली     |      |          |     |        |
| workells at quee n'teau qui               |      |          |     | 8.6%   |
| संभावनाबाका नावत प्रायकी पूर्वा           |      |          | 8   |        |
| इस्से स्थाका प्राचल श्रीतको पूर्वी ,      |      |          |     | Saal   |
| गुलावियांको पायल आरवको पत्रा              |      |          |     |        |
| करितियोक्त पात्र प्रतिस्की सुसरी वर्षा    |      |          |     |        |
| कारान्यवाचा पावळ प्रस्तिकी प्रविली पृत्री |      |          |     | 18=    |
| रास्त्रीका पात्रक शहराको प्रवा            |      |          |     |        |
| Mix net lastretter gater                  |      |          |     |        |
| stied tied gentlate                       |      |          | 32  |        |
|                                           |      |          | 55. | 136    |
| ত্ৰ প্ৰেব্ৰ প্ৰথমিকা                      |      |          | 36  | 10.3   |
| the state middle                          |      |          | 64  | 1      |
| अपी रवित सुसम्राचार                       |      |          |     |        |
|                                           |      | PE 45.45 |     | 1 55 - |

# मत्ती राचित सुसमाचार।

#### [ यीशु स्त्रीष्ट की वंशावलि । ]

-:-0-:--

इब्राहीसके सन्तान दाऊदके सन्तान यीशु खीष्टकी बंशा-विल । इब्राहीमका पुत्र इसहाक इसहाकका पुत्र याकृव याकृवके पुत्र यिहृदा और उसके भाई हुए। तामरसे यिहृदाके पुत्र पेरस और जेरह हुए पेरस का पुत्र हिस्रोन हिस्रोनका पुत्र ग्रहाम । ग्रहाम का पुत्र अम्मीनाद्व अम्मीनाद्वका पुत्र नहशोन नहशोनका पुत्र सल्-मोन । राहबसे सलमोन का पुत्र बोग्रस हुन्ना रूतसे बोग्रसका पुत्रे श्रोबेद हुआ श्रोबेदका पुत्र यिशी । यिशीका पुत्र दाऊद राजा ऊरि-याहकी बिधवासे दाऊद राजाका पुत्र सुलेमान हुआ। सुलेमानका पुत्र रिहबुत्राम रिहबुत्रामका पुत्र अबियाह अबियाहका पुत्र ग्रासा । श्रासाका पुत्र यिहोशाफट यिहोशाफटका पुत्र यिहोरम यिहोरमका सन्तान उज्जियाह । उज्जियाहका पुत्र योथम योथमका पुत्र त्राहस श्राहसका पुत्र हिजिकयाह । हिजिकयाहका पुत्र मनस्सी मनस्सीका १० पुत्र श्रामीन श्रामीनका पुत्र योशियाह । बाबुल नगरकी जानेके ११ समयमें योशियाहके सन्तान यिखनियाह श्रीर उसके भाई हुए। बाबुलको जानेके पीछे यिखनियाहका पुत्र शलतियेल शलतियेलका १२ पुत्र जिरुबाबुल । जिरुबाबुलका पुत्र श्रबीहृद श्रबीहृदका पुत्र इलिया- १३ कीम इलियाकीमका पुत्र श्रसोर । श्रसोरका पुत्र सादोक सादोकका १४ पुत्र आखीम आखीमका पुत्र इलीहूद । इलीहूदका पुत्र इलियाजर १४ इलियाजरका पुत्र मत्तान मत्तानका पुत्र याकव । याकवका पुत्र १६ यूसफ जो मरियमका स्वामी था जिससे यीश जो सीष्ट कहावता है उत्पन्न हुआ। सो सब पीढ़ियां इब्राहीससे दाऊदलों चौदह पीढ़ी १७ श्रीर दाजदसे बाबुलको जानेलों चौदह पीढ़ी श्रीर बाबुलको जानेके समयसे खीष्टलों चौदह पीढ़ी थीं।

#### [ यीगुका जन्म । ]

याशु खीष्टका जन्म इस रीतिसे हुआ । उसकी माता मरियमकी १८ यूसफसे मंगनी हुई थी पर उनके एकहे होनेके पहिले वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मासे गर्भवती है। तब उसके स्वामी यूसफने १६

जो धर्मी मनुष्य था श्रीर उसपर प्रगट में कलंक लगाने नहीं चाहता
र॰ था उसे चुपके से त्यागने की इच्छा किई। जब वह इन बातोंकी
चिन्ता करता था देखी परमेश्वरके एक दूतने स्वप्नमें उसे दर्शन
दे कहा हे दाऊद के सन्तान यूसफ तू अपनी खी मिरयमको अपने
यहां लानेसे मत उर क्योंकि उस की जो गर्भ रहा है सो पवित्र
र श्वात्मासे है। वह पुत्र जनेगी श्रीर तू उसका नाम यीश रखना
र क्योंकि वह अपने लोगोंको उनके पापेंसे बचावेगा। यह सब इस
लिये हुआ कि जो बचन परमेश्वरने भविष्यहक्ता के द्वारासे कहा
र श्वा सो पूरा होवे कि देखो कुवारी गर्भवती होगी श्रीर पुत्र जनेगी
श्रीर वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे जिसका अर्थ यह है ईश्वर
र इमारे संग। तब यूसफ ने नींद से उठके जैसा परमेश्वरके दूतने उसे
श्राज्ञा दिई थी वैसा किया श्रीर अपनी खीको श्रपने यहां लाया।
र परन्तु जबलों वह श्रपना पहिलौठा पुत्र न जनी तबलों उसको न
जाना श्रीर उसने उसका नाम यीश रखा।

#### [ ज्यातिषियांका योशुकी भेंट करना।]

हेरीद राजाके दिनोंमें जब यिह्नदिया देशके बैतलहम नगरमें 💙 यीशुका जन्म हुन्रा तब देखो पूर्ब्बसे कितने ज्योतिषी यिरुशलीम २ नगरमें श्राये • श्रीर बोले यिहूदियोंका राजा जिसका जन्म हुश्रा है कहां है क्योंकि हमने पूर्वमें उसका तारा देखा है श्रीर उसकी ३ प्रणास करने त्राये हैं। यह सुनके हेरीद राजा और उसके साध ४ सारे यिरूशलीमके निवासी घबरा गये। श्रीर उसने लोगोंके सब प्रधान याजकों और अध्यापकोंको एकट्टे कर उनसे पूछा स्नीष्ट कहां ४ जन्मेगा । उन्हों ने उससे कहा यिहृदियाके बैतलहम नगरमें क्योंकि ६ भविष्यहक्ताके द्वारा यूं लिखा गया है कि हे यिद्वदा देशके बैतलहम तू किसी रीतिसे यिहूदाकी राजधानियोंमें सबसे छोटी नहीं है क्योंकि तुम्ममेंसे एक अधिपति निकलेगा जो मेरे इस्नायेली ७ लोगका चरवाहा होगा । तब हेरीदने ज्योतिषियोंको चुक्केसे बुळाके प उन्हें यत्नसे पूछा कि तारा किस समय दिखाई दिया । श्रीर उसने यह कहके उन्हें बैतलहम भेजा कि जाके उस बालक के विषयमें यलसे बुभो श्रीर जब उसे पावा तब मुभे सन्देश देश्री कि मैं भी ह जाके उसकी प्रणाम करूं। वे राजा की सुनके चले गये श्रीर देखी जो तारा उन्होंने पूर्वमें देखा था से। उनके आगे आगे चला यहांलों कि जहां बालक था उस स्थानके ऊपर पहुंचके ठहर गया। वे उस तारेको देखके अत्यन्त आनिन्दत हुए। और घर १०,११ में पहुंचके उन्होंने बालकको उसकी माता मिरयमके संग देखा और दण्डवत कर उसे प्रणाम किया और अपनी सम्पत्ति खोलके उसकी सोना और लोबान और गन्धरस भेंट चढ़ाई। और स्वममें ईश्वरसे १२ यह आज्ञा पाके कि हेरोदके पास मत फिर जाओ वे दूसरे मार्गसे अपने देशको चले गये।

्यसफ्का बालक ग्रीर उसकी भाराकी लेकर भिसरकी भागना।

उनके जानेके पीछे देखो परमेश्वरके एक दूतने स्वममें यूसफको १३ दर्शन दे कहा उठ बालक श्रीर उसकी माताको लेके मिसर देशको भाग जा श्रीर जबलों में तुम्मे न कहूं तबलों वहीं रह क्योंकि हेरे। द नाश करने के लिये बालकको ढूंढेगा। वह उठ रातही को बालक १४ श्रीर उसकी माताको लेके मिसरको चला गया श्रीर हेरे। दके ११ मरनेलों वहीं रहा कि जो बचन परमेश्वरने भविष्यद्वक्ताके द्वारासे कहा था कि मैंने श्रपने पुत्रको मिसरमेंसे बुलाया सा पूरा होवे।

जब हेरोदने देखा कि ज्योतिषियोंने मुक्तसे टट्टा किया है तब १६ ग्रित क्रोधित हुग्रा श्रीर लोगोंको भेजके जिस समयको उसने ज्योतिषियोंसे यत्नसे पूजा था उस समयके श्रनुसार वैतलहममें श्रीर उसके सारे सिवानेंमेंके सब बालकोंको जो दो बरसके श्रीर दो बरससे छेटि थे मरवा डाला। तब जो बचन यिरमियाह भविष्य- १७ इक्ताने कहा था सो पूरा हुग्रा कि रामा नगरमें एक शब्द श्रथांत् १८ हाहाकार श्रीर रोना श्रीर बड़ा बिलाप सुना गया राहेल श्रपने बालकोंके लिये रोती थी श्रीर शान्त होने न चाहती थी क्योंकि वे नहीं हैं।

#### उनका मिसरसे लीटना ख्रीर नासरतमें बसना ।

हेरोदके मरनेके पीछे देखो परमेश्वरके एक दूतने मिसरमें यूसफ १६ की स्वममें दर्शन दे कहा • उठ बाठक श्रीर उसकी माताको लेके २० इस्तायेळ देशको जा क्योंकि जो लेग बाठकका प्राण लेने चाहते थे सो मर गवे हैं। तब वह उठ बाठक श्रीर उसकी माताको लेके २१ इस्ताबेळ देशमें श्राया। परन्तु जब उसने सुना कि श्रर्षिळाव श्रपने २२

नहादेगा ।

। होई ।क्ष २३ और नासरत नाम एक नगरमें आके बास किया कि जो बचन ाहार सिनिनिनी कंडिलियार काम गुला भारत मिसने गिर्म । उन् निनाह रंड्रा छठ डे राष्ट्र राह्य राह्य हमा है अह है हो है । ए

ि क्तान्ड । क्रिडिस हिस् । क्ता ।

ह आसपास सारे देशक उत्तर हो सम पास मिकल आप और अपने क्रिक नंद्रप गृष्टि काएडीड्रुडी जाए गृष्टि कमिलाए अधी वत। एष ४ वसड़ेका पहुका बंधा था औए उसका भोजन हिड़ियां औए बन मधु भिडीक किसर प्राहि 1थ किसार् कंडल छिन्न । क मड़ार्फ सड़ । रिक ४ पुकारता है कि प्रमण्यरका पन्य बनाश्रो उसके राजमार्ग सीधे मिछोपाइ मिनिष्यहुक्ता किसिकी शब्द हुआ मि मिछो म्प्रकृति किसरी है डिक इस । है । यह उक्ती क्याड़ क्याड़ क्यांक क्यांक ह फिक पालाहरूप की ाफ्छ निड़क गृष्टि : गिरु निरुक प्रदेश में 🏸 द कार्क काष्ट्रीद्वर्ध काष्ट्र । ए। इन्हें । ए अति कार्क मार्क्टी कह

है किसह रिंडान कि छोगाए छए किसिसू हुन्छ। गरिक दिक्छ सिंत का सारी सारी का के हैं कि मार्थ है कि स्वा मार्थ है है १६ क्रीए क्रागर क्रागर होगा। उसका सूप उसके हाथमें हैं और छामजाप्र हिम इंस्त इह दिन हगरि दर्नार विहार किला विकार में इं एएन्त की मेरे पीछे आता है तो सुमसे अधिक श्रीम है १३ जाता है। में ती तुम्हें पश्चात्तापके किये जरु से विपित्तमा देता अच्छा फल नहीं फलता है सी कारा जाता और आगमें डाला १० और अब भी कुरहाड़ी वेड़ेंकी तड़पर उगी है इसिस्से में तो दे । है । एक एक रूपक नाइनम् मेरी कमडिश्व मेर्छिय नड्ड मुह्यु की दूं 15ड़क छिमह में कीफि डै मिडाएड 15मी ।प्रामड़ की 19क हम 15न्हीं ड्रथ सिहम नेपर मेपर प्रार्थ । क्रिंग्ड रुत्य ड कार्क क्यानाहरूप । इ ।यतावेदा विकास क्षेत्रक कार्या है। प्रमानाक क्षेत्रक निस्ता एकं कींगांस इ । इक सम्ह हा । एकं नाह । विस्ता - जब उसने बहुतेरे क्रिशिशों और एस्किशिक इसने बप-। एकी ।मछिनिष्ठ में मह मिन्ड्र किनार किंगिम निष्ट

4

इस स्थाित इसी शीतिस सब धरमेका पूरा करना हम नाहिये तब भेरे पास आते हैं। योश्वने उसके उत्तर दिया कि अब ऐसा होने १५ मार एक ग्रांक है एरहा वानिसमा विवा अवरच है क्या क्षाप अर् । । एक नेक अर केड के उस महार्थ । । । । अर अपने किन के तब थीथु योहनसे बपतिसमा लेनेका उस पास गाही हमें १३ ्योगुका वर्षातसमा ।

। इ क्ष्म्य होस् मि ं । फिलिं है हमु प्रयो 15म हम की हैडू फिलिएकिस इस छिई ग्रस्टि । 119ई नाष्ट्र प्रमुद्ध मेह स्था अवस् अपर आप देखा। इसने होने दिया । योथु वपतिसमा केंक तुरन्त जरुस १६

### [ । किर्म प्रमृति ।

। इकी कि किसर आ रहेता हता है हो अ। उसकी सेवा कि । ११ निनानिष्ट छन । एक छिन किक्षिष्ट रूप्टक मुद्रि एक माण्य किंग्रस्ट है निएए प्रविभाग ह की है । एकि की फिक हि पूर नार्ताष्ट्र है । इक मुक्त प्रणास करे तो में यह सब तुम्त देक्ता। तब जीशुने उससे १० फ़िल निस्त विस्ति हिस्सि क्षित क्षित करा या तू देहवत कर फ्यां कि किताम कि के के प्रमानक के कि का कि कि निमानीय क्ष्में । कि तम प्रियोग किक्ष्य मिल कर । कि श्रीनानने -हैं छिली फि इसी 1इक छिए ने उसि । फिर डाई प्रमुख्य सिहांप इतिकी आजा हैगा और वे तुर्फे हाथी हाथ उठा लगे न है। कि तेरे अपनेका नीचे गिरा क्योंकि छिखा है कि वह तरे विषयम अपने कि इं ह्यू कि रिष्ट है कि एक सिर्म अस्ति । एकी एक राष्ट्रिक केम्हरीम काक कि समान स्वीप रिकार नेगारीह कि । गामिक 六 हैं फिलकिन हुए एक बात से को हैं अवस्क सुखसे किरुलती हैं बन जावे। उसने उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोशिसे 8 मिडी। के प्रमित है है की है है की एक उसे हैं है कि में पहले हैं है। माप मह मेंगड़िनेक किषि है । । तह । । सह सिंह के के के सि कि 'n अरसा थियुको जंगलमें ले गया कि शेतानसे उसकी शत्रा किई जाय । वह चालीस दिन और चालीस रात è

# 

हत । एका । छाड़ मेडामांड्य हाई की । कि मेडिए हक 99 ने से केडाई कियान त्रामा अर्थ । एका । छाड़ किछाड़ा। ई? काडाम और मेडिटी प्रमात केसुस । ऐ मेशान मेडीन्यक काडाम मेडीन्यक डाएएए। हाई की । एकी माड काष्ट्र ई मांनाहमी कांप्रंड ४१ । कार्या कार्या होड़ होड़ा । एका । एका । इक भावम्डायहाम ५१ । एका ग्राम भेर केन्द्रेय प्राप्ट किस्मुस एके । कािसम ग्राप्ट । इंड - कार्या कार्या है में मेडिए होड़ा मेडिए । इंड - कार्या कार्या है है में माड़ा हाई कि केस्ट्रिय । कार्या है है ।

। इंक्षा 13 इंकि क्षप्रह इंक्षि

[। इं नात पर कोगुक उपदेशका आरस्भ, थन्य कीन हैं।]

१ अम् । भिक्ष अर्थ । भार भार भार मेह रूगे कि कि वीहा भीड़की इंसक पन्नति कह गाया और तब वह बेठा

। 111फ के इन्हें उपदेश देन किछा

। नाम आर न्यातिक दृशन्ति गिष्योका बसान । इसी रीतिस सताया। धि गिष्ट मिम्ह कि किथि कि इक्ष्मिक कि मिहेन्ह . गिक्षिप इक्ष ९१ तड्डा में एक मह कीएक रिहा इन्हों कही। अहं एंडिंग में बहुत १९ हाह छि किग्रक्ष हम इक्हों गड़क पुड़ हिड़ाई क्स गृष्टि हाहस डेमी शिक्ष मेरे हम्हा शिव विद्या कि हिम कि है कार्या सताये हो हिन्हीं है स्थाप अन्तर्भ है। धन्य ११ ०१ किसमा कि वि एक्स । किश्वक नात्रका कार्राट है विक्रिक ई ३ फेंडेंग्रेक ऊम कि विन्या। किया। क्रिक के बी कि के हैं कि द्यायन्त है क्योंकि उत्पर द्या किहे जायगी। धन्य वे जिनके ट कि कि फन्छ । क्छिकि फिक्की सुन कि की फिक्क हैं छिएए प्रक्रि छिप्त क्स है क्योंक ने पृथिवीक अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धन्मके ह ५.४ कि कि इन्छ । फिंडाए हिनीए हे कीएक है रिफ़्क कालु कि के इन्छ धन्य ने जी मनमें दीन हैं क्योंक स्वांका शज्य उन्होंका है।

। एक इाइहाणुए ।कार्मा मिन्न नीम् राइम्ह केछड़ किमिक किर राइम्ह ह की फेली छड़ केमह वरम हे स्पाह क्रीक्र हम एता वर्ष । अवस्त वर्ष । इ । इ । हिंद हो। इ । कि किंभित इह प्रिक्ष है किए प्रदृष्टि हुन्प्र दिन कि किन्तुक ५९ क्राह किक्पृति गिकि ग्रस् । 15क्स् हिम पृक्षी गर्भ है 1575 जानेक वाग्य हैं। तुस जगतक प्रकाश हो. जो नगर पहाड़पर १४ कासका नहीं कवल बाहर फक जाने और मनुष्णांक पांबेखि रीइ ताय ता वह किससे लागा किया जायगा. वह तबसे किसी तुस पृथ्वी के लोगा है। परन्तु भिष्ट लेगाक के किन्छु भट्ट

न । हाकाह किक्त की है । एउक एस सिम्हे में कीफिन । है । ए। ए किन्छ १९५ हन्। हिन किन्छ प्रक्रि हैं । छाए किन्छ प्रि १ कार्रमु किछित्रात्म हाम्बद्धा अथवा प्रक्रिक कि किछित्र ।

क्य प्रथम हाम क्य भिष्णक्षम्ब किवन प्राह न रुड विशोध कि तीह मड़ ड्रीक कि फिलिएड़ । पार्लड डिंग्ड पृष्ट प्रमु कि डुन्डी ३९ किछिसी डिफ्ट किंगिरेड पृष्टि कि परिड कियर सिम्प्राप्त कि डिफ्ट इंच्ट ड्राक कि उन्मुप पार्वाइक प्राई सिम्प्र प्रथमप्रे इक्ष्म इक्ष्म प्रथाप्त क्रिक्ट इक्ष्म कि प्राध्म इक्ष्म प्रथाप्त क्रिक्ट इक्ष्म कि एड्र कि क्ष्म प्रथम क्रिक्ट क्ष्म क्

प्राप्त होड़ हान एकं क्ये क्रिंगींग्सं रेंत की इ राज्य कि की तेरा दिहिना हाथ तुम्ने ठोकर खिलावे तो उसे कारके केक दे क्या ३० होने और तेरा सक्छ श्रारी नरकम न डाला जाय। और जो एत दे क्या है सिर्फिं रेंह की है एक फिड़ी रेंह की कि क किछाकनी सेंच कि हारुकी एकिट कि छोड़ कि हो है । है ३९ कुड़ एक प्राप्तिमिक सिर्भ मिनम निपष्ट इक देक थाउँ में एक हुक प्रपक्षि फिकी ट्रेकि कि की हूं 15ड़क समित में हन्प्र 1 प्रक हम न न नमानी सुना है कि आगे के लिगोंगिक हि । एवा था कि प्रस्तानिक । गाम्हाप म नंडब्रु छ रंड्ड रिवा है है म प्रम डिविंक है कि ए विदेशिय केर तू बंदीगृहमें डाठा जाय। में तुमसे सब कहता हूं कि किहाफ कि हा है है कि एक कि होंसे कि में कि कि कि कि कि कि फ़्क गारुमी एक छिस्ट है साँगम गरें कड़ेइस निपष्ट हू छिक्छ ५९ २४ पहिले अपने साईसे मिलाप कर तव आके अपना चढ़ावा चढ़ा। है ती अपना चढ़ावा चहां बेदीके सामने क्रीड़क चला जा. कुकु ग्रांक रित में नम कड़ाफ इंते की इंक फ़रमर रिड़ ग्रांक हाछ १३ आपक दंड के वाग्य होगा। हो वाहे तु अपना चढ़ावा बेड़ीपर किक प्रम कि छिपूर रे की इक ड्रांक कि प्रक्रि गागड़ छगछ कड़ड़ सामम किर्मिद्राप्त ाम खन्त र की देक में द्राम निपष्ट देवि कि प्रक्रि मार्ड फार्फ के उड़ में लिखार खाल में इंड के थिक फुराकष्ट छेड़ी म र्रिपाट ड्रार्क रिंग्ट की ड्रें 165वर सिस्ट में हुन्प्र । 1161ई छपछि केड्रेड ९९ मिना भेर कर और जो हो ने हो हो हो है। विचार स्थानम की 118 11911 1ड़क छिर्मिक कीमाप्ट की है 11नप्त मिमत १९

तरा सक्छ श्रांर नर्क में न डाठा जाय ।

यह भी कहा गया कि जो कोई अपनी खीको त्यागे सो उसको ३१ त्यागपत्र देवे । परन्तु में तुमसे कहता हूं कि जो कोई ब्यभिचारको ३२ छोड़ और किसी हेतुसे अपनी स्त्रीको त्यागे सा उससे व्यभिचार करवाता है और जो कोई उस त्यागी हुई से बिवाह करे सा परस्वी-गमन करता है।

फिर तुमने सुना है कि श्रागे के लोगोंसे कहा गया था कि ३३ भूठी किरिया मत खा परन्तु परमेश्वर के लिये अपनी क्रियाओं को पूरी कर । परन्तु में तुमसे कहता हूं कोई किरिया मत खात्रो न ३४ स्वर्गकी क्योंकि वह ईश्वरका सिंहासन है. न धरतीकी क्योंकि ३४ वह उसके चरणोंकी पीढ़ी है न यिख्शलीमकी क्योंकि वह महाराजाका नगर है। अपने सिरकी भी किरिया मत खा क्योंकि ३६ तू एक बालको उजला श्रथवा काला नहीं कर सकता है। परन्त ३७ तुम्हारी बातचीत हां हां नहीं नहीं होवे जो कुछ इनसे अधिक है सो उस दृष्टसे होता है।

तुमने सुना है कि कहा गया था कि श्रांखके बदले श्रांख श्रीर ३८ दांत के बदले दांत । पर मैं तुमसे कहता हूं बुरेका सामना मत ३६ करें। परन्तु जो कोई तेरे दहिने गालपर थपेड़ा मारे उसकी श्रोर द्धरा भी फेर दे। जो तुक्तपर नालिश करके तेरा श्रंगा लेने ४० चाहे उसकी दोहर भी लेने दे। जो कोई तुमे श्राध कीश बेगारी ४१ ले जाय उसके संग कोश भर चला जा। जो तुमसे मांगे उसकी दे ४२

श्रीर जो तुभसे ऋण लेने चाहे उससे मृंह मत मोड़।

तुमने सुना है कि कहा गया था कि अपने पड़ोसीकी प्यार ४३ कर श्रीर श्रपने बैरीसे बैर कर । परन्तु में तुमसे कहता हूं कि ४४ अपने वैरियोंको प्यार करो . जो तुम्हें स्नाप देवें उनको आशीस देशों जो तुमसे बेर करें उनसे भलाई करों श्रीर जो तुम्हारा श्रप-मान करें और तुम्हें सतावें उनके लिये प्रार्थना करो। जिस्तें तुम ४४ अपने स्वर्गवासी पिताके सन्तान हो थे। क्योंकि वह बुरे श्री भले लोगोंपर अपना सूर्य उदय करता है श्रीर धर्मियों श्रीर श्रध-रिर्मियों पर मेंह बरसाता है। जी तुम उनसे प्रेम करो जी तुमसे ४६ प्रेम करते हैं तो क्या फल पाछोगे न्या कर उगाहनेहारे भी ऐसा नहीं करते हैं। श्रीर जो तुम केवल श्रपने भाइयों की नम- ४० स्कार करें। तो कौनसा बड़ा काम करते हो · क्या कर उगाहनेहारे ४८ भी ऐसा नहीं करते हैं। सो जैसा तुम्हारा स्वर्गबासी पिता सिद्ध है तैसे तुम भी सिद्ध होग्रो।

[ दान देने ग्रीर प्रार्थना ग्रीर उपवास करनेका उपदेश। ]

सचेत रहे। कि तुम मनुष्योंको दिखानेके लिये उनके आगे अपने धर्म्मके कार्य्य न करे। नहीं तो अपने स्वर्गवासी पितासे कुछ फल न पाओगो।

इसिलिये जब तू दान करे तब अपने आगे तुरही मत बजवा जैसा कपटी लोग सभाके घरों और मार्गोंमें करते हैं कि मनुष्य उनकी बड़ाई करें • मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना फल पा चुके ३ हैं। परन्तु जब तू दान करे तब तेरा दिहना हाथ जो कुछ करे ४ सो तेरा बायां हाथ न जाने . कि तेरा दान गुसमें होय और तेरा

पिता जो गुप्तमें देखता है आपही तुम्मे प्रगटमें फल देगा।

जब तू प्रार्थना करे तब कपटियोंके समान मत हो क्योंकि मनुष्योंको दिखानेके लिये सभाके घरोंमें श्रीर सड़कोंके कोनोंमें खड़े होके प्रार्थना करना उनका प्रिय लगता है . मैं तुमसे सच ६ कहता हूं वे अपना फल पा खुके हैं। परन्तु जब तू प्रार्थना करे तब अपनी कोठरीमें जा और हार मून्दके अपने पितासे जो गुप्तमें है प्रार्थना कर श्रीर तेरा पिता जो गुप्तमें देखता है तुक्ते प्रगटमें ७ फल देगा। प्रार्थना करनेमें देवपूजकों की नाई बहुत व्यर्थ बातें मत बोला करो क्योंकि वे समभते हैं कि हमारे बहुत बोलनेसे प्र हमारी सुनी जायगी । सो तुम उनके समान मत होत्रो क्योंकि तुम्हारे मांगनेके पहिले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या क्या ह श्रावश्यक है। तुम इस रीतिसे वार्थना करो हे हमारे स्वर्गबासी १० पिता तेरा नाम पवित्र किया जाय . तेरा राज्य श्रावे तेरी इच्छा ११ जैसे स्वर्गमें वैसे पृथिवीपर पूरी होय . हमारी दिनभरकी रोटी १२ श्राज हमें दे. श्रीर जैसे हम श्रपने ऋियायोंकी चमा करते हैं तैसे १३ हमारे ऋगोंको चमा कर . श्रोर हमें परीचामें मत डाल परन्तु दुष्टसे बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम श्रीर महिमा सदा तेरे हैं , आमीन।

१४ जो तुम मनुष्मेंके अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता

। गिर्क न गमन प्राप्ति क्राइम्ह राइम्ह मिग्रिमी गमड्म ति गर्न नुरहें भी बसा करेगा। परन्तु यो तस सनुष्योंके अपराध समा न १४

े। पर्नत जब तू उपवास कर तब अपने भिरपर तेर मर और १७ केंद्र 17 रुस निमर है है। छिक हम सिमह में . हई है। छह फ़िक्पिट किंग्लिम की है रिप्रक लिक्स हमें नेपष्ट के कींप्रिक क्रिन जब तुस उपवास कर । तब कपिटीएक का उदास रूप मा १६

। गाइ रुत मडाम् कह हु उत्वासी विषाहें दें और तेरा मिता जी गुसमें देखता है न कि कि कि कि कि मुख्ये कि ए हिंद कि कि कि कि कि कि हो हो । कि

का सेवा और कोबनका निम्मा न करनेका उपहेंग। हिमीछ कि प्रिक कार कारना किया कारक कर कर कार है।

उक्त 195 15 15 उपनी छोए छित श्री फिडी छड़ ई छोए कपा ९९ किंग्रीए । गर्डर गर्छ भिर नप्त ।ग्राइन्ह डिहा ई नष्ट ।ग्राइन्ह डिहा १९ कीरिक । है जार्ह म देव सम म निर्म है । क्योंक १९ १ ने अपने छिये स्वर्गमें धनका संचय करो जहां न कोड़ा न काई ५० । ई नागृह गृष्टि नेहे घंछ ग्रीह इंडह ग्रीह ई है । ३९ ।इकि ।इस छिक छम एकमें ।कनध प्रमिष्टिष्ट फेड़ी निपष्ट

४९ -मीकि कि छन्म इंकि। ई । इहा छिक ग्राकथहं इह कि ई ग्राव -छांड जीए छि है सिम्ह जीएट कि . गार्ग हा एए छोड़ छक्छ इन एर्न रि र इ हि छांछ छिन होए हन्ए। समई छाष्ट्रीह अपिए

५९ फिक हम । हन्ही किही काणाय रिप्रस हु । एडक छिमहु में विक्री छि । 1ई िकम कुल डिम किये किर्मिड़ मध मुध्रि कुछ दे मह . गर्माह छन्। करेम इ महिर गाउँ मिक्स विका विकास आहे हसरेक । विकास र्गीष्ट गार्रक र्रेड छिक्य इव कीरिक ई १एकछ एक डिन विधि किर्धि

. इ । हुलाए । केन इ । हिस् । स्वापीय पिता उनका पालता है । ३९ म ई क्रिन्छ म ई हार्क म ह . ार्छ्ड़ र्त्हांफ्छींग रूप्राकाए । ई डिन के क्या पहिरंगे. क्या भोजनसे प्राधा और बखसे शरीर बड़ा रिडी क्रारिए नियह न ग्रीह क्या पिलेंगे और नियम सह की

कि छई किछितु नमि किछि . ाई हिरक । हन्ही फिर छेड़ी केख इ नर मह गृष्टि । ई ानकम ।इंड भि थाइ कप ।कंड्रीई किधास निमाय क्या तुस उनसे बड़े नहीं हो। तुससेसे कीन सनुष्य निन्ता करनेसे २७

। डै छड्डा छःडु किस्टें १ हे महोस् हेर हिल सिल्बेग्य-हिई र क्लिन्ट्रिक हेर बन्नेय-नियन गई रथिस्ट्रे

रिक्ष प्रदेश, किन्त्रिय स्थान 
ाफकी न प्राट्टी 1प्राडम्क की रिक क्रम प्राट्टी किर्गिष्ठक क्षित्रक कि प्राट्टी क्षित्रक प्राट्टी मक्ष्रिक क्षित्रक प्राट्टी मक्ष्रिक क्षित्रक प्राट्टी मक्ष्रिक क्षित्रक प्राट्टी मक्ष्रिक क्षित्रक क्ष्रिक क

शिष्ठा । अब्देश । अब्देश । अब्देश । अब्देश । अव्देश । अवदेश । अव

इक्ताओंके पुरस्कका सार है। श्रधिक करके तुम्हारा स्वर्गबासी पिता उन्होंको जो उससे मांगते हैं उत्तम बस्तु देगा। जो कुछ तुम चाहते हैं। कि मनुष्य तुमसे १२ करें तुमभी उनसे वैसाही करो क्योंकि यही ब्यवस्था श्रो भविष्य-सकुली मांगे तो क्या वह उसको सांप देगा । सो यदि तुम बुरे हो के अपने लड़कोंकी अच्छे दान देने जानते है। तो कितना इसके लिये खोला जायगा । तुममेंसे कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र इससे रोटी मांगे तो उसका पत्थर देगा। श्रीर जो वह

सकेत फाटकसे प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और १३ वाकर है वह मार्ग जो विनाशको पहुंचाता है और बहुत्त हैं जो उससे पैठते हैं। वह फाटक कैसा सकेत और वह मार्ग कैसा १४ सकरा है जो जीवनको पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उस पाते हैं। भूठे भविष्यद्वक्ताओंसे चौकस रही जो भेड़ोंके भेषमें तुम्हारे १४ पास आते हैं परन्तु अन्तरमें खुटेरू हुँड़ार हैं। तुम उनके फटोंसे १६ उन्हें पहचोगों. क्या मनुष्य कांटोंके पेड़से दाख अथवा ऊंट-कटारेसे गूट्य तोड़ते हैं। इसी रितिसे हर एक अच्छा पेड़ अच्छा १७ फट फटता है और निकम्मा पेड़ खुरा फट फटता है। अच्छा १६ केट फटता है और निकम्मा पेड़ खुरा फट कटता है। अच्छा १६ केट फट सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फट नहीं फटता है। से तुम उनके २० से काटा जाता और आगमें डाला जाता है। सो तुम उनके २० फलोंसे उन्हें पहचानोगे।

हर एक जो सुभसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है स्वर्गके राज्यमें प्रवेश नहीं करेगा परन्तु वही जो मेरे स्वर्गवासी पिताकी इच्छा पर चळता है। उस दिनमें बहुतेरे सुभसें कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु क्या हमने श्रापके नामसे भविष्यद्वाक्य नहीं कहा श्रीर श्रापके नामसे भूत नहीं निकाले और आपके नामसे बहुत आश्वर्य कमी नहीं ,eu 20 N

किये। तब में उनसे खोळके कहूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना हे कुकम्मी करनेहारो सुमस्ते हुर होश्रा। इसिंबिये जो कोई मेरी यह बातें सुनके उन्हें पाळन करे में उसकी उपमा एक डुद्धिमान मनुष्यसे देजेंगा जिसने अपना घर पत्थरपर बनाया। श्रीर मेंह बरसा श्री बाढ़ श्राई श्री श्रांधी N

चली श्री उस घरपर लगी पर वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव २६ पत्थरपर डाली गई थी। परन्तु जो कोई मेरी यह बातें सुनके उन्हें पालन न करे उसकी उपमा एक निर्बुद्धि मनुष्यसे दिई २७ जायगी जिसने श्रपना घर बालूपर बनाया। श्रीर मेंह बरसा श्री बाढ़ श्राई श्री श्रांधी चली श्रीर उस घरपर लगी श्रीर वह गिरा श्रीर उसका बड़ा पतन हुशा।

२८ जब यीशु यह बातें कह चुका तब लोग उसके उपदेशसे अचंभित २६ हुए। क्योंकि उसने अध्यापकेंकी रीतिसे नहीं परन्तु अधिकारीकी

रीतिसे उन्हें उपदेश दिया।

#### यीशुका एक को छी को चंगा करना।

जब यीश उस पर्ब्यंतसे उतरा तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो र लिई। ग्रीर देखो एक केंग्ड़ीने ग्रा उसकें। प्रणाम कर कहा ३ हे प्रभु जो ग्राप चाहें तो भुभे शुद्ध कर सकते हैं। यीशुने हाथ बढ़ा उसे छूके कहा मैं तो चाहता हूं शुद्ध हो जा श्रीर उसका ४ केंग्ड़ तुरन्त शुद्ध हो गया। तब यीशुने उससे कहा देख किसीसे मत कह परन्तु जा श्रपने तई याजकको दिखा ग्रीर जो चढ़ावा सूसाने ठहराया उसे लोगों पर साची होनेके लिये चढ़ा।

#### [ योगुका कफर्नाहुमको शतपतिकी बिनती सुनकर उसके दासकी चंगा करना । ]

अब यीशुने कफर्नांहुममें प्रवेश किया तब एक शतपितने उस ६ पास त्रा उससे बिनती किई कि हे प्रभु मेरा सेवक घरमें ७ ब्राइंगि रोगसे श्रित पीड़ित पड़ा है। यीशुने उससे कहा में ब्राके ८ उसे चंगा करूंगा। शतपितने उत्तर दिया कि हे प्रभु में इस योग्य नहीं कि श्राप मेरे घरमें श्रावें पर बचन मात्र भी कहिये तो मेरा १ सेवक चंगा हो जायगा। क्योंकि में पराधीन मनुष्य हूं श्रीर योद्धा मेरे बशमें हैं श्रीर में एकको कहता हूं जा तो वह जाता है श्रीर दूसरेकी श्रा तो वह श्राता है श्रीर श्रपने दासको यह कर १० तो वह करता है। यह सुनके यीशुने श्रचंभा किया श्रीर जो लोग उसके पीछेसे श्राते थे उनसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएली लोगोंमें भी ऐसा बड़ा बिश्वास नहीं पाया

1 1万井

९१ फिला काञ्च संप्राक्षधं क प्रजाब लाहन के घटा हुन्पूप । फिडेंब शाके इवाहीस और इसहाक और याकूबके साथ स्वगंके राज्यमें ११ सिमाश्री गृहि कन्यु गिकि रित्रुट की हूं 15इक सिमित में गृहि। इ

तक्र नेस हो किया है किया है किया है किया है। किया हो कि हो । जहां राज के प्रतिपति हो। । । वह विश्व विश्व हो। १३

श्वक वसी घड़ी वगा है। गया।

#### ्यागुका प्रतरको सासको सभा करना ।

अशु गृष्टि हेडू हिंग किसास किसर कार संग्रह केग्रिमी नेश्विष

। तीर के इस वह उरके उनकी सेवा करने उत्ती। उन्स् पीड़ित देखा । उसने उसका हाथ कुश्रा श्रीर उन्से उसको १४

उसने बचन होए भूतिका निकाका और सब साविष्य का नगा संभको लोग बहुतसे भूतअस्तोको उस पास छाये श्रोए १६

सी पुरा होचे । उसने हमारी हुनेलताओं ग्रह्म फिका ग्रह्म किया है। अने किया १ की एवं में बचन विश्वेषाह भविष्यहुम्त्रास् अधि । कि । कि ।

#### ्यित ई। भुस् खिलत नाग्रीसा वतद्वा ।

वीथुने अपने आसपास बड़ी भीड़ देखक उस पार जानकी १८

०९ ।इक भिस्त नेष्ट्रिम । गार्क्रम क्रिक क्याह में डित लाह गाह डिस 3? डिक्ट कुए ई डिक्क भिभट एड निकामिश्व कुए ग्रस् । ईकी एहास

१५ छिपिंदिग्धी क्षेप्रच । ई डिंग नाम्ब किन्छ प्रमी किन्छ क्षेप्रकृप हुन्प्र है रेम्प्र कांदिहीं के फ़ाकाष्ट ग्राप्ट होम किंभिईमिनि

। इ महारा किकिन्द्र मिएह ९९ किंकिए प्रस्थित के 1ई द्विपि देम के 1ड़क छिएट निष्टुरित । किलीई हसरन उसस कहा ह प्रमु सुम पाहल जारू अपने पिराको गाइने

#### ्यांगुका आखीका ग्राप्त करना ।

जब बह नाव पर बढ़ा तब उसके शिष्य उसके पीछे है। २३

इड़ माप एड निकिश्नी केमर वित । तब उसके विकास वर पर । 89 भिड़िड़ नाम की देर दाकिछड़ी इंग्र भिष्ट मित्रमुस किई प्रक्रि । किनी

३९ निसह वित । दें तिरह फिन फिसी। व्यक्ति प्रमुख है । इक सिन्ह निस् आके उसे जगाके कहा हे प्रभु हमें बचाइये हम नष्ट होते हैं।

गृष्टि । 11था 15 11थीर विद्या 1515 कि इसुस गृष्टि ग्राप्ट करहर ०९ गृष्टि ग्राप्ट की है फिल्म 11५के ड्राप्ट कि क्रिक 11भंच्छ 11गिर्ट के 1 ई किल्ला 151पट किस्सर पर 544प

ससुद्र भी उसकी आज्ञा मानते हैं।

नाह्य । विश्वका एक अहांगीकी वंगा करना क्षीर उनका पाप **स**मा करना । ]

रुक्नि मिंगिष्मी प्रामड की हैकी किन्नि क्ष्मड़ किस्ट महि

 उठके त्रपने घर के। चळा गया। लेगोंने यह देखके त्रचंभा किया म त्रीर ईश्वरकी स्तुति किई जिसने मनुष्योंका ऐसा अधिकार दिया।

[ यीशुका मत्त्रीकी बुलाना ब्रीर पावियोंकी संग भीजन करना।

वहांसे श्रागे बढ़के यीशुने एक मनुष्यको कर उगाहनेके स्थानमें ह बैठे देखा जिसका नाम मत्ती था श्रीर उससे कहा मेरे पिछे श्रा. तब वह उठके उसके पिछे हो लिया । जब यीशु घरमें भोजनपर १० बैठा तब देखो बहुत कर उगाहनेहारे श्रीर पापी लोग श्रा उसके श्रीर उसके शिष्योंके संग बैठ गये । यह देखके फरीशियोंने उसके ११ शिष्योंसे कहा तुम्हारा गुरू कर उगाहनेहारों श्रीर पापियोंके संग क्यों खाता है । यीशुने यह सुनके उनसे कहा निरोगियोंको वैद्यका १२ प्रयोजन नहीं है परन्तु रोगियोंको । तुस जाके इसका श्रर्थ सीखो १३ कि में दयाको चाहता हूं बिलदानको नहीं क्योंकि में धर्मिने योंको नहीं परन्तु पापियोंको पश्चात्तापके लिये बुळाने श्राया हूं ।

उपवास करनेकी विधि।

तब बोहनके शिष्योंने उस पास त्रा कहा हम लोग श्रीर १४ फरीशी लोग क्यों बार बार उपवास करते हैं परन्तु श्रापके शिष्य उपवास नहीं करते। यीशुने उनसे कहा जबलों दूरहा सखाश्रोंके १४ संग रहे तबलों क्या वे शोक कर सकते हैं परन्तु वे दिन श्रावेंगे जिनमें दूरहा उनसे श्रटण किया जायगा तब वे उपवास करेंगे। कोई मनुष्य कोरे कपड़ेका टुकड़ा पुराने बख्यमें नहीं टुगाता है १६ क्योंकि वह टुकड़ा बखसे कुछ श्रीर भी फाड़ लेता है श्रीर उसका फटा बढ़ जाता है। श्रीर लोग नया दाख रस पुराने कुप्पोंमें नहीं १७ भरते नहीं तो कुप्प फट जाते हैं श्रीर दाख रस बह जाता है श्रीर कुप्पे नष्ट होते हैं. परन्तु नया दाखरस नये कुप्पोंमें भरते हैं श्रीर दीनोंकी रचा होती है।

[ एक कन्याको जिलाना और एक स्त्रीको चंगा करना।

यीशु दुनसे यह बातें कहताही था कि देखो एक अध्यक्तने १८ आके उसको प्रणामकर कहा मेरी बेटी अभी मर गई है परन्तु आप आके अपना हाथ उसपर रिलये तो वह जीयेगी। तब यीशु १६ उठके अपने शिष्यों समेत उसके पीछे हो लिया।

२० श्रीर देखो एक स्त्रीने जिसका बारह बरससे लेाहू बहता था २१ पीछेसे श्रा उसके बस्त्रके श्रांचलको छूशा । क्योंकि उसने श्रपने मनमें कहा यदि में केवल उसके बस्त्रको छूशों तो चंगी हो २२ जाउंगी । थीशुने पीछे फिरके उसे देखके कहा हे पुत्री ढाढ़स कर तेरे बिश्वासने तुमें चंगा किया है . से। वह स्त्री उसी घड़ीसे

चंगी हुई।
२३ यीग्रुने उस ग्रध्यक्तके घरपर पहुंचके बजनियोंको श्रीर बहुत
२४ लोगों की धूस मचाते देखा . श्रीर उनसे कहा श्रत्या जाश्री कन्या
सरी नहीं पर सोती है . श्रीर वे उसका उपहास करने त्रगे।
२४ परन्तु जब लोग बाहर किमे गमे तब उसने भीतर जा कन्याका
२६ हाथ पकड़ा श्रीर वह उठी। यह कीर्ति उस सारे देशमें फैल गई।

#### [ बीगुका दो अंधेकि नेत्र खीलना ग्रीर एक भूतग्रस्त ग्रेनेकी चंगा करना।]

उजब यीशु वहांसे आगे बढ़ा तब दो अंधे पुकारते और यह कहते हुए उसके पीछे हो लिये कि हे दाऊदके सन्तान हमपर रूप दया कीजिये। जब वह घरमें पहुंचा तब वे अंधे उस पास आये और यीशुने उनसे कहा क्या तुम बिश्वास करते हो कि में यह रह काम कर सकता हूं. वे उससे बोले हां प्रभु। तब उसने उनकी ३० आंखें छूके कहा तुम्हारे बिश्वासके समान तुमको होवे। इसपर उनकी आंखें खुळ गईं और यीशुने उन्हें चिताके कहा देखें। कोई

३१ इसको न जाने । तौभी उन्होंने बाहर जाके उस सारे देशमें उसकी कीर्त्ति फैळाई ।

३२ जब वे बाहर जाते थे देखे। लोग एक भूतप्रस्त गूंगे मनुष्यके।
३३ थीशु पास लाये। जब भूत निकाला गया तब गूंगा बोलने लगा और लोगोंने श्रवंभा कर कहा इसायेलमें ऐसा कभी न देखा
३४ गया। परन्तु फरीशियोंने कहा वह भूतोंके प्रधानकी सहायतासे

भूतोंको निकालता है।

[कटनी श्रीर बनिहारोंका दृष्टान्त ।]

३४ तब यीशु सब नगरों श्रीर गांवोंमें उनकी सभाश्रोंमें उपदेश करता हुआ श्रीर राज्यका सुसमाचार प्रचार करता हुआ श्रीर लोगोंमें हर एक रोग श्रीर हर एक ब्याधिको चंगा करता हुआ

३६ प्राप्त क्सिट वहा तकों तकीं तो कहा नेसर करा। एकी 19सी भोरेंट उत्तर होत किहें में किलाकिस में की किलाह है। ए पह ७६ तिरक 13क में फिलोड़ी निपर निस्त वहा । ए पूर्व किसे सिम्बिड़ी में सिमास्स किरक किसिड़ें हैं। इंद्री भाउनीय किस्स है प्रहें विनिद्य किसी किस्स किरक पिता है। हैं

[। मन्तर्म त्वात्रवृह क्षितित्रीय बुत्राच मिल्टिक

१९ किप्राफ एड मिन्डी का क्वा के छित्रक कम समह में। छिडि वरसे अथवा उस नगरसे निकलते हुए अपने पांचींकी चूल भाइ केसर क्षेत्र महाम निष्डम् केस के म क्षेत्र हैं कि कि ४९ प्रक्रि ! जाहर प्रक्री छाए प्राप्तक छ। इनके । अहर ह काम होय ते तुन्हारा कल्लाण उसपर पहुंचे परन्तु तो वह भाग इ १,९१ मुद्र इक इक रि । क्षिके क्रीप्राष्ट किसर पृष्ट किस समित । डिंग डिफ क्सर किया किकिन किकिन में हिन हिन है छन्। १९ मिक सिस्ट निम्ह निक प्रवेश सि सिहोंग विश्व होग्न सिकी सिही । इं स्पार्क के नहांस नेपार प्राइमीक कींग्रिक कि शिरू ने कू ०१ म तिहं ।ई म तिलक्ष म किली क्षाम । किए हमान म एक म तमने संतमेत पाया है संतमेत देशो। अपने पहुक्तिम न सोना . किकित किक्ति किकित किकित है है है कि है है कि है है है फ़िल गिफ किंकिमिति । ई प्राप्त उकती ष्टार किंग्छन की दिल फ़्क प्राचम युट्ट शिक्ष प्राप्त साथ । क्षित हुई है है है कि सिन्छि \* क छिमछड़ हुन्प्र । दिए हम स्प्राप्त फिकी कांधिनाईस्ताह ग्रह पश्चिम यह आहा है मेचा की सम्प्रकृति में अर्थ मार्था है है । किंहिंग इस्किमिती जिसने उसे पकड़वाया । इन बारहाका 4 पुत्र बाक्व और जिन्बई जो घहुई कहावता है. शिमोन कानानी 8 किहेत्रछार . ।गाइनिहागर प्रक किम प्राप्ट गावि हमछिष्ट गृष्टि 3 मिलिय. जबदीका पुत्र याकुव और उसका भाई महत्त. जिलिय साम किंकिमीय इप्राप्त । फ़्रेंस गाफं किंकिमीयन कुण पृत्र प्राप्ति गाफ़ कुण हाम किंफिस प्राप्ति ई गिरुशक्त प्रतिभी कि समित्रि गरुडीए ई फ् इन्ह कारुष्ट छाए निपष्ट किर्फिश द्वाह निपष्ट निश्चिष्ट इन्ह भृष्टि छाक्रिनी इन्ह की 1एनी प्राक्रधीष्ट प्रगंतिप्ट ऋष्ट्रस्ट ० है

। तिराई हमहि मेड्स एष्ट्र किएड़े के ग्रिसिए ग्रेटि मिड्स छिएड़

१६ देखे। में तुम्हें भेड़ोंके समान हुंड़ारोंके बीचमें भेजता हूं सी १७ सांपोंकी नाई बुद्धिमान श्रीर कपोतोंकी नाई सूधे होश्रो। परन्तु मजुष्योंसे चौकस रहा क्योंकि वे तुग्हें पंचायतोंमें सोपेंगे श्रीर १८ अपनी सभात्रोंमें तुम्हें कोड़े मारेंगे । तुम मेरे लिये अध्यक्षी श्रीर राजाश्रोंके श्रागे उनपर श्रीर श्रन्यदेशियोंपर सान्ती हानेके १६ लिये पहुंचाये जाख्रोगे । परन्तु जब वे तुम्हें सोंपें तब किस रीतिसे ग्रथवा क्या कहोगे इसकी चिन्ता मत करे। क्योंकि जो कुछ २० तुमको कहना होगा सा उसी घड़ी तुम्हें दिया जायगा। बालने-हारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिताका श्रात्मा तुममें बोलता २१ है। भाई भाईको श्रीर पिता पुत्रको बध किये जानेकी सींपेंगे श्रीर लड़के माता पिताके बिरुद्ध उठके उन्हें घात करवावेंगे। २२ मेरे नामके कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अन्तलों २३ स्थिर रहे सोई त्राण पावेगा । जब वे तुम्हें एक नगरमें सतावें तब द्सरेमें भाग जायो • में तुमसे सत्य कहता हूं तुम इस्रायेलके संब नगरोंमें नहीं फिर चुकाेगे कि उतनेमें मनुष्यका पुत्र त्रानेगा। २४,२४ शिष्य गुरुसे बड़ा नहीं है और न दास अपने स्वामीसे। यही बहुत है कि शिष्य अपने गुरुके तुल्य और दास अपने स्वामीके तुल्य होत्रे जो उन्होंने घरके स्वामीका नाम बालजिबूल रखा हैं तो वे कितना अधिक करके उसके घरवालेंका वैसा नाम २६ रखेंगे । सो तुम उनसे मृत उरो क्योंकि कुछ छिपा नहीं है जो प्रगट न किया जायगा श्रीर न कुछ गुप्त है जो जाना न जायगा। २० जो मैं तुमसे श्रंधियारेमें कहता हूं उसे उजियालेमें कहा श्रीर जो २८ तुम कानेंमें सुनते हो उसे केंाठों परसे प्रचार करें। उनसे मत डरें। जो शरीरकी मार डालते हैं पर आत्माकी मार डालने नहीं सकते हैं परन्तु उसीसे उरो जो श्रात्मा श्रीर शरीर दोनेंको २६ नरकमें नाश कर सकता है। क्या एक पैसेमें दो गौरैया नहीं विकतीं तौभी तुम्हारे पिता बिना उनमेंसे एक भी भूमिपर नहीं ३०,३९ गिरेगी। तुम्हारे सिरके बाल भी सब गिने हुए हैं। इस ३२ लिये मत डरो तुम बहुत गौरैयाश्रोंसे श्रिषक मोलके हो। जो कोई मनुष्यों के आगे मुक्ते मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग-३३ बासी पिताके आगे सान लेऊंगा । परन्तु जो कोई मनुष्योंके

33

4

8

श्रागे मुक्तसे मुकरे उससे मैं भी श्रपने स्वर्गवासी पिताके श्रागे मुकरूंगा । मत समभो कि मैं पृथिवीपर मिलाप करवानेकी ३४ श्राया हूं मैं मिलाप करवानेकी नहीं परन्तु खडग चलवानेकी श्राया हूं। मैं मनुष्यको उसके पितासे श्रीर बेटीको उसकी मांसे ३४ श्रीर पतोहको उसकी साससे श्रहण करने श्राया हूं। मनुष्यके ३६ वरहीके लोग उसके वेरी होंगे। जो माता अथवा पिताकी मुकसे ३७ अधिक प्रेम करता है सो मेरे योग्य नहीं और जो पुत्र अथवा पुत्री की सुक्तसे अधिक प्रेम करता है सी मेरे योग्य नहीं। श्रीर ३८ जो अपना कश लेके मेरे पीछे नहीं आता है सो मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण पाने सो उसे खोनेगा और जो मेरे लिये अपना ३६ प्राण खोवे से। उसे पावेगा । जो तुम्हें प्रहण करता है सो मुक्ते ४० अहरण करता है श्रीर जी मुस्ते ब्रहरण करता है सी मेरे भेजने-हारेकी प्रहण करता है। जो भविष्यहक्ताके नामसे भविष्यहक्ता- ४१ को यहण करे सो भविष्यहक्ताका फल पावेगा और जो धर्मीके नामसे धर्मीको ग्रहण करे सो धर्मीका फल पावेगा । जो कोई ४२ इन छोटोंमेंसे एकको शिष्यके नामसे केवल एक कटोरा ठंढा पानी पिछावे में तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीतिसे अपना फल न खोवेगा।

#### योशुका याइनके शिष्योंकी उत्तर देना।]

जब यीशु अपने बारह शिष्योंको श्राज्ञा दे सुका तब उनके नगरोंमें शिक्षा श्रीर उपदेश करनेको वहांसे चळा। योहनने बन्दीगृहमें जीष्टके कार्यों का समाचार सुनके श्रपने शिष्योंमेंसे दो जनांको उससे यह कहनेको भेजा. कि जो श्राने-वाळा था सो क्या श्रापही हैं श्रथवा हम दूसरेकी बाट जोहें। यीशुने उन्हें उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते श्रीर देखते हो सो जाके योहनसे कहो कि श्रंधे देखते हैं श्रीर लंगड़े चळते हैं कोड़ी शुद्ध किये जाते हैं श्रीर बहिरे सुनते हैं स्तक जिळाये जाते हैं श्रीर कंगालोंको सुसमाचार सुनाया जाता है श्रीर जो कोई मेरे विषयमें ठोकर न खावे सो धन्य है।

जब वे चले जाते थे तब यीशु बोहनके विषयमें लोगोंसे कहने

हां में तुमसे कहता हूं एक मनुष्यको जो भविष्यहक्तासे भी
१० अधिक हैं। क्योंकि यह वही है जिसके विषयमें लिखा है कि
देख में अपने इतको तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरा
११ पन्थ बनावेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो खियोसे जन्मे
हैं उनमेंसे योहन बपतिसमा देनेहारेसे बड़ा कोई गगट नहीं
हुआ है परन्तु जो स्वर्गके राज्यमें अति छोटा है सो उससे बड़ा
१२ हैं। योहन बपतिसमा देनेहारेके दिनोंसे अबलों स्वर्गके राज्यके
तिस्ये बिर्याई किई जाती है और बिर्यार लोग उसे लेखेते
१३ हैं। क्योंकि योहनलों सारे भविष्यहक्ताओंने और ज्यवस्थाने
१४ भविष्यहाणी कही। और जो तुम इस बातको ग्रहण करोगे तो जाने। कि पुलियाह जो श्रानेवाँला था सा यही हैं। जिसका सुननेके कान हैं। सी सुने। लगा तुम जंगलमें क्या देखनेकी निकले क्या पवनसे हिलते हुए नरकटका। फिर तुम क्या देखनेकी निकले क्या सूक्ष्म बस्च पहिने हुए मनुष्यको . देखी जो सूक्ष्म बस्च पहिनते हैं सो राजाश्रोंके घरोंमें हैं। फिर तुम क्या देखनेकी निकले क्या भविष्यहक्ताको .

१६ में इस समयके लोगोंकी उपमा किससे देंजगा. वे बाटकोंके
१७ समान हैं जो बाजारोंमें बैठके अपने संगियोंको पुकारते. श्रार
कहते हैं हमने तुम्हारे लिये बांसली बजाई श्रार तुम न नाचे
हमने तुम्हारे लिये बिटाप किया श्रार तुमने छाती न पीटी।
१८ त्योंकि योहन न खाता न पीता श्राया श्रीर वे कहते हैं उसे भूत
१६ त्या है। मनुष्यका पुत्र खाता श्रीर पीता श्राया है श्रीर वे
कहते हैं देखो पेट श्रीर मद्यप मनुष्य कर उगाहनेहारों श्रीर गया है। पापियोंका मित्र परन्तु झान अपने सन्तानेसि निदेषि ठहराय।

[ उन नगरोकी बुरी दशा जिन्होंने पश्चाताप नहीं विया । ]

हाय किये गये उळहना देने लगा क्योंकि उन्होंने पश्चात्ताप नहीं किया । हाय तु कोराजीन . हाय तु बेतसेदा . जो ज्ञाश्रय्ये कम्मे तुम्होंमें किये गये हैं सो यदि सोर श्रीर सीदोनमें किये जाते तो तब वह उन नगरोंको जिन्होंमें उसके श्रधिक श्राश्रय्ये कर्म्म

हेशकी दशा सहने थान्य होगा। कमाइम साएइ फि मिन्डी क्यान्धी की है। एडक सिम्ह मि ४९ हन्त्रम । एउड़ मन्ड बंबाह इह एह एस एस समाईछ डीह छि है शिर फिकी मिम्फ मिम्क छेउछाछ ।हि । गाया एकी हिमि इट किकार हु है । छा। । छकी । छक् किंग छ कि महीनसक ई शहि तुरहारी द्यास सार और सीदानकी द्या सहने पंग्य होगी। ९९ मिन्डी कंगान्ही की हूं 165क भिम्हे में हुन्प्र । हंप्रक पात्राक्ष केरड मिछार प्रक्रि कम्ब्रीप डाड ६ की निर्द्ध निर्देश मही नहुष्ट

ा गानाकृ माप नगढ़ होनी हिन्हे माह्रवी किर्निल तक्ष्मि

। द्वाम असे अगर किया साह । मिली डिक ग्रिक हपू अक्क ई रातनात डिक इंकि किराजी ग्रिक ानिमी ऊहके हैं । तिनास डिंग होक किस्पु पृष्टि है । एमि हन्ह हम ३९ रंड । ई फिकी डापर एगिंकलान इन्ह गृष्टि ई एमर सृष्ट सिंगिमझीह प्रभि में निमिना ह कि हो हो हो है। हिम सन्ध । रेह में भूष इसपर उस समयमे वीथुने कहा है विना स्वमं और प्रथिवोके २१

मनोमें विश्वास पाश्रेगो । क्योंकि मेरा जुजा सहज और मेरा ३० मुक्स सीखा बयाकि में नज और मनम होन हूं और तुम अपने आशे में तुम्हें विश्वास हेक्सा। मेरा जुजा जपने कपर लेखी और २६ उर छाए र्भ ाई वह छित्रांकि ग्रहित के छाए है।

। इ किछड़ माह

### ्यागुका विश्वास के दिनका प्रमु होना।

क्षिक माना इन्हीं देखि किशि किश्म काम सम्म ४ फ़्लिफ़ मिल । एकी एक छत गुडु छपूर गाकि गिमं क्सिष्ट उनसे कहा बचा तुमने नहीं पढ़ा है कि दाऋदेने जब वह और ित्र मेंकरना उचित नहीं है सी आपके शिष्य करते हैं । उसने क्रिमास्ने यह देखके उससे कहा देखिये जो काम विश्रासके ? । फिर निष्ठ प्रिष्ट निर्दाि छा। वि छिप्ट एयदी केमुह देश उस समयम वीश्व विश्वासके दिन खेतेमें होके गया और

प्रमुक्त वस्तिक प्रमुक्त केवल किवल विभिन्न वा । अथवा १

क्या तुमने ब्यवस्थामें नहीं पढ़ा है कि मन्दिर में याजक लोग विश्रामके दिनोंमें विश्रामवारकी विधिको लंघन करते हैं श्रीर ६ निर्दोष हैं । परन्तु मैं तुमसे कहता हूं कि यहां एक है जो ७ मन्दिरसे भी बड़ा है । जो तुम इसका श्रर्थ जानते कि मैं दयाको चाहता हूं बिलदानको नहीं तो तुम निर्देषिंको दोषी न टहराते । म मनुष्यका पुत्र विश्रामवारका भी प्रभु है ।

#### उसका सूखे हायबालेकी चंगा करना।

१, १० वहांसे जाके वह उनकी सभाके घरमें श्राया । श्रीर देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था श्रीर उन्होंने उसपर दोष लगानेके लिये उससे पूछा क्या विश्रामके दिनोंमें चंगा करना
१९ उचित हैं । उसने उनसे कहा तुममेंसे कौन मनुष्य होगा कि उसका एक भेड़ हो श्रीर जो वह विश्रामके दिन गढ़ेमें गिरे तो उसे पकड़के
१२ न निकालेगा । फिर मनुष्य भेड़से कितना बड़ा है. इसलिये
१३ विश्रामके दिनेंमें भलाई करना उचित हैं । तब उसने उस मनुष्यसे कहा श्रपना हाथ बढ़ा . उसने उसको बढ़ाया श्रीर वह फिर दूसरे हाथकी नाई भला चंगा हो गया ।

१४ तब फरीशियोंने बाहर जाके यीशु के विरुद्ध श्रापसमें बिचार १४ किया इसलिये कि उसे नाश करें। यह जानके यीशु वहांसे चला गया श्रीर बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिई श्रीर उसने उन १६ सभोंको चंगा किया . श्रीर उन्हें दढ़ श्राज्ञा दिई कि मुभे प्रगट

१० मत करो . कि जो बचन यिशयाह भविष्यहक्तासे कहा गया था

१म सो पूरा होते . कि देखों मेरा सेवक जिसे मैंने चुना है श्रीर मेरा श्रिय जिससे मेरा मन श्रीत प्रसन्न है . मैं श्रपना श्रात्मा उसपर

१६ रख़्रेगा त्रीर वह अन्यदेशियोंको सत्य ब्यवस्था बतावेगा । वह न भगड़ेगा न धूम मचावेगा न सड़कोंमें कोई उसका शब्द सुनेगा ।

२० वह जबलों सत्य व्यवस्थाको प्रबल न करे तब लों कुचले हुए नरकटको न तोड़ेगा श्रीर धृश्रां देनेहारी बत्तीको न बुफावेगा।

२१ और अन्यदेशी लोग उसके नामपर आशा रखेंगे।

### [ फरीं शियों के अपवादका खंडन । ]

२२ तब लोग एक भूतप्रस्त श्रंधे श्रीर गूंगे मनुष्यकी उस पास छाये

श्रीर उसने उसे चंगा किया यहां हों कि वह जो श्रन्धा श्री ग्रंगा था देखने थ्री बोलने लगा। इसपर सब लोग बिस्मित होके बोले २३ यह क्या दाऊदका सन्तान है। परन्तु फरीशियोंने यह सुनके कहा २४ यह तो बालजिब्ल नाम भूतोंके प्रधानकी सहायता बिना भूतोंको नहीं निकालता है। यीशुने उनके मनकी बातें जानके उनसे कहा २४ जिस जिस राज्यमें फ्रट पड़ी है वह राज्य उजड़ जाता है श्रीर कोई नगर श्रथवा घराना जिसमें फूट पड़ी है नहीं ठहरेगा । श्रीर यदि २६ शैतान शैतानको निकालता है तो उसमें फूट पड़ी है फिर उसका राज्य क्योंकर ठहरेगा । श्रीर जो में बालजिब्लकी सहायतासे २७ भूतोंको निकालता हूं तो तुम्हारे सन्तान किसकी सहायतासे निकालते हैं . इसलिये वे तुम्हारे न्याय करनेहारे होंगे । परन्तु २८ जो में ईश्वरके श्रात्माकी सहायतासे भूतोंकी निकालता हूं तो निस्सन्देह ईश्वरका राज्य तुम्हारे पास पहुँच चुका है। यदि बल- २६ वन्तको कोई पहिले न बांधे तो क्योंकर उस बलवन्तके घरमें पैटके उसकी सामग्री लूट सके. परन्तु उसे बांधके उसके घरकी लूटेगा। जो मेरे संग नहीं है सो मेरे बिरुद्ध है श्रीर जी मेरे संग नहीं ३० बटेारता सो विधराता है । इसलिये में तुससे कहता हूं कि सब ३१ प्रकारका पाप और निन्दा मनुष्येंके लिये चमा किया जायगा परन्तु पवित्र त्रात्माकी निन्दा मनुष्योंके लिये नहीं चमा किई जायगी। जो कोई मनुष्यके पुत्र के बिरोधमें बात कहे वह उसके ३२ लिये जमा किई जायगी परन्त जो कोई पवित्र श्रात्माके बिरोधमें कछ कहे वह उसके लिये न इस लोक में न परलोकमें चमा किया जायगा ।

#### पिंड ग्रीर उसके पालका दृष्टान्त ।

यदि पेडको अच्छा कहो तो उसके फलको भी अच्छा कहो ३३ श्रथवा पेड़को निकम्मा कहो तो उसके फलको भी निकम्मा कहो क्योंकि फलहीसे पेड़ पहिचाना जाता है। हे सांपांके वंश तम बुरे ३४ होके अच्छी बाते क्योंकर कह सकते हो क्योंकि जो मनमें भरा है उसीको मुंह बोलता है। भला मनुष्य मनके भले भंडारसे ३४ भली बात निकालता है और बरा अनुष्य बरे भंडारसे बुरी बातें

माने कोति होति अथवा अपना वाति होति होति हिएए कु कींफिन । फिर्ज एक जिल्ला कि एक एक मिन्ही क्यान है है के ए इ हाइ थिन हो। में उससे की हूं 15ड़क छमछ में । हैं 15ड़ाक़िनी ड़

[ शत्यापक क्रम कर छित्रक महिलिक प्रक्रि रिक्र मिल सांगा

। है एक पर है को सुलेमानसे भी बड़ा है। क्योंक वह सुलेमानका ज्ञान सुननेका यथिवीके अन्तसे आहे तिम्हारुड्ड थिए इस्ट क्टि एमं क्लिंग कि क्ष्म मुट्ट सिन्ही क्राष्ट्री गिगर किएसे भी वहा है। इंप्रिय के कि ई की ६४ हुस समयक लोगोंके संग खड़े हो उन्हें होणी ठहरावेगे क्यों क्हों इन्होंने यूनसका उपदेश सुनके पशात्ताप किया और देखो यहां मिन्दी क्रान्छ। एकि एटिनीने।। एड्रि रुतिम केविधीय नार् नि १४ राह मञ्जी की मेरे मेरे मा उसी रीतिसे मनुष्यका युत्र मेरे के किये हो। कि ग्रिक मही नित सम्पूर सितीर समी । इन्ही कार्का ३०४ कोई मिन्ह उनकी नहीं दिया जायगा कवे युनस भवित्य-हुन समयक दृष्ट आहे जिल्ला है। है कि है के समस सह की 1फ़िरी एक इन्ह केंग्र 1 है निहास नेशर इन्ही कुए छिपाए ३६ मड़ कुए इ ।इक निधिधिरित गृष्टि किमाध्यक्ष निकी प्रमुट्ट न्द्र

गाएक किङ्मी किए एस सह ग्राप्ट है निष्क साध देव केडमें एत्रीर श्रीयक दुष्ट सात और भूतों की अपने संग ले आता है और वे ४६ उसे सूना फाइ। बुहारा सुथरा पाता है। तब वह जाके अपनेस् काष्ट्र प्रक्षि गान्हार प्रमी 1ठकनि मिडिस मिश्र निषद में की है गुरुक ड्रह कि । ई ाताप डिंग पर गुरुकी गुरु साक्ष्म 88 भ्रहे जब श्रश्च भूत मुख्यम छिक्का जाता है वह भूखे स्थाना भ्र

। गिमड भिन् पहिलीसे बुरी होती हैं . इस समयके दुष्ट लोगोंकी द्या

विशेष केसे सेमोका अपना क्रह्मब उहराता है।

वससे कहा ड्रेकिये आपको माता और आपके भाई बाहर खड़े ४७ उसके भाई बाहर खड़े हुए उससे बोहने नाहते थे। तब किसीन अह ताम किसर किस्ट कि की वास किस्टिश वसकी मान और हुए आपसे बोलने चाहते हैं। उसने कहनेहारेको उत्तर दिया कि ४८ मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन हैं। और अपने शिष्योंकी ४६ ओर अपना हाथ बढ़ाके उसने कहा देखे। मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गवासी पिताकी इच्छापर चले ४० वहीं मेरा भाई और बहिन और माता है।

[बीज बीनेहारेका हृष्टान्त ग्रीर उसका अर्थ।]

उस दिन यीश घरसे निकलके समुद्रके तीरपर बैटा।
योग ऐसी बड़ी भीड़ उस पास एकट्टी हुई कि वह नावपर र चड़के बैटा थ्रोर सब लोग तीर पर खड़े रहे। तब उसने उनसे इ दृष्टान्तों में बहुतसी बातें कहीं कि देखो एक बोनेहारा बीज बोनेको निकला। बोनेमें कितने बीज मार्गकी थ्रोर गिरे थ्रीर पंछियोंने ४ आके उन्हें चुग लिया। कितने पत्थरेली भूमिपर गिरे जहां उनको ४ बहुत मिट्टी न मिली थ्रीर बहुत मिट्टी न मिलनेसे वे बेग उगे। परन्तु सूर्य्य उदय होनेपर वे खुलस गये श्रीर कांटोंने बढ़के उनको ७ परन्तु सूर्य्य उदय होनेपर वे खुलस गये श्रीर कांटोंने बढ़के उनको ७ दबा डाला। परन्तु कितने श्रच्छी भूमिपर गिरे थ्रीर फल फले प्रकोई सौ गुर्यो कोई साठ गुर्यो कोई तीस गुर्यो। जिसको सुननेके १ कां हों सो सुने।

तब शिष्योंने उस पास आ उससे कहा आप उनसे दृष्टान्तों १० क्यों बोळते हैं। उसने उनको उत्तर दिया कि तुमको स्वर्गके राज्यके ११ भेद जाननेका अधिकार दिया गया है परन्तु उनको नहीं दिया गया है। क्योंकि जो कोई रखता है उसको और दिया जायगा १२ और उसको बहुत होगा परन्तु जो कोई नहीं रखता है उससे जो कुछ उसके पास है सो भी ले लिया जायगा। इसलिये में उनसे १३ दृष्टान्तों में बोळता हूं क्योंकि वे देखते हुए नहीं देखते हैं और सुनते हुए नहीं सुनते और न वूकते हैं। और यिशेयाहकी यह १४ भविष्यद्वाणी उनमें पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनागे परन्तु नहीं वृक्षोगे और देखते हुए देखोगे पर तुम्हें न सूमेगा। क्योंकि १४ इन लोगोंका मन मोटा हो। गया है और वे कानोंसे उन्चा सुनते हैं और अपने नेत्र मूंद लिये हैं ऐसा न हो कि वे कभी नेत्रोंसे

देखने बाहा पर न देखा और जो तुम सनते है। उसको धुनने बाहा र्तिधिमभीय प्रार्थ हिस्स इस्थिति ईस्डूब किसर हि हिस्डू मह कि की हुं 155क इस समह में कीएक । हैं रिम्स र की नाक शड़का ए? श्रष्ट है निछाई है की हिंह ग्रिहम किय हुन्यू । क्रेक ग्रिक हुन्छ ३१ में शिंह होत प्रमी ग्रिंह समाप छत्तम श्रीह निर्मित ग्रीह छेड़े

इंदि किए उपने इंदि कि है कि देखि गृष्टि है 15ई रुत्र कि उह स्मिप्र बीया गया सी वही है जो बचन सुनके बुम्पता है और क्षित्र एकि सिम्निकी प्रम । ई । जाई रुत्यन्ती इक गृष्टि ई प्रिक्ति हु हु मुनता है पर इस संसारकी चिन्ता और धनकी साथा बचनका नज्ञ कि इ दिव भि मारा गाया वाचा को वहा है में विषय । इ 151छ प्रकार १५५६ होनेपर पुरस्य १६६६ १६६६ किम्प्रक और है 16433 र्ड विश्वांत द्वा किम्प्रक म द्वार सिम्प्रक किर्पेष है वही है जो बचनका सुनक तुरन्त आनन्द्रसे प्रहेश क्र्रता है। १० ग्रीर दीवा गया। जिसमें बीज पखरें जी भूमिपर दोषा गया सा किंगिम क्लि में में में हैं है। इह . ई 15 कि कि काए उर्ड इह सुनके नहीं ब्रुफता है उसके मनमें जो कुछ बाया गया था सी १८,१६ सी तुम वीनेहार्के द्धानतका अर्थ सुने।। जो कोई राज्यका बचन तर व सेवा।

#### ि महायुक्ते तानेका दृष्टान्त ।

तिस गुणे फहता है।

। फिल ड्राग्रस्ट भिर ड्रॉफ फिले किस्ट सॅक्रिडिंड कीड़ किएंट की मैं सॅक्सिल किस्टिंड ग्रॉक्ट किड़ किंड एकं क्या किंतिई जिलेस्डिंड ०ड्ड ांकु म जिम एम एक मिल । एक भी अप । उसे एक एक एक एक एक उट्ट छिन्ह किपास । इक छिम्ह निमिन् . ई । एकी इए निर्मित मिकी इक क्षेत्रह निष्ठ । मारू मिहक मिष्ठह निष्ठ किएंह इसी .। व्राव न इ न क्रिंड व्हाह समा क्या शाप क्रिंग क्रिंग में क्रिंग में र तन नंगली दाने भी दिलाई दिये। इसपर गृहस्थके दासीने या मिनि किंद्री कार मिन समस कि उस कि मिन कि कि कि कि । 1 विक कि । एउन सिर्फ नेप्रस नेप्रस है शित है ही किरने हम क्य । मिर्म दिस्या इंस्या हो । एसे हना इन हेस्ट होस्ट हरे

कान हो से। सुने।

फेड़ी किनाजर कंप्रेड नाइ डिलार किड़ीए पाडूंक मिर्पेडिनडाक । 19क 185कर मिल्ल ईम किड्रेर ट्रिप्र किंग्डिडा केस्ट

### [। इनाबुडु किमिक महि निकृ किहै।)

१६ केड्डीए एटा एकंपछ की एट्डी त्नाड़ और इस्प्र केट केस । एक सिने किए कि किरम्स मिरकी सिने हैं हैं। किर्म कुए एक सिने कि हों हैं। एक्टी प्रस्त कुछ का प्राप्त के कि आकाश के इस् कुछ का का का है। जा का है। उस्स्र कि हैं। हैं। हैं। हैं। अपने उसके कि स्वर्ग के स्वर्ग कि कि सिक्स हैं। हैं। किसी कि सिने हैं। कि सिने कि सिने कि सिने कि सिने के छिने कि सिने के 
४६ मिही गृष्टि डिक मिर्मिंड सिंहिनाष्ट्र निष्टि नीह हम ड्रम् १९ 1डक मिर्क्रहाय्डीस मन्द्र कि ती . 1डक म हक् किम्ड मेम्नाएड किनाम निष्ट कि कि हम मिर्मिंड सिंहिनाड्ड सिंकी एक क्रिया । निर्दे १९९ मिर्मिक मेम्रेड इंन्ट डिप्ट मिर्मियः

#### [। देख ।तितनाषु के सिना कड़िक]

इह क्षिणी केमर गृष्टि । एग्र मेंग्र ५क । इबी क्षिणि छुपि छि।

में थेष्ट किमां इं किमां किमां किमें किमां छुपि छि।

इ है । छि। छुन्द्र कि वी । एशे ग्रम किमर निम्र । क्षिण मिर 
इ क्रिया कि । छुन्द्र है अपने 16 छि। ई ह्यू क्रियम । छुन्द्र है अपने किम । ई ह्यू क्रियम । छुन्द्र है अपने कि । ई ह्यू क्रियम । छुन्द्र क्रियम । इ मिर्म क्ष्य क्ष्य है मार्ग्य कि । ई हि। ई ह्यू क्रियम । इ मार्ग्य कि । ई मार्ग्य । छि।

इ स्था क्ष्य क्

## [1 नग्रुद्ध क्षमान केल मेती और नहाबालका हुश्वन [

किंफिनीमि इंडन इस कि ई नामस्र कीमार्गिक क्यू प्रचार । क्रांक्र प्रसी । ई एकि छाम तकि छस सम्ब क्रिक हुई होने मिल खास रेश किसी मनुख्यते पाके गुप्त रखा और वह उसके आनन्दक कारण 88 किस स्वाका ताका किया है जिस् है है से संबंध है किस

अपना सब कुड़ बेक्क उसे मोर रिया। कार वह तमा था। उसने जब एक वह मेरिका मिर्मि थाथ । उन्हें ३४

। गणड़ कामि छोड़ हि कामि रें वीचमें अलग करने. और उन्ह आप के कंड अपनि वहाँ ३६ जानक अन्तम बैसाही होगा, स्वाहत आक दुब्दाक किनाम ३४ । फिडी कर किमिस्किनी मिस्किनी गृष्टि ग्रिडिक सिहाप किछिन्छ किना के उर्व ग्रांक भारत मिक प्रमुक्ति किसर मिक्न इस हा उस इन वह । एडडी प्रें किंपिडी इस किमका रह मुक्स गाम नह छ। किर स्वाका सहाय महावाछक समान है को समुद्रमें ए

र्क्ट इ नामा काम्बहुए ई है। ए छिथि किष्टा क्रिक नेमिनी क्षाफ्राहर क्य रड़ फिलीमड़ डिक मिन्ड निम्ह । मुरा हि क्रिकि ९५ १३ वीथीन उनसे कहा क्या तुमने यह सब बात समक्षी व उससे

अपने भंडाएसे नई और पुरानी बस्त निकालता है।

। फिकी डििंग सिरक फिछाए तड्डा फुराक

[ 1 मिन हे समासमाह मिर्गित केषड़ निमाह क्षित्र [

जिक ग्रीह कड़ाक प्रशास प्राप्त भ्रीह अपना हा हो हो । अपना स्था हो । क्रिक्ट निष्टपिर क्रिक्स देशक क्रिक्ट सिक्स मिक्रक छि। एड ०५ लांडक वस हम दिसह फ्ली - ई डिंग वह प्रापड़ नेडीब वस किसर एक ग्रह । हैं हिंदा इहुए। ग्रह नामधी ग्रह शिष ग्रह हैं। उसकी मान कोंग्ड्राम केंग्रेट गृष्टि मध्नेम मान कालाम किस्ट १५ आश्रास्त केमी कहोंसे हुए। यह क्या बढ़हेका पुत्र नहीं है . क्या क ग्राह्म निह जे एक्स है। बेल इसका यह जान भीर वे १५३ केंग्ड संप्रह कामम दिशम आ अन्य केंग्रह केंग्रह मेर्प्रह मेर्प्रह केंग्रह १३ वब शिश्च में सब द्रष्टान कह चुका तब बहासे चरा ।।

किमाहरकीए किम्ह डिडे निम्ह मूकि । ई राजई डिन म्हाइनी न्

## । हुन्स ति राष्ट्रित । महतीयक नहार ।

्योगुका पाच सहस्य मन्हरीको योहे मीनति हम माना । 1इक प्राज्ञासस । कसड़ सिष्ट्रिक काष्ट्र ग्राष्ट्र । इंगार काउड 9? किएकि किएए काए निष्णियो केएए एत । हार के छाए काम निमार किएड इह ग्राह । एवा । एवं। वह उसके किए अपनी उसने योजकर बन्दीगृहम बोहनका सिर कटवाया । और उसका ११ . ०१ प्रसि । ईकी ग्रहास किर्हे निभर ग्रप्तक कींगड़नेट ऐसे निभर 3 प्राप्ट काफरीकी एड हन्त्र हुआ परन्त उस किरिया है । मछाय हुई होली महान वपतिसमा देनेहारेका स्मि यहां थालम कि। कि के प्रमान कि कि । एक्ट्र कि कि एक्ट्र कि कि । एक्ट्र = मक्तीगढ़ काछ एम्त्रीकी निम्म किलामड़ । एकी हामप किलाफ़्ड हरेरिक जन्म दिनकी सभामें हरेरिहेया की पुत्रीने सभामें नाचकर् हुन्छ । विकास । अन्द्रमञ्जीम कि व कींग्रिक । प्रहार हो। एक राहा था। क्योंक मेह की एक इस क्षम हे हो की एक । एक रहा हरेगिदेशक जार्य केहनका पंकड़के उसे बांघा था और बन्दीगृहमें 3 उससे प्रगाह होते हैं। क्योंकि हरें।हने अपने भाई जिल्लिको खी क्षेत्रहार है हिं सुरक्षिक कि में हैं 135 कि मिलिक आरक्ष्य है 1913र्न है सिन अप अपने सेवकांसे कहा यह ते। योहन व्यक्तिमा 5

ह्या कर उनके शांगेशिको चंगा किया। ४१ प्रमुख्य । स्था । स्था । स्था है । है । स्था है । है । है । है । रमानम एकांसम गया और लोग यह सुनक कार्रोमेस पेंदेल उसके जब योथीने यह सुना तब नावपर चढ़क वहांसे किसी जंगली १३

इह फ़िल्ड मेश्वर । केंकि काम महाम मेखि नेपड़ काफ मोध्तेमें ह की फ्लीक डिकी किर्नामि ई द्वार तिक कर उठक ग्रस्ट है लाख्य जिएक भर 16 डाम । इस माम मह मिथियों के अर वह इह समित है

38. न १ क्रीमिक निमुद्द कि । क्षित्र भाग भी बहु विकास । इक निमुद्द । ई किष्टम दि प्रस्थि डिर्ड ह्याँग रुहक साम द्रामड डिम डिक सिस्ट कह । उन्हें जानेका प्रयोजन नहीं तुम उन्हें खानेको हैंगा। उन्होंने १७

घासपर बैठनेकी आजा दिई और उन पांच रोटियों और दो मञ्जलियोंको ले स्वर्गकी श्रोर देखके धन्यवाद किया श्रीर रोटियां २० तोड़के शिष्मोंको दिईं श्रीर शिष्योंने लोगोंको दिईं। सो सब खाके तृस हुए श्रीर जो दुकड़े बच रहे उन्होंने उनकी बारह टोकरी २९ भरी उठाईं। जिन्होंने खाया सो खियों श्रीर बालकेंको छोड़ पांच सहस्र पुरुषोंके श्रटकल थे।

#### योशुका समुद्रपर चलना

२२ तब यीग्रुने तुरन्त अपने शिष्योंकी दढ़ आज्ञा दिई कि जबलें। में लोगोंकी बिदा करूं तुम नावपर चढ़के सेरे आगे उस पार २३ जास्रो । वह लोगोंको बिदा कर प्रार्थना करनेको एकान्तसें २४ पर्व्वत पर चढ़ गया और सांभको वहां अकेला था। उस समय नाव ससुद्रके बीचमें लहरोंसे उद्घल रही थी क्योंकि बयार सन्सु-२१ खकी थी। रातके चाथे पहरमें यीश समुद्रपर चलते हुए उनके · २६ पास गया। शिष्य लोग उस को समुद्रपर चलते देखके घबरा २७ गये श्रीर बोले यह प्रेत है श्रीर उरके मारे चिल्लाये। यीशु तुरन्त उनसे बात करने लगा श्रीर कहा ढाढ़स बांधी मैं हूं डरी मत। २८ तब पितरने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु यदि आपही हैं तो २६ सुभी अपने पास जलपर त्रानिकी त्राज्ञा दीजिये । उसने कहा ग्रा . तब पितर नावपरसे उतरके यीशु पास जानेको जलपर चलने ३० लगा । परन्तु बयारको प्रचंड देखके वह उर गया श्रीर जब डूबने ३१ लगा तब चिछाके बोला हे प्रमु मुम्मे बचाइये । यीशुने तुरन्त हाथ बढ़ाके उसकी थांभ लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी ३२ क्यों सन्देह किया । जब वे नावपर चढे तब बयार थम गई। ३३ इसपर जो लोग नावपर थे सी श्राके यीशु की प्रशाम करके बोले सचमुच आप ईश्वरके पुत्र हैं।

३४, ३४ वे पार उतरके गिनेसरत देशमें पहुंचे । श्रीर वहांके लोगोंने यीशुको चीन्हके श्रासपास के सारे देशमें कहला भेजा ३६ श्रीर सब रोगियोंको उस पास लाये . श्रीर उससे बिन्ती किई कि वे केवल उस के बख्रके श्रांचलको छूवें श्रीर जितनेांने छूशा सब चंगे किये गये ।

[ प्राचीनोंके व्यवहारोंके कारण ईश्वरकी ग्राज्ञाको उठा न देना ।

तव विरुशलीमके कितने अध्यापकों श्रीर फरीशियोंने वा यश्यामन करा । श्रापके शिष्य लोग क्यों प्राचीनेंके ब्यवहार लंघन करते हैं क्योंकि जब वे रोटी खाते तब अपने हाथ नहीं धोते हैं। उसने उनकी उत्तर दिया कि तुम भी क्यों अपने 3 ब्यवहारोंके कारण ईश्वरकी श्राज्ञाकी लंघन करते हो । क्योंकि ईश्वरने श्राज्ञा किई कि अपने माता पिताका श्रादर कर श्रीर जो कोई माता श्रथवा पिताकी निन्दा करे सी मार डाला जाय। परन्तु तुम कहते हो यदि कोई अपने माता अथवा पितासे कहे कि जो कुछ तुसको सुससे लाभ होता सा संकल्प किया गया है तो उसकी अपनी माता अथवा अपने पिताका आदर करनेका श्रीर कुछ प्रयोजन नहीं । सी तुमने श्रपने व्यवहारींके कारण ईश्वरकी श्राज्ञाको उठा दिया है । हे कपटिया यिशोधाहने तुम्हारे विषयमें यह भविष्यद्वाणी अच्छी कही . कि ये लोग अपने मुंहसे मेरे निकट आते हैं और होठोंसे मेरा आदर करते हैं परन्तु उनका मन सुभसे दूर रहता है। पर वे वृथा मेरी उपासना करते हैं क्योंकि सनुष्यांकी श्राज्ञाश्रोंका धम्मीपदेश ठहराके सिखाते हैं।

श्रीर उसने लोगोंको अपने पास बुलाके उनसे कहा सुना श्रीर १० बुम्मो । जो मुंहमें समाता है सो मनुष्यको अपिवित्र नहीं करता ११ है परन्तु जो मुंहसे निकलता है सोई मनुष्यको अपिवित्र करता है । तब उसके शिष्योंने श्रा उससे कहा क्या श्राप जानते हैं कि १२ फरीशियोंने यह बचन सुनके टेक्स खाई । उसने उत्तर दिया कि १३ हर एक गाछ जो मेरे स्वर्गीय पिताने नहीं लगाया है उखाड़ा जायगा । उनको रहने दो . वे श्रंथोंके श्रंथे श्रगुवे हैं श्रीर श्रंथा १४ यदि श्रंथेको मार्ग बतावे तो दोनों गढ़ेमें गिर पड़ेंगे । तब पितरने १४ उसको उत्तर दिया कि इस दृष्टान्तका श्रंथ हमें समभाइये । यश्चिन कहा तुम भी क्या श्रवलों निर्जुद्धि हो । क्या तुम १६,१७ श्रवलों नहीं बुम्पते हो कि जो कुछ मुंहमें समाता सो पेटमें जाता है श्रीर संडासमें फेंका जाता है । परन्तु जो कुछ मुंहसे निकलता १६ से मनसे बाहर श्राता है श्रीर वही मनुष्यको श्रपवित्र करता है । क्योंकि मनसे नाना भांतिकी कुचिन्ता नरहिंसा परस्वीगमन १६

। ई 15)क रेड़ा स्वीपक्ष क्यन मानुक महास स्रोहा है भिष्टि कि हुन्प्रम है फिएक हिम्मेश विषय है हिम ०१ । ई फिरुकिन 15-नि किम्प्रेंड मुद्धि क्रिए दिस मिर्म मार्टि मार्टिभिष्ट

[गिर्मा सक सन्य हैया स्क ति हिर से स्वा संपा ।]

। इंड्र गिम् से इंडि सिर दिव किसर ग्रेस मिड केत् शिर्म किया बड़ा है मिहा तू बाहक है। इस मास्य गर्म कि की एड़ी उत्तर किस है। तब भीशने उसका उत्तर हिया कि कि फिमीक केन्छ ग्राम्त के कि कि मिर्ग है एस इ का उक निक्ति । है डिक छिन्छ मिक्स मिक्स मिक्स कि रिडो फिर्क्डि ०१ की 1फ़िन प्रकृष्ट निस्त । फिलीक प्राक्रपट 1र्म सुप्त है ।इक फ़्क ३९ भाग्रेस किसीके पास नहीं भेता गया हूं। तब कीने था उसकी प्रणाम में शृष्ट रिक रिक्स हेडू ड्रिकि कि नाप्त करुकामड़ की राष्ट्री प्रतः निम्ह । ई िम्प्रकपृ विपि विपि शाम इक्ष की फिन किसी के 15 वि किसड़ 13क रक फिन्छी सिसट 11 में मिंग्रिय किसट ग्रिट फिड़ी न इह मेरी बेरी मूतसे आति पीड़ित हैं। परन्तु उसने उसको कुछ उत्तर पुकारक उससे कहा है प्रभु हाक्रहक सन्तान सुभापर हथा कीतिये क छक्ति कि निमक कप कि मिनिकिस पर कि निक्छ कर । । एग मांनाम् के कि हो है । हो है । हो है । हो है । है ।

[1 गित्रा पार पहुत मन्दर्भाका याहे माना से तुम महारा ।]

है िछा है गिंग की एक में गिर्गाण कर की किंग्रिप . एकी १ इ आहे और उन्हें उसके वर्रणीप्र दाहा और उसने उन्हें चंगा साप छाष्ट के कि रिप्ट सिन्डुड गर्स डिडे गिगुर विष्ट हिंग्छ ामं निपष्ट इपि इंक इक्ष । रिक इंक कड़क प्रमानेक्य ० इ ३६ व्याय बहास जाके गाली उक समुद्रके निकट आया और

भीजन विना विदा करने नहीं चाहता हूं न हो कि मागम है और उन के पास कुछ खाने की नहीं है और में उन की डेर एसे र्स से नही निक है कीएक है किए एड रूपार्गिक नड़ केंद्र 13क काछह भाग निपष्ट तिकांकाष्ट्री निपष्ट ने छिए छत दृड़ । हैकी त्रीक्त किम्बड्ड के रुकास्ट्रह क्रफ

I lhik

इड़ सिठाएंट छड़ सिड़ डिक सिएट निर्मिशी केसर । एएट उठ ठ० विकर पुरु किड़ीम डिक किर्ड सड़ की विक्रिस डिडिंग किर्ड मिड़क ४६ किंडिन्ट • डैं किडीए किरकी छाए शाइन्छ डिक छिन्ट निष्टुषि । फूट ४६ किंकिंगिल निएट छत । किशिष्टम डिव्ह सिड़िंग्ड शिर्ष्ट हास डिक्टिंग्ड हास डिक्टिंग ३६ गृष्टि किंकिंडीए तास कर निएट गृष्टि । ड्रेडी व्हाप्ट किर्टिंग्ड ग्रमीपूर एड़ी किंकिंग्डि निएट गृष्ट श्रिट हास हम । इंडी व्हाप्ट किर्टिंग्ड ग्राप्ट ७६ कि गृष्ट पृष्ट प्राप्ट छम छम । एड़ी किंकिंग्ड निक्तिश गृष्टि इड़ निहेन्छ । छिट प्रेम केसर तास केट निहेन्ट ड्रेग टिट इक्ट ३६ छत । १ एट्स छड़्स ग्राप्ट इक्ट क्रिक्ट ग्राप्ट विक्रि कि विक्रि कि सिंकिंग्डी किंगान इड़ाम केट्स ग्रमान कर इड़ी किंगिनि छिष्टि

[ । ग्रामा अर्गामक संविद्याहरू प्राप्त विद्यारिक विभिन्न निष्या सामाहि ]

भ । शा उस गर्म हो देश के के प्राप्त के प्राप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के

अभिम्क किंदिनी इस किंदिनिक किंदि । इक फेम्ट इसिए ग्राप्ट किंदि 
38 । और न उन चार सहस्वकी सात रेश और जिस्की १७ १९ -फिल विसने उराये । तुम क्यों नहीं बुम्पते हैं। विश्व शियों श्रीर सद्कियोंके खमीरसे चैं।कस रहनेको जो कहा सो १२ रोटीके विषयमें नहीं कहा। तब उन्होंने बूक्का कि उसने रोटीके खमीरसे नहीं परन्तु फरीशियों श्रीर सद्कियोंकी शिचासे चैं।कस रहनेको कहा।

### [ पितरका स्वीकार।]

१३ यीशुने कैसरिया फिलिपीके सिवानेंमें श्राके श्रपने शिष्योंसे १४ पूछा कि लोग क्या कहते हैं में मनुष्यका पुत्र कौन हूं। उन्होंने कहा कितने तो श्रापको बोहन वपितसमा देनेहारा कहते हैं कितने पुलियाह कहते हैं श्रीर कितने यिरमियाह श्रथवा भविष्यहक्ता-

१४ श्रोंमेंसे एक कहते हैं। उसने उनसे कहा तुम क्या कहते हो मैं १६ कौन हूं। शिमोन पितरने उत्तर दिया कि श्राप जीवते ईश्वरके

१७ पुत्र सीष्ट हैं । यीशुने उसकी उत्तर दिया कि हे यूनसके पुत्र शिमोन तू धन्य है क्योंकि मांस श्रीर लीहूने नहीं परन्तु मेरे

१८ स्वर्गवासी पिताने यह बात तुक्तपर प्रगट किई । श्रीर में भी तुक्तसे कहता हूं कि तू पितर है श्रीर में इसी पत्थरपर श्रपनी

१६ संडली बनाऊंगा और परलेकिके फाटक उसपर प्रवल न हैंगि। मैं तुभे स्वर्गके राज्यकी कुंजियां देऊंगा और जो कुछ तू पृथिवीपर बांधेगा सो स्वर्गमें बंधा हुआ है।गा और जो कुछ तू पृथिवीपर

२० खोलेगा सो स्वर्गमें खुला हुन्ना होगा। तब उसने न्रपने शिष्योंको चिताया कि किसीसे मत कही कि मैं यीशु जो हूं सो सीष्ट हूं।

#### ियी शुक्ता अपनी मृत्युका भविष्यद्वाक्य कहना ग्रीर शिष्य होनेकी विधिकी बताना ।

२१ उस समयसे बीष्टा अपने शिष्योंकी बताने लगा कि सुक्षे अवश्य है कि थिकशालीममें जाऊं और प्राचीनों और प्रधान याजकों और अध्यापकोंसे बहुत दुःख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे

२२ दिन जी उठूं। तब पितर उसे लेके उसकी डांट के कहने लगा कि

२३ हे प्रभु त्राप पर दया रहे यह तो त्रापको कभी न होगा । उसने मंह फरके पितरसे कहा हे शैतान मेरे साम्हनेसे दूर हो तू मेरे लिये ठोकर है क्योंकि तुमें ईश्वरकी बातेंका नहीं परन्तु मनुष्योंकी बातेंका सोच रहता है। तब यीशुने अपने शिष्योंसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आने चाहे २४
तो अपनी इच्छाको मारे और अपना कूश उठाके मेरे पीछे आवे।
क्योंकि जो कोई अपना प्राण् बचाने चाहे सो उसे खोवेगा परन्तु २४
जो कोई मेरे लिये अपना प्राण् खोवे सो उसे पावेगा। यदि मनुष्य २६
सारे जगतको प्राप्त करे और अपना प्राण् गंवावे तो उसको क्या
लाभ होगा. अथवा मनुष्य अपने प्राण्की सन्ती क्या देगा।
मनुष्यका पुत्र अपने दूतोंके संग अपने पिताके ऐश्वर्यमें आवेगा २७
और तब वह हर एक मनुष्यको उसके कार्यके अनुसार फल
देगा। में तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमेंसे कोई २८
कोई हैं कि जबलों मनुष्यके पुत्र को उसके राज्यमें आते न देखें
तबलों मृत्युका स्वाद न चीखेंगे।

[ बीगुका एक पर्वतपर शिब्योंके ग्रागे तैजस्वी दिखाई देना । ]

9 छः दिनके पीछे यीश पितर और याकूब और उसके भाई योहनको लेके उन्हें किसी ऊंचे पर्वतपर एकान्तमें ले गया। श्रीर उनके श्रागे उसका रूप बदल गया श्रीर उसका मंह सर्थ्यके २ तुल्य चमका श्रीर उसका बख ज्योतिकी नाई उजला हुश्रा। श्रीर ३ देखो मुसा श्रीर एलियाह उसके संग बात करते हुए उनकी दिखाई दिये। इसपर पितरने यीशुसे कहा है प्रभु हमारा यहां ४ रहना श्रच्छा है . यदि श्रापकी इच्छा हाय तो हम तीन डेरे यहां बनावें एक श्रापके लिये एक मूसाके लिये श्रीर एक एलियाहके लिये। वह बोलताही था कि देखो एक ज्योतिमय मेघने उन्हें ४ छा लिया श्रीर देखो उस मेघसे यह शब्द हुश्रा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस्से मैं त्रित प्रसन्न हूं उसकी सुने। । शिष्य लोग यह ६ सुनके श्रोंधे मंह गिरे श्रोर निपट डर गये। यीशुने उन पास श्राके ७ उन्हें छुके कहा उठो उरो मत। तब उन्होंने श्रपनी श्रांखें उठाके 🖛 थीशुको छोड़के श्रीर किसीका न देखा । जब वे उस पर्व्यतसे ६ उतरते थे तब यीशुने उनको श्राज्ञा दिई कि जबलों मनुष्य का पुत्र मृतकोंमेंसे नहीं जी उठे तबलों इस दर्शनका समाचार किसीसे मत कहा।

श्रीर उसके शिष्योंने उससे पूछा फिर श्रध्यापक लोग क्यों १० कहते हैं कि एलियाहको पहिले श्राना होगा। यीशुने उनकी उत्तर ११ दिया कि सच है एिळियाह पहिले श्राके सब कुछ सुधारेगा। १२ परन्तु में तुमसे कहता हूं कि एिळियाह श्रा चुका है श्रीर उन्होंने उसको नहीं चीन्हा परन्तु उससे जो कुछ चाहा सो किया. इस १३ रीतिसे मनुष्यका पुत्र भी उनसे दुःख पावेगा। तब शिष्योंने बूका कि वह योहन वपतिसमा देनेहारेके विषयमें हमसे कहता है।

### यी शुका एक भूतप्रस्त लड़केकी चंगा करना।

१४ जब वे लोगोंके निकट पहुंचे तब किसी मनुष्यने यीश पास आ १४ घुटने टेकके उससे कहा . हे प्रभु मेरे पुत्रपर दया कीजिये वह मिगींके रोगसे अति पीड़ित है कि बारबार आगमें और बारबार

१६ पानीमें गिर पड़ता है। श्रीर में उसकी श्रापके शिष्में पास

१७ लाया परन्तु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशुने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी थेंगर हठीले लोगो मैं कवलों तुम्हारे संग रहूंगा श्रीर

१८ कवळों तुम्हारी सहूंगा • उस की यहां मेरे पास लाग्रो । तब यीश्चने भूतको डांटा श्रीर वह उसमेंसे निकला श्रीर लड़का उसी

१६ घड़ीसे चंगा हुआ। तब शिष्योंने निरालेमें यीशु पास आ कहा

२० हम उस भूतको क्यों नहीं निकाल सके । योशुने उनसे कहा तुम्हारे श्रबिश्वासके कारण क्योंकि में तुमसे सत्य कहता हूं यदि तुम को राईके एक दानेके तुल्य बिश्वास होय तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहांसे वहां चला जा वह जायगा श्रीर कोई

२१ काम तुमसे श्रसाध्य नहीं होगा। तैं।भी जो इस प्रकारके हैं से।
प्रार्थना श्रीर उपवास बिना श्रीर किसी उपायसे निकाले नहीं
जाते हैं।

२२ जब वे गालीलमें फिरते थे तब यीशुने उनसे कहा मनुष्यका २३ पुत्र मनुष्योंके हाथमें पकड़वाया जायगा । वे उसका मार

इ पुत्र मनुष्याक हथिम पकड़वाया जायगा । व उसका मार डालेंगे श्रीर वह तीसरे दिन जी उठेगा . इसपर वे बहुत उदास हुए ।

## [ यीगुका मन्दिरका कर देना। ]

२४ जब वे कफर्नाहुममें पहुंचे तब मन्दिरका कर लेनेहारे पितरके पास आके बोले क्या तुम्हारा गुरु मन्दिरका कर नहीं देता है.

हुवाया वाता।

। ई इन्ह फिड़ी निपष्ट प्रक्रि ईस कि कि किसिए गिर्मिय एक्सि क्य और जो मछ्नी पहिले निकले उसका ले. त् उसका मुद्द खोलनेसे छाइ भिष्ट कार प्रभृति क्इसुस ह ध्छीएड हाछछी र उक्रि ७९ किन्ह सड़ निम्ही भि कि। हैं भुड़ कि नाहनम कि वह वहक सिम्ह ३९ निष्ट्रीष्ट . फ़ांकार्प एडक छसर नेरुति। छांकार्प । छाथर हितितनस पृथिदीके राजा तोग कर अथवा जिएज किनसे केते हैं अपने . ई रित्ममर राष्ट्र कू मिश्रि ई रहक सेसर किंडीए किन्छा है ३९ क्सर हेयुरि हत । है। यन पितर वर्ष आथा वह । है । हे हैं । हेक नेसर

### ्योगुका वतलाना कि स्वगंत्र राज्यने वहा कीन है।

उसके गलमें ऌरकाया जाता श्रार् वह समुद्रक गाहरावम उाप किकिन की 151ई 150 में किस किए विकास क्रिका किक्य परन्त जो कोई इन होटों में से जो मुसपर बिखास करते हैं । हैं 159क एड़िए के प्रहा कि कहा मही कर सिर्म के अहम रीम ड्रीक कि गृष्टि । ई इंडि सफरार क्रीरहर ड्रीसे रेक निहे नामस इ किक्छा इस विक्रिय है। कि । कि हि से कि हि से किक्छ है कांग्छर कि कि कि इ म मामभ केंकिआ हा हा कि कि कि मि इनके बीचमें खड़ा किया • और कहा में तुम्हें सच कहता है व्यक्ति क्षाप्त क्षित्र । क्ष्मि । क्षमि । क्ष्मि । क उसी यही विष्योंने वीथु पास आ कहा स्वर्गे देश

वह मन्दर विसके हारासे रोकर छगती है। जो तेरा हाथ अथवा ट षाङ्क क्त्रिम गिगिक प्रश्नक कृत्रिक , ग्राप्ति थाङ ग्रिगक क्रिकार

सिम्ह में कीफिन निक्त क उन्हा किक मेमीडाई नड़ मह की है कि है। आखे रहते हुए तू नरकिकी आगारे डाठा जाये। देखा १० मिन है . कावा होक जीवनमें प्रवेश करना तेरे छिषे इससे मछ। अहर निकालकी मेर कि लिखाने किए जिल्हा है । इस । अहर है छि। होश अथवा है। पृंच हे हे है है। है । इस अवह हो है सी अथवा हुंडा होने मीवनमें प्रवेश करना तेरे िखे इससे भावा है हिंग्हा . इ करें कडाक छिट 16 हारुछी प्रकृष्टि क्षेत्र हांप 156

कहता हूं कि स्वर्गमें उनके दूत मेरे स्वर्गवासी पिताका मुंह नित्य देखते हैं।

१९,१२ मनुष्यका पुत्र खोये हुए को बचाने श्राया है। तुम क्या समक्तते हो . जो किसी मनुष्यकी सौ भेड़ होवें श्रीर उनमेंसे एक भटक जाय तो क्या वह निकानवेकी पहाड़ोंपर छोड़के उस भटकी

१३ हुईको नहीं जाके ढूंढ़ता है। श्रीर में तुमसे सत्य कहता हूं यदि ऐसा हो कि वह उसको पावे तो जो निन्नानवे नहीं भटक गई थीं

१४ उनसे श्रधिक वह उस भेड़के लिये श्रानन्द करता है। ऐसाही तुम्हारे स्वर्गबासी पिताकी इच्छा नहीं है कि इन छोटोंमेंसे एक भी नाश होते।

### [ खमा करनेका उपदेश और निर्देश दासका हृष्टान्त ।]

१५ यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जाके उसके संग एकान्तमें उसकी समभा दे. जो वह तेरी सुने तो तू ने अपने १६ भाईकी पाया है। परन्तु जो वह न सुने तो एक अथवा दो जनकी

अपने संग ले जा कि दो अथवा तीन साचियोंके मंहसे हर एक १७ बात ठहराई जाँग । जो वह उनकी न माने तो मंडलीसे कह

दे परन्तु जो वह मंडलीकी भी न माने तो तेरे लेखे देवपूजक १म और कर उगाहनेहारासा होय। मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ

१६ श्रार कर उपाइनहारासा हाथ। म तुमस सच कहता हू जा कुछ तुम पृथिवीपर बांधोगे सो स्वर्गमें बंधा हुत्रा होगा श्रीर जो १६ कुछ तुम पृथिवीपर खोलोगे सो स्वर्गमें खुला हुत्रा होगा। फिर

मैं तुमसे कहता हूं यदि पृथिवीपर तुममेंसे दो मनुष्य जो कुछ मांगें उस बातके विषयमें एक मन होवें तो वह उनके लिये मेरे २० स्वर्गबासी पिताकी श्रोरसे हो जायगी। क्योंकि जहां दो श्रथवा

 स्वगबासी पिताकी श्रारसं हो जायगी। क्योंकि जहां दो श्रथव तीन मेरे नामवर एकट्टे होवें तहां मैं उनके बीचमें हुं।

२१ तब पितरने उस पास श्रा कहा है प्रभु मेरा भाई के बेर मेरा श्रपराध करे श्रीर में उसकी चमा करूं. क्या सात बेरलें।

२२ थीशुने उससे कहा में तुमसे नहीं कहता हूं कि सात बेरलें। परन्तु २३ सत्तर गुर्णे सात बेरलें।। इस लिये स्वर्गके राज्यकी उपमा एक

२४ राजासे दिई जाती है जिसने श्रपने दासोंसे लेखा लेने चाहा । जब वह लेखा लेने लगा तब एक जन जो दस सहस्र तोड़े धारता

3

था उसके पास पहुंचाया गया। जब कि भर देनेकी उस पास कुछ २४ न था उसके स्वामीने श्राज्ञा किई कि वह श्रीर उसकी स्त्री श्रीर लड़केबाले श्रीर जो कुछ उसका था, सब बेचा जाय श्रीर वह ऋण भर दिया जाय। इसपर उस दासने दंडवत कर उसे प्रणाम २६ किया ग्रीर कहा है प्रभु मेरे विषयमें धीरज धरिये मैं श्रापको सब भर देऊंगा। तब उस दासके स्वामीने दया कर उसे छोड़ दिया २७ श्रीर उसका ऋगा चमा किया। परन्तु उसी दासने बाहर निकलके २८ श्रपने संगी दासोंमेंसे एकको पाया जो उसकी एकसौ सूकी धारता था श्रीर उसकी पकड़के उसका गला दाबके कहा जी कुछ तू धारता है मुस्ते दे । इसपर उसके संगी दासने उसके पावा पड़के २६ उससे बिनती कर कहा मेरे विषयमें धीरज धरिये में त्रापकी सब भर देऊंगा। उसने न माना परन्तु जाके उसे बन्दीगृहमें डाला ३० कि जबलों ऋगाको भर न देवे तबलों वहीं रहे । उसके संगी ३१ दास लोग जो हुआ था सो देखके वहुत उदास हुए श्रीर जाके सब कुछ जो हुआ था अपने स्वामीकी बताया। तब उस दासके ३२ स्बामीने उस की श्रपने पास बुलाके उससे कहा हे दुष्ट दास तूने जो सुभसे बिनती किई तो मैंने तुभे वह सब ऋण चमा किया। सो जैसा मैंने तुमपर दया किई वैसा क्या तुमें भी श्रपने संगी ३३ दासपर दया करना उचित न था। श्रीर उसके स्वामीने क्रोध कर ३४ उसे दंडकारोंके हाथ सोंप दिया कि जबलों वह उसका सब ऋगा भर न देवे तबलों उनके हाथ में रहे । यूही यदि तुममेंसे हर एक ३४ श्रपने श्रपने सन्से श्रपने भाईके श्रपराध समा न करे तो मेरा स्बर्गवासी पिता भी तमसे वैसा करेगा ॥

#### पत्नीको त्यागनेका निषेध ।

🧚 जब यीश्व यह बातें कह चुका तब गालीलसे जाके यर्दनके उस पार यिहूदियाके सिवानोंमें श्राया । श्रीर बड़ी बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिई श्रीर उसने उन्हें वहां चंगा किया। तब फरीशियों ने उस पास ग्रा उसकी परीचा करनेका उससे कहा क्या किसी कारण से अपनी खीकी त्यागना मनुष्यकी रचित है। उसने उसको उत्तर दिया क्या तुसने नहीं पढ़ा है कि

। रेक एउए 1छ क्छ एक एउए किछड़ कि. ई फेकी कछाएन किनिपाट फिछी कथाए कांग्रेस निहुन्छी हैं कार्प्स होक होक ग्राह हैं धार धकी कार्प्स शिष्यम कि हैं काएंग्रेंग है। के होर्क होर्क फिल्ट हिस्से होसार काताम कि हैं कार्मि है। के देशक की किन । है। एम एकी किन्छी हे कार्क हैं ९६ १३ उसने उनसे कहा सब लेगा यह बचन प्रहण नहीं कर सकत हिं हिंस अरु। संबन्ध है प्रक्रिक छन्। अरुहा भी है। किक किष्ठकु शिष । इक मिम्ह मिष्ठाष्ट्री किम्ह । ई । तिरुक् ०१ नमागी हु भी ए ते उस स्थापी हुईसे विवाह कर से प्रिक्ष नमार्गाङ्गप भिष्ट के द्वाइन सिरिम्ड कागम् तिहा मिपह सिर्हि भिकी गृष्टि इंदि किंगानमीएड इंदि कि की हूं 15इक छम्छ में गृष्टि 3 अपनी अपनी स्थितं त्यानाने दिया परन्तु आरंभसे ऐसा नहीं था। विमान करा सुसाने तुरहार सकत करा कार्या विमान । ईकी ।ह्यास किनिमाछ । किछि मिस्र नई ह्यामाछ फिन निस्पूर किता है उसकी सनुष्य अलग न करें । उन्होंने उससे कहा किए ह सी ने आगे दें। नहीं पर एक तन हैं इसिविये जो कुछ देंश्यरने । गिड़े नि कुए निहं हे ग्रह गाईर । उसी भिक्ति निगद कड़ाई किंतिमी । हाम रिमार प्रकृति भित्र । छिन् । छिन । क्रमनहार क्रांभित्र कार नात होति करक मनुष्यांक क्रांड्रका

## [ । गम्ह माधार प्रमिकाम वस्तुति ]

९९ हुए की फाऊ छाए फुफि किंकिजाइ हिस्की एएल छह हु १३क रिधाप । 151ंड ड्रेन्ट होंकाष्ट्री हुन्ग्रम ईक ामधार क्छाउ छाडु ४९ १कोम्छ कींक्रिम किंछ हम ड्रेन्ट शिंक हि साए छाए ईस र्क किंजाइ । 1914 १८६ छोड़िन क्छाउ थाड़ १९७२ इह शिंक्ट। ई क्लिंग्ड्री फ्टाउ ५६

## [। महमाम नायान महामुख्य कार्यमा ।]

उत् मिन्ह ई । इक मिन्ह । स्थाप मह निष्यम क्यू कि हो है । भिन्न निम्ह । केक माक मिन्ह । मिन्ह में किनाप निर्मातनह ०१ रुम्क ई । इम मिन्ह है। के हैं । एड्स मिन्ह मिन्ह है। इस है। एड्स भीत है । एक्स । मिन्ह मिन्ह मिन्ह स्थाप हो। यीष्ठाने उनपर दृष्टि कर उनसे कहा मनुष्येंसे यह श्रन्होना है परन्तु २६ ईश्वरसे सब कुछ हो सकता है। तब योधिने त्रापने शिष्योंसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि धनवान की स्वर्गके राज्यमें प्रवेश करना कठिन होगा। फिर भी में तुमसे कहता हूं कि ईश्वरके राज्यमें धनवानके प्रवेश करनेसे कंटका सूईके नाकेमेंसे जाना सहज हैं। यह सुनके उसके शिष्योंने निपट अर्चिभत हो कहा तब तो किसका त्राण हो सकता है। बात सुनके उदास चला गया क्योंकि उसकी बहुत धन था। सुके श्रव क्या बटी है। यीश्चने उससे कहा जो तू सिद्ध हुआ २१ चाहता है तो जा अपनी संपत्ति बेचके कंगालों को दे और तू स्वर्गमें धन पावेगा और आ मेरे पीछे हो ले । वह जवान यह २२ योद्धने कहा यह कि नरहिंसा मत कर परखीगमन मत कर बोरी मत कर फूठी साची मत दें श्रपने माता पिताका श्रादर ११ करश्रीर श्रपने पड़ेस्सीकी श्रपने समान प्रेम कर । उस जवानने २० इस्से कहा इन समोंको मैंने श्रपने लड़कपनसे पालन किया है ता श्राज्ञाश्रोंको पालन कर। उसने उससे कहा कौन कौन श्राज्ञा. 2 200 n n

त्यागा है सो सौ गुणा पावेगा श्रोर श्रनन्तजीवनका श्रीधकारी होगा। परन्तु बहुतेरे जो श्रगले हैं पिछले होंगे श्रौर जो पिछले हैं श्रगले होंगे। वा बहिनों वा पिता वा साता वा स्त्री वा लड़कों वा भूमिको तब पितरने उसके। उत्तर दिया कि देखिये हम लेगा सब कुछ छोड़के आपके पीछे हो। लिये हैं सो हमें क्या मिलेगा। यीछने उनसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि नई स्रष्टिमें जब मनुष्यका पुल अपने ऐश्वर्यके सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे हो। लिये हो बारह सिंहासनोंपर बैठके इस्रायेलके बारह कुलोंका चाय करोगे। और जिस किसीने मेरे नामके लिये घरों वा माहूं यो 20 N

् गृहरू यसे बनिहारोंका दृष्टान्त ।

श्रीर उसने बनिहारोंके साथ दिन भरकी एक एक सूकी मज्री स्वर्गका राज्य किसी गृहस्थके समान है जो भोरको निकटा कि श्रपने दास्त्वकी बारीमें बनिहारोंको लगावे। ३ टहराके उन्हें अपने दाखकी बारी में भेजा । जब पहर एक दिन चुढ़ा तब उसने बाहर जाके औरोंको चौकमें बेकार खड़े देखा.

४ श्रीर उनसे कहा तुम भी दाखकी बारीमें जाश्रो श्रीर जो कुछ

र उचित होय में तुम्हें देऊंगा . सो वे भी गये। फिर उसने दूसरे इ श्रीर तीसरे पहरके निकट बाहर जाके वैसाही किया। घडी एक

६ श्रीर तीसर पहरक निकट बाहर जाक वसाहा किया। घड़ा एक दिन रहते उसने बाहर जाके श्रीरोंको बेकार खड़े पाया श्रीर उनसे कहा तुम क्यों यहां दिनभर बेकार खड़े हो उन्होंने ७ उससे कहा किसीने हमको काममें नहीं लगाया है उसने उन्हें

कहा तुम भी दाखकी बारीमें जान्ने। श्रीर जो कुंब उचित होय सो

पात्रोगो। जब सांक हुई तब दाखकी बारीके स्वामीने अपने भंडारी से कहा बनिहारोंको बुछाके पिछछोंसे आरंभ कर अगलों-

६ तक उन्हें मजदूरी दे । सो जो लोग बड़ी एक दिन रहते कामपर १० श्रामे थे उन्होंने श्राके एक एक सूकी पाई । तब श्रगले श्रामे श्रीर समक्ता कि हम श्रधिक पावेंगे परन्तु उन्होंने भी एक एक

श्रार समिक्ता कि हम आवेक पाविण परन्तु उन्हान सा एक एक १९ सूकी पाई । इसके। लेके वे उस गृहस्थपर कुड़कुड़ाके बोले

१२ इन पिछलोंने एकही घड़ी काम किया श्रीर श्रापने उनकी हमारे

१३ तुल्य किया है जिन्होंने दिनभरका भार श्रीर घाम सहा। उसने उनमेंसे एकको उत्तर दिया कि हे मित्र में तुमसे कुछ श्रनीति नहीं करता हुं . क्या तूने मुमसे एक सूकी लेनेको न ठहराया।

१४ अपना ले और चला जा मेरी इच्छा है कि जितना तुसकी

१४ उतना इस पिछले को भी देऊं। क्या सुभे उचित नहीं कि अपने धनसे जो चाहूं सो करूं, क्या तू मेरे भले होने के कारण १६ बुरी दृष्टिसे देखता है। इस रीतिसे जो पिछले हैं सो अगले होंगे

१६ बुरी दृष्टिसे देखता है। इस रीतिसे जो पिछले हैं सो अगले होंगे और जो अगले हैं से। पिछले होंगे क्योंकि बुलाये हुए बहुत हैं परन्तु चुने हुए थोड़े हैं।

### [ जबदीके पुत्रोंकी विनती ]

१७ यीशुने यिख्शालीमको जाते हुए मार्गमें बारह शिष्योंको १८ एकांतमें लेजाके उनसे कहा . देखा हम यिख्शालीमको जाते हैं श्रीर मनुष्यका पुत्र प्रधान याजकों श्रीर श्रध्यापकेंकि हाथ पकड़-१६ वाया जायगा श्रीर वे उसको बधके योग्य ठहरावेंगे . श्रीर उसको श्चन्यदेशिगोंके हाथ सोंपेंगे कि वे उससे ठट्टा करें श्रीर कोड़े मारें श्रीर कूशपर घात करें परन्तु वह तीसरे दिन जी उठेगा।

तब जबदीके पुत्रोंकी माताने श्रपने पुत्रोंके संग यीश पास श्रा २० प्रणाम कर उससे छुड़ मांगा। उसने उससे कहा तू क्या चाहती हैं. २९ वह उससे बोली श्राप यह कहिंचे कि श्रापके राज्यमें मेरे इन दो पुत्रोंमेंसे एक श्रापकी दिहनी श्रोर श्रीर दूसरा बाई श्रोर बैठे। यीश ने उत्तर दिया तुम नहीं बूक्तते कि क्या मांगते हो। जिस २२ कटोरेसे में पीने पर हूं क्या तुम उससे पी सकते हो श्रोर जो बपतिसमा में लेता हूं क्या तुम उससे ले सकते हो। श्रोर जो उपतिसमा में लेता हूं क्या तुम उससे कहा तुम मेरे कटोरेसे तो २३ पिश्रोगे श्रोर जो वपतिसमा में लेता हूं उसे लेश्रोगे परन्तु जिन्होंके लिये मेरे पितासे तैयार किया गया है उन्हें छोड़ श्रीर किसीको श्रपनी दिहनी श्रीर श्रपनी बाई श्रोर बैठने देना मेरा श्रिवकार नहीं है।

यह सुनके दसों शिष्य उन दोनों भाइयों पर रिसिश्राये । २४ थीछुने उनकी श्रपने पास बुलाके कहा तुम जानते हो कि श्रन्य- २१ देशियोंके श्रध्यच्च लोग उन्होंपर प्रभुता करते हैं श्रीर जो बड़े हैं सो उन्होंपर श्रधिकार रखते हैं । परन्तु तुम्होंमें ऐसा नहीं होगा २६ पर जो कोई तुम्होंमें बड़ा हुश्रा चाहे सो तुम्हारा सेवक होते । श्रीर जो कोई तुम्हों में प्रधान हुश्रा चाहे सो तुम्हारा दास होते । २७ इसी रीति से मनुष्यका पुत्र सेवा करवाने की नहीं परन्तु सेवा २८ करनेकी श्रीर बहुतोंके उद्धारके दाममें श्रपना प्राण देनेको श्राया है ।

## [ यीगुका विरोहा नगरके देा ग्रंथींके नेत्र खालना ।

जब वे यिरीहो नगरसे निकलते थे तब बहुत लोग यीशुके २६ पीछे हो लिये। श्रीर देखो दो श्रंधे जो मार्गकी श्रोर बैठे थे यह ३० सुनके कि यीशु जाता है पुकारके बोले हे अभु दाऊदके सन्तान हमपर दया कीजिये। लोगोंने उन्हें लांटा कि वे चुप रहें परन्त ३१ उन्होंने श्रधिक पुकारा हे प्रभु दाऊदके सन्तान हमपर दया कीजिये। तब यीशु खड़ा रहा श्रीर उनको बुलाके कहा तुम क्या ३२ चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिये करूं। उन्होंने उससे कहा हे अभु ३३ ३४ हमारी श्रांखें खुल जायें। यीशुने दया कर उनकी श्रांखें छूई श्रीर वे तुरन्त श्रांखोंसे देखने लगे श्रीर उसके पीछे हो लिये।

यीशका यिरुशलीममें राजाकी नाई प्रवेश करना।

जब वे यिरूशालीमके निकट आये और जैतून पर्वतके त्रव व । थरूराजानक । पान व विद्यान दे शिष्योंकी समीप वैतकगी गांव पास पहुंचे तब यीश्चने दे। शिष्योंकी र यह कहके भेजा . कि जो गांव तुम्हारे सन्मुख है उसमें जात्रा श्रीर तुम तुरन्त एक गदहीका बंधी हुई श्रीर उसके साथ बच्चेकी र पात्रोगे उन्हें खोलके मेरे पास लाग्रो। जो तुमसे कोई कुछ कहे तों कहो कि प्रभुको इनका प्रयोजन है तब वह तुरन्त उनको ४ भेजेगा । यह सब इस लिए हुआ कि जो बचन भविष्यद्वकार कहा गया था सो पूरा होवे . कि सियोनकी पुत्रीसे कहो देख तेरा राजा नम्र ग्रीर गदहेपर हां लादूके बच्चेपर बैठा हुन्ना तेरे पास ६ त्राता है। सा शिष्योंने जाके जैसा यीशुने उन्हें त्राज्ञा दिई वैसा

किया । श्रीर वे उस गद्दक्तिं। श्रीर बच्चेकी लाये श्रीर उन पर स्त्रपने कपड़े रखके यीशुका उनपर बैठाया । श्रीर बहुतेरे लोगोंने अपने अपने कपड़े मार्गमें बिछाये श्रीर श्रीरांने वृत्तोंसे डालिया

६ काटके मार्गमें बिछाईं। और जो लोग आगे पीछे चलते थे

उन्होंने पुकारके कहा दाजदके सन्तानकी जय . धन्य वह जो परमेश्वरके नामसे त्राता है सबसे ऊंचे स्थानमें जयजयकार

१० होवे । जब उसने यिरूशलीममें प्रवेश किया तब सारे नगरके ११ निवासी घबराके बोले यह कौन है। लोगोंने कहा यह गालील

के नासरत नगर का भविष्यद्वक्ता यीशु है।

ब्योपारियोको मन्दिरसे निकालना ग्रीर ग्रारचर्य कम्मे वहां करना ।

यीशुने ईश्वरके मन्दिरमें जाके जो लोग मन्दिरमें बेचते श्री मोल लेते थे उन सभों की निकाल दिया और सर्राफोंके पीढ़ोंकी १३ श्रीर कपातोंके बेचनेहारों की चैाकियोंकी उलट दिया . श्रीर उनसे

कहा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थनाका घर कहावेगा . परन्तु तुमने १४ उसे डाकूओंका खोह बनाया है। तब ग्रन्धे श्रीर लंगड़े उस पास

१४ मन्दिरमें त्राबे त्रीर उसने उन्हें चंगा किया। जब प्रधान याजकी श्रीर श्रध्यापकों ने इन श्राश्चर्य कर्म्मोंको जो उसने किये श्रीर छड़कोंको जो मिन्द्रिमें दाऊदके सन्तानकी जय पुकारते थे देखा तब उन्होंने रिसियाके उससे कहा क्या तू सुनता कि ये क्या कहते हैं। यीशुने उनसे कहा हां. क्या तुमने कभी यह बचन १६ नहीं पढ़ा कि बालकों श्रीर दूध पीनेहारे लड़कों के मुंहसे तूने स्तुति करवाई है। तब वह उन्हें छोड़के नगरके बाहर वैथनियाको १७ गया श्रीर वहां टिका।

### [ गूलरके उद्यका वर्णन । ]

भोरको जब वह नगरको फिर जाता था तब उसको भूख लगी। १८ श्रीर मार्गमें एक गूलरका बृच देखके वह उस पास श्राया परन्तु ११ उसमें श्रीर कुछ न पाया केवल पत्ते श्रीर उसको कहा तुममें फिर कभी फल न लगे. इसपर गूलरका बृच तुरन्त सूख गया। यह देखके शिष्पोंने श्रचंभा कर कहा गूलरका बृच क्याही शीष्ट्र २० सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि में तुमसे सच कहता हूं २९ जो तुम विश्वास करो श्रीर सन्देह न रखो तो जो इस गूलरके बृचसे किया गया है केवल इतना न करेगो परन्तु यदि इस पहाइसे कहो कि उठ समुद्रमें गिर पड़ तो वैसाही होगा। श्रीर २२ जो कुछ तुम विश्वास करके प्रार्थनामें मांगोगे सो पाश्रोगे।

## [ यीशुका प्रधान याजकोंको निकत्तर करना ।

जब वह मन्दिरमें गया श्रीर उपदेश करता था तब लोगोंके २३
प्रधान याजकों श्रीर प्राचीनेंने उस पास श्रा कहा तुमें ये काम करने
का कैसा श्रिधकार है श्रीर यह श्रिधकार किसने तुमको दिया।
यीशुने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछूंगा जो २४
तुम मुभे उसका उत्तर देश्रो तो मैं भी तुमहें बताजंगा कि मुभे ये
काम करनेका कैसा श्रिधकार है। योहनका बपतिसमा देना कहांसे २४
हुश्रा स्वर्गकी श्रथवा मनुष्योंकी श्रोरसे तब वे श्रापसमें बिचार
करने लगे कि जो हम कहें स्वर्गकी श्रोरसे तो वह हमसे कहेगा
फिर तुमने उसका बिश्वास क्यों नहीं किया। श्रीर जो हम कहें २६
मनुष्योंकी श्रोरसे तो हमें लोगोंका उर है क्योंकि सब लोग
योहनको भविष्यहक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशुको उत्तर दिया २७

कि हम नहीं जानते · तब उसने उनसे कहा तो मैं भी तुमको नहीं बताता हूं कि मुक्ते ये काम करनेका कैसा श्रधिकार है।

### [दा पुत्रोंका दृष्टान्त।]

तुम क्या समभते हो . किसी मनुष्यके दो पुत्र थे और उसने पहिलेके पास आ कहा हे पुत्र आज मेरी दाखकी बारीमें जाके रह काम कर । उसने उत्तर दिया में नहीं जाऊंगा परन्तु पीछे पछताके ३० गया । फिर उसने दूसरेके पास आके वैसाही कहा . उसने उत्तर ११ दिया हे प्रभु में जाता हूं परन्तु गया नहीं । इन दोनोंमेंसे किसने पिताकी इच्छा पूरी किई . वे उससे बोले पहिलेने . यीशुने उनसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि कर उगाहनेहारे और वेश्या ३२ तुमसे आगे ईश्वरके राज्यमें प्रवेश करते हैं । क्योंकि योहन धर्मके मार्गसे तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया परन्तु कर उगाहनेहारों और वेश्याओंने उसका विश्वास किया प्रान्तु कर उगाहनेहारों और वेश्याओंने उसका विश्वास किया और तुम छोग यह देखके पीछे से भी नहीं पछताये कि

### ुष्ट मालियांका दृष्टान्त ।

उसका विश्वास करते।

इव प्रक श्रीर दृष्टान्त सुना . एक गृहस्थं था जिसने दाखकी बारी लगाई श्रीर उसकी चहुंश्रीर बेड़ दिया श्रीर उसमें रसका कुंड खोदा श्रीर उपको चहुंश्रीर बेड़ दिया श्रीर उसमें रसका कुंड खोदा श्रीर गढ़ बनाया श्रीर मालियोंकी उसका ठीका दे परदेश इश की चला गया। जब फलका समय निकट श्राया तब उसने श्रपने इर दासोंकी उसका फल लेनेकी मालियोंके पास मेजा । परन्तु मालियोंने उसके दासोंकी लेके एककी मारा दूसरेकी घात किया इह श्रीर तीसरेकी पत्थरबाह किया । फिर उसने पहिले दासोंसे श्रियक दूसरे दासोंकी मेजा श्रीर उन्होंने उनसे भी वैसाही किया । इल सबके पीछे उसने यह कहके श्रपने पुत्रकी उनके पास भेजा किया ।

इद वे मेरे पुत्रका श्रादर करेंगे। परन्तु मालियोंने उसके पुत्रका देखके श्रापसमें कहा यह तो श्रिष्ठकारी है श्राश्रा हम उसे मार डाले ३१ श्रीर उसका श्रिष्ठकार ले लेवें। श्रीर उन्होंने उसे लेके दाखकी

४० बारीसे बाहर निकालके मार डाला । इसक्रिये जब दाखर्क ४१ बारीका स्वामी श्रावेगा तब उन माक्रियोंसे क्या करेगा । उन्होंने

जारते था।

## [ । तनाषुकु गमानाम कुष्टानन ।

किइ एक मिल क्षेत्रक के कि एक के विकास कि कि विकास कि कि

भीतर श्राया तब उसने वहां एक मनुष्यका देखा जो बिवाहीय १२ बस्त नहीं पहिने हुए था । उसने उससे कहा हे मित्र तू यहां बिना बिवाहीय बस्न पहिने क्योंकर भीतर श्राया . वह निरुत्तर

१३ हुन्रा। तब राजाने सेवकोंसे कहा इसके हाथ पांव बांधी श्रीर उसको ले जाके बाहरके श्रंधकारमें डाल देश्रो जहां रोना श्री १४ दांत पीसना होगा। क्योंकि बुलाये हुए बहुत हैं परन्तु चुने हुए थोड़े हैं।

योशुका कर देनेके विषयमें फरीशियोंकी निकलर करना।

१४ तब फरीशियोंने जाके श्रापसमें बिचार किया इसलिये कि १६ यीशुको बातमें फंसावें। सो उन्होंने श्रपने शिष्योंको हेरोदियोंके संग उस पास यह कहनेको भेजा कि हे गुरु हम जानते हैं कि श्राप सत्य हैं श्रीर ईश्वरका मार्ग सत्यतासे बताते हैं श्रीर किसीका खटका नहीं रखते हैं क्योंकि आप मनुष्योंका मुंह देखके १७ बात नहीं करते हैं । सो हमसे किहये ग्राप क्या समकते हैं १८ कैसरको कर देना उचित है अथवा नहीं । यीशुने उनकी दुष्टता १६ जानके कहा हे कपटिया मेरी परीचा क्यों करते हो । करका मुद्रा २० सुमे दिखात्रों . तब वे उस पास एक सूकी लाये । उसने उनसे २१ कहा यह मूर्त्ति श्रीर छाप किसकी है। वे उससे बोले कैसरकी . तब उसने उनसे कहा तो जो कैसरका है सो कैसरको देखा और २२ जो ईश्वरका है से। ईश्वर की देश्री। यह सुनके वे श्रवंभित हुए श्रीर उसकी छोडके चले गये।

# यीश्वा मृतकोंको की उठनेको विषयमें सद्कियोंका निकलर करना।

उसी दिन सदूकी लोग जो कहते हैं कि मृतकोंका जी उठना २४ नहीं होगा उस पास श्राये श्रीर उससे पूछा . कि हे गुरु मुसाने कहा यदि कोई मन्ष्य निःसन्तान मर जाय तो उसका भाई उसकी २४ श्वीसे बिवाह करें श्रीर श्रपने भाईके लिये बंश खड़ा करे। सा हमारे यहां सात भाई थे . पहिले भाईने बिवाह किया श्रीर निःसन्तान मर जानेसे अपनी स्त्रीको अपने भाईके छिये छोड़ा । २६ दूसरे श्रीर तीसरे भाईने भी सातवें भाई तक वैसाही किया। २७,२८ सबके पीछे स्त्री भी मर गई । सो मृतकोंके जी उठनेपर

## [भाष्ट्र अन्तर वाचाने विषयमें व्यवस्थापनना उत्तर देश ।

वब प्रमिशिपोंने सुना कि प्रीथुने सहिक्की होता कि प्रिमिशिपोंने बक्त कि प्रिमिशिपोंने कि प्रिम्पे कि प्रिमिश्न कि प्रिम्पे सिक्की सिक्की सिक्की सिक्की सिक्की सिक्की हुए । श्री इं सिक्की प्रिमिश्ची हुए । श्री इं सिक्की व्याचा इं है । इं सिक्की सिक्की हिस्से सिक्की सिक्

## [1 गण्यक प्रत्यको किंदियो क कंटमने किंदिय सरला 1]

सहस न हुआ।

# । एईमर क्षिए इक्रो क्षिएितिम ग्राप्ट किमायक

ा।।।।।।। किया किया किया।।। ड्रीक कि गृष्टि गाफात गिकी किनि कि कि कि किनिष्ट ड्रीक 1 १, १२ सिह । माई कहा है। है। है। है। है। है। है। नीथर है कुए कुए ।गड़क्त कींफिक हिरारुड़क तम भि कुए ग्रिट ०१ । ई में रिष्ट्र कि डिक्ट होछार ई रिक्टी क्यू छाड़्स्त कींफिर डिक हम रिमी किए कि कि मिकी मिरिकी माहि हो मि कि मिरि 3 मींह अभि तीशह के अप का छाड़मा कीर्य हिलाइक घम जुए मुठ क्रुप्प । ई निष्ठ एसी किंग्ड किंग्ड माराइक जुए जुए मिर्धि न नम ग्रीह ग्रांक्रमिन मींग्राचा ग्रीह नमाह हंट मींग्र कामा ग्रह नाथ्य हंस में गिनहरू । ई निड़ह रुड़ांस क्रिंड नेप्रस थ म्रोहर है निप्रक इंकि किलिक मिष्रक है। है निप्रक समक छाए ३ भ सरकाने नहीं चाहते हैं। वे सनुष्योंको जिल्लाके जिल्ल मि लियांके कांघांपर धर देते हैं पर जन्म अपनी अपनी भी इन्ह गृष्टि ई मठीक ानाउह किनही ई नियां क्रिक है। देन ४ िंगक गृष्टि है निहक है कींग्रिक गिरक निय ग्रासनिष्ट के मिग्रिक किन्छ हुन । फ़िल मिलाप ग़िल मिलाप कि हैक किनिनाम हैंग्छ है हुक ने देश काश्या काम मुसाक आसनपर है है । इसिल में एत क्याध्य महामा है है। इस है। इस स्वापक

१६ अपनेसे दना नरकके वेग्य बनाते हो। हाय तुम अन्ये अगुदो किसर कि है । ए। ए से से अब वह महम अवा है फिर । है । कि उस राम किनाऊ मितम नेपा विकास कुप मह किन्निक ११ तुम आधिक दंड पाओगे । हाय तुम कपरो अध्यापको और जाते हैं। और बहानाके िय बड़ी बेरहों प्राथेना करते हैं। इसिटिये तुस कपरी अध्यापको और फरीशियो तुस विधवाओंके घर खा शह । डि र्रह रिफ़ एक्स किंगिडरिफ़ फ्रिंस र ग्रीह है ४१ क्रिक फ़िल मिमर डिमाए क . ाई किर्द्ध प्राइ । क्षण्टा क्रिक १३ हाय तुस कपरी अध्यापका और फरीशियो तुस सनुष्पोपर

। ई फ्रिक्ट 15 ष्राष्ट्र १४ किना किना के क्रिक्नी है। के ही ए क्रुप्ट हैं हिन कुछ 1ि एकि फिर्निकी किरुइनीम ड्रांक शिए 1ह फिहक कि

सोहू बहानेमें उनके संगी न होते। इससे तुम अपनेपर साची देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओंके घातकोंके सन्तान हो। सो तुम अपने पितरोंका नपुत्रा भरो। हे सांपी हे सप्पेंके बंश तुम कवरें बनाते हे। श्रीर धर्मिमेंबिकी कबरें संवारते हे। . श्रीर कहते है। यदि हम श्रपने पितरोंके दिनोंमें होते तो भविष्यद्वक्ताश्रोंका न्याय और द्या और जियासके। छोड़ दिया हैं, इन्हें करना और उन्हें न छोड़ना उचित था। हे अन्ये अगुवो जो मच्छरको २४ छान उन्हें न छोड़ना उचित था। हे अन्ये अगुवो जो मच्छरको २४ छान उन्हें न छोड़ना उचित था। हे अन्ये अगुवो जो मच्छरको २४ छान उन्हें हो। हाय तुम कपटी २४ अप्यापको और फरीशियो तुम कटोरे और थालको बाहर बाहर छान्न करीशे पहिले कटोरे और थालके भीतर छुड़ कर कि वे बाहर भी छुड़ होने। हाय तुम कपटी अध्यापको और फरीशियो २५ वाहर भी छुड़ होने। हाय तुम कपटी अध्यापको और फरीशियो २५ वाहर भी हुई कबरोंके समान हो जो बाहरसे सुन्दर दिखाई देती हैं मन्तु भीतर स्तरकोंको हिंडुयोसे और सब प्रकारकी माल-वास भरी हैं। इसी रीतिसे तुम भी बाहरसे मनुष्यांको अध्यापको और फरीशियो तुम भविष्यद्वक्ताओं की तुम कपटी अध्यापको और फरीशियो तुम भविष्यद्वक्ताओं की तुम कपटी अध्यापको और फरीशियो तुम भविष्यद्वक्ताओं की हे सुखी और अन्धो कीन बड़ा है वह सोना अथना वह मन्दिर १० जो सोलंको पनित्र करता है। फिर कहते हो यदि कोई बेदीकी १६ किरिया खाय तो कुछ नहीं है परन्तु जो चढ़ावा बेदीपर है यदि कोई अपने कहें उसकी किरिया खाय तो ऋषी है। हे मुखी और अन्धो १६ कीन बड़ा है वह चढ़ावा अथना वह बेदीजो चढ़ावको पनित्र करती है। इसिउये जो बेदीकी किरिया खाता है तो उसकी किरिया उर्थ और जो कुछ उसपर है उसकी भी किरिया खाता है। और जो उसमें बास करता है उसकी भी किरिया खाता है। और जो उसमें बास करता है उसकी भी किरिया खाता है। और जो उसमें वास करता है उसकी भी किरिया खाता है। हाय तुम कपटी २३ उसपर बेठा है उसकी भी किरिया खाता है। हाय तुम कपटी २३ अध्यापको और फरीसियो तुम पोदीने और सोये और जो दसनों अंश जो स्मर्गियो तुम पोदीने और सोये और जो दसनों अंश देते हो प्रन्तु तुमने अयवस्थाको भारी बातोंको अर्थात दसनों इंग देते हो प्रन्तु तुमने अयवस्थाको भारी बातोंको अर्थात नरकके दंडसं क्यांकर बचीगा। 20 RU N מא ,U N 20 6 n

इसिलिये देखों में तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताश्रां श्रीर बुद्धिमानां श्रीर श्रध्यापकोंको भेजता हूं श्रीर तुम उनमेंसे कितनोंको मार डालोगे श्रीर कृशपर चढ़ाश्रीगे श्रीर कितनोंको श्रपनी सभा३४ श्रोंमें कोड़े मारोगे श्रीर नगर नगर सताश्रोगे . कि धम्मी हाबिळके लोहूसे लेके बरखियाहके पुत्र जिखरियाहके लोहू तक जिसे तुमने मन्दिर श्रीर बेदीके बीचमें मार डाळा जितने
३६ धर्मियोंका लोहू पृथिवीपर बहाया जाता है सब तुमपर पड़े । में तुमसे सच कहता हूं यह सब बातें इसी समयके लोगोंपर
३७ पड़ेंगी । हे यिख्शलीम यिख्शलीम जो भविष्यद्वकाश्रोंको मारे डाळती है श्रीर जो तेरे पास भेजे गये हैं उन्हें पत्थरवाह करती है जैसे मुर्गी श्रपने बच्चोंको पंखोंके नीचे एकट्टे करती है वैसेही मैंने कितनी बेर तेरे बाळकोंको एकट्टे करनेकी इच्छा किई परन्तु ३८ तुमने न चाहा । देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड़ छोड़ा ३६ जाता है । क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जबलों तुम न कहेगो भन्य वह जो परमेश्वरके नामसे श्राता है तबलों तुम मुक्ते श्रवसे फिर न देखोंगे।

#### [ यीगुका भविष्यद्वाक्य ९ — दु:खोंका ग्रारम्म । ]

जब यीशु मन्दिरसे निकलके जाता था तब उसके शिष्य लोग उसको मन्दिरकी रचना दिखानेको उस पास आये। २ यीशुने उनसे कहा क्या तुम यह सब नहीं देखते हो. मैं तुमसे सच कहता हूं यहां पत्थरपर पत्थर भी न छोड़ा जायगा जो गिराया न जायगा।

अब वह जैतून पर्व्यतपर बैठा था तब शिष्योंने निरालेमें उस पास त्रा कहा हमोंसे किहमें यह कब होगा श्रीर श्रापके श्रानेका श्र श्रीर जगतके श्रन्तका क्या चिन्ह होगा। यीशुने उनके। उत्तर १ दिया चौकस रहा कि कोई तुम्हें न भरमावे। क्योंकि बहुत लोग मेरे नामसे श्राके कहेंगे मैं खीष्ट हूं श्रीर बहुतोंका भरमावेंगे।

६ तुम लड़ाइयां श्रीर लड़ाइयोंकी चर्चो सुनागे. देखो मत घवराश्री क्योंकि इन सभोंका होना श्रवश्य है परन्तु श्रन्त उस समयमें ७ नहीं होगा। क्योंकि देश देशके श्रीर राज्य राज्यके किरुद्ध उठेंगे

। गिर्ड रुडिड्रेप्ट प्रक्रि फिरीम प्रक्रि रुपक्ष सिनिष्टि केन्छ प्रक्रि न

४१ किनेड क्लिस स्पाय सब देशिक क्लिस स्पाय हाय ।

। गागड कन्द्र कि , गागा जायात स्वास्त्र के अन्त हो।।।

से। जब तम उस उचाइनेहारी शिनित वस्तुको जिसकी बात १४ इंग्लिक भावेच्यहत्काले कही गई पवित्र स्थानमें खड़े होते देखो

३९ प्रगंड़ाड़प एंड़ डिं साफड़ीड़ारी कि छठ . ( ऋड़ एंड ईप कि ) ९९ । ५७६ म किर्मक इन्हे सिंग्रेड नेपल छि रंडे प्रप्टेरिक कि । गिप्त १९ : २९ मर । ५२९ म इसि किर्मक छा निपल एंड सिंग्डेश कि गर्छ

२० हाग । एत्नु । एत्नु १८ प्रकाशियों और हुम फिलोवालियों । प्रन्तु २० प्रामित के एक मिली में मागाना ने प्रामित के एक मिली के या समयों में मागाना ने हिंदे के एक प्रामित के एक स्थाप में प्रामित के एक स्थाप के स्याप के स्थाप के

55 ई ise ाथवर है ise अक्षि छिई ईक समत है कि डीए हत र क्षित्र प्रतिक स्पर्ध अक्षि ठीए हो एक सम सीतिय ति मि की रिमाधित साक स्ट्राप्त शिक्ष हो है है है है कि कि है डाप्त

५९ छिपिए निर्म किई। निमिष्ट मि किंगिक पट्ट मि एन एक है। ३९ मिलाक किई ड्रंक छिम्छ के कि किनिएड़। ई एक्टी ड्रक ड्रेम्स निक्तिय कि ई मिथिशेटार्क किई एक्ट्र क्लिक हम प्रडाह कि ई १९-४१ए परि किरक्की संख्य किन्छी पर्ह कीएड। दिस हम

७९ -क्षी गृष्टि फिलकिन पूब्बिस स्वाप्त । गृष्ट हम नह रंडा । गार्ड मि मार किछ केछक्त मार्ड हिम स्वाप्त हो । कही बाध हो । गार्ड मि मार्ड है । गार्ड है ।

्योगुका सविध्यहाक्यः इ —स्तृष्यक् प्रतका प्रित आता ।

ा एड्रेग्ड सर्में अन्य १ - चर्चेत रहनेका उपदेश । मिक ईक्य किंगिक युड्ड म्ह क्ष्मर माएड़ी डूंट कि निक्सी महाशब्द सहित मेनेगा और वे आकाशके इस सिवानेसे उस किडिश्ति कितिरू नेपाए इक ग्राहि। किछ्रे तिएए ग्र्गेटिम काष्ट्राकाए ९ इ क्षाती पीरंगे और सनुष्यके पुलका प्राक्रम और बड़े पेंग्यपेस मिल कांक के कि कांक ता है। से कि का है है। कि है। मार्ग काल ३० याकाय की सेना हिग जायगी। तब सनुष्यके पुत्रका चिन्ह ग्रांह फंड्रम ग्रम होए कार कार महीक प्रकार होंट ग्रांह 

। गिरुड म फिक 'हाइ िम हन्प्र पिया कड किथी है। ब्राकास । पिड्रेंग सिम दिन पह मिर्क केम्प्रस सड़ किंग्र है। एता है मिर्फ है। इस स्टब्स की डूं 15ड़क रूप फिम्ह मिं। ई प्रप्राइ डि. ई उकती इर की ४ इ हो जाती श्रीर पत्ने निकल आने तब तुम जानते हो कि धूपकाला अमार्क लिएड किएट वह । जिली मनाबुर सेहरू केरुलूर इड्

प्रत्य आके उन सभीकी लेन गया तबली उन्हें चेत न हुआ कर रोकिस गरि है है डाइन रिस् है एक डाइन ही पर है है। के दिनोंमें लेग जिस दिनलों नह जहाजपर न चढ़ा उसी दिनलों निष्ट कैप्ररूपकल प्रिष्ट । गिगई कि निष्ट किप्रकृप द्वाप्तर्ट नह मुद्ध मही केंद्रेम सिर्ट । 15मी 19में उनके हन्प्र एड क्रिक म एड ३६ वस दिन और उस घड़ीके विषयमें न कोई मनुष्य जानता है

निस्ती रहेंगी एक लिई जायगी और दूसरी छोड़े जायगी 89 होंगे एक लिया जायगा और हुसरा छोड़ा जायगा। हो स्त्रिय ४० वेसाही सनुष्यके पुलका आना भी होगा। तब दो जन खेतमे

अध अपने सरमें संघ पड़ने न देता । इसिलिये तुम भी तैया स्वामी जानता चोर किस पहर में आवेगा तो वह जागता रहत ३३ प्रस किस घड़ी आवेगा । पर यही जानते हो कि यदि धरक ४३ इसिलिये जागते रहा क्योंकि तुम नहीं जानते ही तुम्हार

रहा क्योंके जिस घड़ीका अनुमान तुम नहीं करते हो उसी घड़े

मनुष्यका पुत्र त्रावेगा । वह विश्वासयोग्य श्रीर बुद्धिमान दास ४४ कौन है जिसे उसके स्वामीने श्रपने परिवारपर प्रधान किया है। कि समयमें उन्हें भोजन देवे।

### बिद्धिमान ग्रीर दुष्ट दासींका दृष्टान्त ।

वह दास धन्य है जिसे उसका स्वामी श्राके ऐसा करते पावे । ४६ में तुमसे सत्य कहता हूं वह उसे श्रपनी सब सम्पत्तिपर प्रधान ४७ करेगा । परन्तु जो वह दुष्ट दास अपने मनमें कहे मेरा स्वामी ४८ त्रानेमें विलम्ब करता है. श्रीर श्रपने संगी दासोंकी मारने श्रीर ४६ सतवाले लोगोंके संग खाने पीने लगे . तो जिस दिन वह बाट ४० जोहता न रहे श्रीर जिस घड़ी का वह श्रनुमान न करे उसीमें उस दासका स्वामी त्रावेगा • त्रीर उस की बडी ताइना देके कप- ४१ टियोंके संग उसका श्रंश देगा जहां रोना श्री दांत पीसना होगा।

योगुका भविष्यद्वाक्य. ५ -- दस कुंबारियोंका दृष्टान्त ।

तब स्वर्गके राज्यकी उपमा दस कुंबारियोंसे दिई जायगी जो श्रपनी मशालें लेके दूल्हेसे मिलने की निकर्ली । उन्होंमेंसे पांच सुबुद्धि और पांच निर्बुद्धि थीं । जो २,३ निवृद्धि थीं उन्होंने अपनी सशालोंकी ले अपने संग तेल न लिया । परन्तु सुबुद्धियोंने श्रपनी मशालोंके संग श्रपने पात्रोंमें तेळ लिया। दुल्हेंके बिलम्ब करनेसे वे सब ऊंधीं और सा गईं। श्राधी रातको धुम मची कि देखो दूल्हा श्राता है उससे मिल. नेको निकलो। तब वे सब कुंवारियां उठके त्रपनी मशालोंको 19 सजने लगीं। श्रीर निर्वृद्धियोंने सुबुद्धियोंसे कहा श्रपने तेलमेंसे 5 कुछ हमको दीजिये क्योंकि हमारी मशालें बुक्ती जाती हैं। परन्तु सुबुद्धियों ने उत्तर दिया क्या जाने हमारे श्रीर तुम्हारे लिये बस न होय सी अच्छा है कि तुम बेचनेहारों के पास जाके अपने लिये मोल लेग्रो । ज्यों वे मोल लेनेको जाती थीं त्योंही दूलहा १० त्रा पहुंचा त्रीर जो तैयार थीं सो उसके संग विवाहके घरमें गईं और द्वार मुंदा गया। पीछे दूसरी कुंवारियां भी आके बोलीं ११ हे प्रभु हे प्रभु हमारे लिये खोलिये। उसने उत्तर दिया कि मैं १२ तुमसे सच कहता हूं मैं तुमकी नहीं जानता हूं। इसलिये जागते १३

रही क्योंकि तुम न वह दिन न घड़ी जानते हैं। जिसमें मनुष्यका

में दरा और जाक आपका तोड़ा मिश्रमें छिपाया . देखिने अपना १६ उचने हैं और जहां आपने नहीं छोटा नहींसे एक्ट्रा करते हैं। सी जानता था कि आप कठोर मनुष्य हैं जहां आपने नहीं बोया वहां जिसने एक तीड़ा पाया था उसने आक कहा हे प्रभु में आपको २४ बहुतपर प्रधान करूंगा . अपने प्रभुके आनन्दमें प्रवेश कर । तब कत्म श्री विश्वासिकाल दास तु थोड़ी मिश्वासिकाल हुआ में तुम्ह ई एन्छ । इक छिएड लिमाइन केएड । ई शिमक ग्रिह इं16 1ई छिन्छ इड़ र्सि धेछीई भिंछे ड़ार्ज हम हम मेगाए प्राप्त है। इक काप्र पिर मेछह १ हिए हुंति हि निम्ही। फ़्क । प्रहिस मिल्ला अधि । जिसने है। नारम राहें हैं हैं हैं हैं कियासमास हुआ में उसे बहुतपर प्रथान 99 है। उसके खामीने उससे कहा धन्य है उत्तम औए विध्वास-भामक ग्राष्ट्र इति ह्यांग छिल्ह हींमें किछीड़ शिष्ट इति हांग किस् निगाष्ट छ्रप है ।इक कारु ग्रिष्ट इंकि मांग निभर थे भाग इंकि मांग निम्ही कह । । । एक निक । कि मिन अपि । । । वहा निम्ह ० ९ कर इंपि कीर्नड़ी तड़क। छिर एएडी फिँछ किसाछ नेपार कड़ाछ ३१ भिड़िमी काल नेसर पाया वहाँ कुछ नेसली हन्स्म । धामक प्रक्रि न इति हि भि नेसर काम हि नेसकी से तिशि भिड़। धामक गृष्टि ए १ इति होए एक ग्राणक छिल्ह कारू हिश्ह शिए इति होए हिश्ही १६ सामध्यके अनुसार दिया और तुरन्त परदेशका चढा। तब क्छर किक्य पड़ क्य किंप्रित कि किंप्रकृ हैं कि जीप किक्य क्सिंह । एएंस्रि क्य क्रिएड किंग्ड किंग्डि । इस्प्रह भूडू ५६ कार वह एक मनुष्यक समा है निसने पर्देशको जाते ्यागुका भाषेष्यद्वाष्य. ६ — तेरहोका ह्व्हान्ता । । गामिष्ट हरू

गृष्ट यु है की एड़ी ग्रम्स सिस निमास केस । फिसील के ३९ गुरु को प्रांडी के निमें डिस की ए तमनार हु भार विरुश ए क्षेत्र ति । डूं तमक दुक्श सिंडी डांडी डोंड मिं उंडर ग्रिट डूं ९९ क्षेत्र में इत तम्में एड़ की मिर्में की ए तम्हि ग्रह्म केस वाड़ा है इस किसिंड । तिम एमें स्पर्ध में इस मिल्ड ग्रह्म केस वाड़ा है इस किसिंड । तिम एमें स्वाह केस की कोई एखता

कि हन्या प्रापंड हड़ कि अर आका प्रापंड कि है।

अथवा व्यासा और पिरुषा । हमने कव आपका परहेशी हेखा इन होंगे कि है प्रभु हमने कव आपको भूखा देखा थी। खिलाया था और तुम मरे पास आये । तब धनमी लोग उसको उत्तर हैं वहिराया में रागी था और तुसने मेरी सुध छिई में बन्होगृहमें था और तुस सुक्ते अपने घरमें ठाठे में नेगा था और तुसने सुक्ते इह बानेको दिया में प्यासा था और तुमने सुन्धे पिरहाया में परहेशी उसके आधिकारी होग्रो . क्योंकि में सूखा था और तुमने सुर्फ इर है। एक जगतकी अपनिस् तुम्हारे किये तेयार किया वाया है नी उसकी दिस्ति और है कहेगा है मेरे पिताके धन्य लेगो आओ अरेर क्रीर बक्तियों हो है है। स्वहा क्रीर हो । तब राजा उनसे देश उन्हें एक दूसरेसे अलग करेगा। औए वह मेहेंकि। अपनी दृष्टिनी ३३ क्रीर जैसा गड़ेरिया मेड़ेकि बक्रिकेस अरुग करता है तैसा वह ९ है गिंधार मिकी हुकप्र गिष्ट काम्ह गामि की हो है । गाई है प्रमाधा के अध्यक्ष के अप है अपने के के अध्य के कि तव सनुष्यका पुत्र अपने ऐष्ट्रक्यें सिहत आवेगा और सब इं ( ) मानवासुम मानकामान- e . मनाद्वायना समूहित । । गार्ड क्रिसि होड़ कि कार्ड हिस इ कि इ हाई मिराकथहं काइाइ किलाइ मिकती सुर गृष्टि । गामा कि कि भि मि है अप मह इंद्र कि भि में हैं किया

। कि। भाप केपास आह । हेन् में हुन के सार आपके ताग । और अपने चर्से ठावे अथवा नंगा और पहिराया। और हमने ३६

६४ छिछाए रेम गिर्मक तिमाइ है गर्डक हैं और होंग कि छन इन इन हत अति होह भाइमें एक केले योई भर किया से मिम हो । ०४ र्म नेमह की हूं 15इक नम समह में गर उत्त हुन्ह कार। इन

भीर तुमने सुभे नहीं पिहराया में रेगरी और बन्होगुहमें था और हैं। हिला में प्यासा था और तुमने सुम नहीं हिल में मों भो था रादेशी था और तुम सुम किल क्ष्में नहीं किल में मों भा था तेयार किई गई है. क्योंकि में भूखा था और तुमने सुभे खानेका ४२ क्स अनन्त आधारे जाश्रो कि शिल असन् उसके दुर्तक लिये ४४ तुमने मेरी सुध न लिई । तब वे भी उत्तर देंगे कि हे प्रभु हमने कब श्रापको भूखा वा प्यासा वा परदेशी वा नंगा वा रोगी वा ४४ बन्दीगृहमें देखा श्रीर श्रापकी सेवा न किई। तब वह उन्हें उत्तर देगा में तुमसे सच कहता हूं कि तुमने इन श्रति छे।टोंमेंसे एकसे ४६ जोई भर नहीं किया सो मुमसे नहीं किया। सो ये लोग श्रनन्त दंडमें परन्तु धर्मी लोग श्रनन्त जीवनमें जा रहेंगे।

#### [ यीगुके विषय प्रधान याजकोंका विचार।]

जब यीशु यह सब बातें कह चुका तब अपने शिष्योंसे
र दे कहा. तुम जानते हो कि दो दिनके पीछे निस्तार पर्व्व होगा
३ श्रीर मनुष्यका पुत्र क्रूशपर चढ़ाये जानेको पकड़वाया जायगा। तब
लोगोंके प्रधान याजक श्रीर अध्यापक श्रीर प्राचीन लोग कियाफा
४ नाम महायाजक के घरमें एकट्टे हुए. श्रीर श्रापसमें बिचार किया
४ कि योशुको छलसे पकड़के मार डालें। परन्तु उन्होंने कहा पर्व्वमें
नहीं न हो कि लोगोंमें हुल्लड़ होवे।

## [बेयनियामें एक स्त्रीका यीगुसे सत्कार करना।]

जब यीशु वैथनियापें शिमोन कोड़ीके घरमें था तब एक स्त्री उजले पत्थरके पात्रमें बहुत मोलका सुगंध तेल लेके उस पास

श्राई श्रीर जब वह भोजनपर बैठा था तब उसके सिरपर ढाठा। म यह देखके उसके शिष्य रिसियाके बोले यह चय क्यों हुआ। १ क्योंकि यह सुगंध तेठ बहुत दाममें बिक सकता श्रीर कंगालोंको १० दिया जा सकता। यीशुने यह जानके उनसे कहा क्यों स्त्रीको ११ दुःख देते हो। उसने श्रच्छा काम मुक्ससे किया है। कंगाठ लोग तुम्हारे संग सदा रहते हैं परन्तु में तुम्हारे संग सदा नहीं १२ रहूंगा। उसने मेरे देहपर यह सुगंध तेठ जो ढाठा है सो मेरे १३ गाड़े जानेके लिये किया है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं सारे

[ यिहूदाका प्रधान याजकींसे यीशुकी पकड़वानेका नील ठइराना। ]

इसने किया है उसके स्मरणके लिये कहा जायगा।

जगतमें जहां कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाय तहां यह भी जो

१४ तब बारह शिष्योंमेंसे यिहूदा इस्करियोती नाम एक शिष्य प्रधान

याजकोंके पास गया . श्रीर कहा जो मैं यीशुको श्राप लोगोंके हाथ १४ पकड़वाऊं तो श्राप लेगा मुभे क्या देंगे · उन्होंने उसको तीस रुपये देनेको ठहराया । सो वह उसी समयसे उसको पकड़वानेका श्रवसर १६ हुंढ़ने लगा ।

[ यीगुका निस्तार पर्व्वका भीजन खाना ग्रीर प्रभुभीज स्थापन करना । ]

श्रखमीरी रोटीके पर्व्वके पहिले दिन शिष्य लोग यीशु पास श्रा १७ उससे बोले श्राप कहां चाहते हैं कि हम श्रापके लिये निस्तार पर्व्व का भोजन खानेकी तैयारी करें। उसने कहा नगरमें श्रमुक मनुष्यके १८ पास जाके उससे कहा गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है मैं श्रपने शिष्यों के संग तेरे यहां निस्तार पर्व्वका भोजन करूंगा। सो १६ शिष्यों ने जैसा यीशुने उन्हें श्राज्ञा दिई वैसा किया श्रीर निस्तार पर्व्वका भोजन बनाया।

सांभको यीशु बारह शिष्योंके संग भोजन पर बैठा। जब २०,२६ वि खाते थे तब उसने कहा में तुमसे सच कहता हूं कि तुममेंसे एक उम्में पकड़िया । इसपर वे बहुत उदास हुए ग्रीर हर एक उससे २२ कहने छगा है प्रभु वह क्या में हूं। उसने उत्तर दिया कि जो मेरे २३ संग थाली में हाथ डाछता है सोई मुभे पकड़वायगा। मनुष्यका २४ कि जैसा उस के विषयमें लिखा है वैसाही जाता है परन्तु हाय । ह मनुष्य जिससे मनुष्यका पुत्र पकड़वाया जाता है . जी उस निष्यका जन्म न होता तो उसके लिये भछा होता। तब उसके २४ कि इवानेहारे यिहूदाने उत्तर दिया कि हे गुरु वह क्या में हूं. शिशु उससे बोछा तू तो कह चुका।

जब वे खाते थे तब यीशुने रोटी लेके धन्यबाद किया श्रीर उसे २६ ोड़िके शिष्यों को दिया श्रीर कहा लेश्री खाश्री यह मेरा देह हैं। श्रीर उसने कटोरा लेके धन्य माना श्रीर उनकी देके कहा तुम सब २७ ससे पिश्री। क्योंकि यह मेरा छोड़ू श्रथीत नये नियमका लेाहू २८ जो बहुतोंके लिये पापमोचनके निमित्त बहाया जाता है। मैं २६ प्रमसे कहता हूं कि जिस दिनलों मैं तुम्हारे संग श्रपने पिताके

राज्यमें उसे नया न पीजं उस दिनलों में श्रवसे यह दाख रस ३० कभी न पीऊंगा। श्रीर वे भजन गाके जैतून पर्व्वतपर गये।

# यीशका पितरकी चिताना ।

तब यीशुने उनसे कहा तुम सब इसी रात मेरे विषयमें टोकर खात्रीगो क्योंकि लिखा है कि मैं गड़ेरियेकी मारूंगा श्रीर मंडकी ३२ भेड़ें तितरबितर हो जायेंगीं । परन्तु मैं श्रपने जी उठनेके पीछे ३३ तुम्हारे श्रागे गालीलको जाऊंगा। पितरने उसको उत्तर दिया यदि सब ग्रापके विषयमें ठोकर खावें तौभी में कभी ठोकर न ३४ खाऊंगा। यीशुने उससे कहा में तुम्हे सत्य कहता हूं कि इसी ३४ रात मुर्गके बोलने से आगे त् तीन बार मुक्ससे मुकरेगा । पितरने उससे कहा जो श्रापके संग मुक्ते सरना हो तौभी में श्रापसे कर्म

न मुकरूंगा . सब शिष्योंने भी वैसाही कहा।

# गितशियनीकी बारीमें यीशुका महा शोक ।

३६ तब यीशुने शिष्योंके संग गेतशिमनी नाम स्थानमें आव उनसे कहा जबलों में वहां जाके प्रार्थना करूं तबलों तुम यह ३७ बैठा । श्रीर वह पितरको श्रीर जबदीके दोनों पुत्रों को श्रपने संग ३८ ले गया श्रीर शोक करने श्रीर बहुत उदास होने लगा। त उसने उनसे कहा मेरा मन यहांलों अति उदास है कि मैं मर ३६ पर हूं . तुम यहां ठहरके मेरे संग जागते रहा । श्रीर थोड़ा श्रार

बढ़के वह मुंहके बल गिरा श्रीर प्रार्थना किई कि हे मेरे पित जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पाससे टल जाय तौभी जैसा

४० चाहता हूं वैसा न होय पर जैसा तू चाहता है । तब उस शिष्योंके पास श्रा उन्हें सोते पाया श्रीर पितरसे कहा सो तुम मे ४१ संग एक घड़ी नहीं जाग सके। जागते रहा श्रीर प्रार्थना करो वि

तुम परीचामें न पड़ो. मन तो तैयार है परन्तु शरीर दुर्बछ है ४२ फिर उसने दूसरी बेर जाके प्रार्थना किई कि हे मेरे पिता जो बिन

पीनेसे यह कटोरा मेरे पाससे नहीं टल सकता है तो तेरी इच्छ अ३ पूरी होय । तब उसने आके उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनव

४४ श्रांखें नींदसे भरी थीं । उनको छोड़के उसने फिर जाके तीस

अर बेर वहीं बात कहके प्रार्थना किई । तब उसने अपने शिष्यों

ास श्रा उनसे कहा सो तुम सोते रहते श्रीर विश्राम करते हो . ख़ि घड़ी श्रा पहुंची है श्रीर मनुष्यका पुत्र पापियोंके हाथमें कड़वाया जाता है । उठा चळें देखो जो मुक्ते पकड़वाता है सो ४६ नेकट श्राया है ।

## [ यीशुका पकड्वाया जाना । ]

वह बेालताही था कि देखें। यिहूदा जो बारह शिष्योंमेंसे एक ४७ । ग्रा पहुंचा श्रीर लोगोंके प्रधान याजकों श्रीर प्राचीनेंकी गरसे बहुत लोग खड़ श्रीर लाठियां लिये हुए उसके संग।

श्चिक पकड़वानेहारे ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं ४८ मूं वही है उसका पकड़ा । श्रीर वह तुरन्त यीशु पास श्राके ४६ ाला हे गुरु प्रसाम श्रीर उसकी चूमा । यीशुने उससे कहा हे ४० रत्र तू किस लिये श्राया है . तब उन्होंने श्राके यीशपर हाथ ालके उसे पकड़ा । इस पर देखें। यीशुके संगियोंमें से एकने हाथ ११ हाके अपना खड़ खींचके महायाजकके दासका मारा और उसका ान उड़ा दिया। तब यीशुने उससे कहा श्रपना खड़ फिर काठीमें ४२ व क्योंकि जो लोग खड़ खींचते हैं सी सब खड़से नाश ज्ये जायेंगे। क्या तू समकता है कि मैं श्रभी श्रपने पितासे ४३ नती नहीं कर सकता हूं श्रीर वह मेरे पास स्वर्गदूतोंकी 🥏 रह सेनाश्रोंसे श्रधिक पहुंचा न देगा। परन्तु तब धर्म्मपुस्तकमें १४ ो लिखा है कि ऐसा होना अवश्य है सो क्योंकर पूरा होय। नी घड़ी यीशुने लोगों से कहा क्या तुम सुम्हे पकड़नेकी जैसे ४४ क्रिपर खड़ श्रीर लाठियां लेके निकले हो . मैं मन्दिरमें उपदेश रता हुआ प्रतिदिन तुम्हारे संग बैठता था और तुमने सुस्ते नहीं हड़ा । परन्तु यह सब इसिवये हुआ कि भविष्यहक्ताओंकी ४६ तककी बातें पूरी होवें. तब सब शिष्य उसे छोडके भागे।

> [यहूदो प्रधान याजकों ग्रीर प्राचीनोंको ग्रागे शेगुका वथको याग्य उहराया जाना । ]

जिन्होंने यीशुको पकड़ा सा उसका कियाफा महायाजकके पास ४७ गये जहां अध्यापक भार प्राचीन छोग प्रकट्टे हुए । पितर दूर ४८ ०३ सिकस्के कहा में नहीं वानता तु क्या कहती है। जब वह बा इमाग्न क्रिंगिम निभ्रष्ट । एष एमं क्रीक्रीक्राए स्थिभि है किकि ०० इ. वितर बाहर अंगनेमें वेंडा था और एक दासी उस पास आ । 19ाम ने हिस्की छाई ग्रिगड्स क्रिस मड़ शिर इसे हारे मारे। औरोंने थपेड़े मास्के कहा है हि ६७ उत्तर दिया वह बधके पीम्य है। तब उन्होंने उसके महपर शु इन्ह , डि नेप्रक प्राप्तनी 11फ़ मह । ई किए डिन्नी किप्रहर है ३३ भिष्ट क्षिष्ट फिल स्मात किंद्र . मिल अभि अभि अभि वस पाइके कहा यह हेश्वर्की निन्दा कर चुका है अब ह प्रह निकाशका महा । मिछिई कार प्रमिन काराकार ग्रहि ५३ के जुस मिनुष्य के प्रमक्ता सब्बंशास्त्रामनकी दृष्टिम अहि है सड़ की ड्राफड़क सिंडिस्फ भिर ड्राप्ट कि हिस कि है र्जि सिसर एपि। डिंग की ई प्रीख ह्यू किम्बर्ड के इक गिर्मिड ४३ ातक वससे कहा में तुम कि विविद्ध है जिस्हा कि । इस प्रम सह । इस कि हैं। परन्तु भीश्र चुप रहा इस पर सह न एडि है। वीशुसे कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं है। है। के लोग ने इ और उसे तीन दिनमें फिर बना सकता हूं। तब महाशाजक निकार १५ के विकास कि है है जिस्से कि कि कि कि कि कि मु कि मिन्छ । द्वाप डिन लिंड्न भिर्मि धिष्ट कि कि छि रह्म १३ नेडुंछ । ट्राप म हन्मप इंडू क्रिए दिस म्प्रिट किनी क्निव्यक ०३ मह किंग्रिक नासम भिष्म किंग्रिक मिल निर्माण महि किए। हाधर । रिक एमं काँड्राष्ट्र किनिछई छन्छ । क्रम्डू काए ३५ निभि ग्राप्ट । एक छिने। एक किका छात्र हिंग के छह गृह

ह भाग भर भिग के प्राप्त मिन का भाग का उन्हां उन्हां । ३३ इसम कांग्रम निम्न । भाग मंत्र कािकािग प्रिक्त मि के निम्हा ०० मि इन कर । ई तिइक एक कु । तिनार जिन में । इक क्ष्मक्ष १० उन्हें के कि मिल कि कि के मेर निमार मिम्रेड का एए मिड्नेड में काम एप्रोकी निम्र । एए एम्रे किम्मिन प्रिप्त भि उन्हां उन्हें ९० ए कि शिष्ट । हैं । तिनार जिन कि स्पन्त में की । उन्हें ६० १ इंग्लें हैं । इंग्लें । इंग्लें में इन्हें कि । 
उस मनुष्यको नहीं जानता हूं . श्रीर तुरन्त मुर्ग बोला। तब ७४ पितरने यीश्चका बचन जिसने उससे कहा था कि मुर्गके बोलनेसे श्रागे तू तीनवार मुफसे मुकरेगा स्मरण किया श्रीर बाहर निक लके बिलक बिलक रोया।

## [ योशुका पिलातके हाथ सेांपा जाना।]

र् जब भोर हुम्रा तब लोगोंके सब प्रधान याजकों श्रीर प्राचीनों ने श्रापसमें यीशुके बिरुद्ध बिचार किया कि उसे प्रात करवावें। श्रीर उन्होंने उसे बांधा श्रीर ले जाके पन्तिय २ पेलात श्रध्यक्तकों सोंप दिया।

[ विह्दान लेहून ने लिन किना ग्रीर ग्रपनेनी फांसी देना । ]
जब उसके पकड़वानेहारे थिहूदाने देखा कि वह दंडके थे। ग्रथ हैं। स्वाप्त तब वह पञ्जताके उन तीस रुपैयोंका प्रधान याजकां ग्रीर प्राचीनों के पास फेर लाया . श्रीर कहा मैंने निर्देशि लेाहू क्ष कि वाने । तब वह क्ष कि वाने में पाप किया है . वे बोले हमें क्या तृही जान । तब वह क्ष कि सामें पाप किया है . वे बोले हमें क्या तृही जान । तब वह क्ष कि सामें पाप किया है . वे बोले हमें क्या तृही जान । तब वह क्ष कि सामें हो । ति हिई । प्रधान याजकोंने रुपैये लेके कहा इन्हें मन्दिरके कि सामें डालना उचित नहीं है क्योंकि यह लेाहूका दाम है । तो उन्होंने ग्रापसमें विचार कर उन रुपैयोंसे परदेशियोंको गाड़नेके कि के के कहा इन्होंने श्रायतक कि के के के कि सामें विचार कर उन रुपैयोंसे परदेशियोंको गाड़नेके कि के के के के कि सामें विचार कर उन रुपैयोंसे परदेशियोंको गाड़नेके कि के के के के कि सामें विचा । इससे वह खेत श्राजतक कि लेहिन के लित के हा गया था सो पूरा हुग्रा कि उन्होंने वे तीस रुपये हां स्वायेलके सन्तानेंसे उस मुलाये हुए का दाम जिसे उन्होंने कि सामें के लित के दाममें दिया ।

### [ यीशुका पिलातके विचारस्थानमें खड़ा होना । ]

वीशु अध्यक्तके आगे खड़ा हुआ और अध्यक्तने उससे पूछा क्या ११ त्रू विट्टूदियोंका राजा है . वीशुने उससे कहा आपही तो कहते हैं। व अधान याजक और प्राचीन छोग उसपर दोष छगाते थे तब १२ सने कुछ उत्तर नहीं दिया । तब पिछातने उससे कहा क्या तू १३ हों सुनता कि मे छोग तेरे बिरुद्ध कितनी साची देते हैं। परन्तु १४ न्त्र । अध्यक्ते कहा क्यां उसने किमिले ब्राइ है , पर् भारत है निया कर , सभी महित वह कशान है। प्रमान करा १३ बोले बर्ब्बाको । पिरुतिने उनसे कहा तो में वीशुसे ने। खी े रेड़े ड़ाई फेरी ज़िड़क में की डि हैड़ार किसकी मह सिं ११ नाया करवावे। अध्यक्ते उन के उत्तर दिया कि इन दोनों कृष्टिकि प्रक्रि कि गाम काठ्यक ह की ए। समस् क्रिंगिरिक निनिप प्रसि कंति है। यथा है। यथा के कि के कि कि भारत लाए नीं कींडिंग केशी, न माक कुछ निष्येन सीमध पर बेठा था तब उसकी स्थीने उसे कहरा भेजा कि आप उर 1६ उन्होंने उसकी दाहसे पकड़वाया था। जब वह विचार आस न १ ए राजना मुक्त कीर्एक है। है। स्वाहक ब्रीक रिकारिक वह ३० था। सा जब च एकहें हुए तब पिछात ने उनसे कहा तुम १६ उस समयमे उन्होंका एक प्रासिद्ध बन्धवा था जिसका नाम बर्ब्ब एक बन्धुनेकी मिसे लेगा नाहते थे उन्होंक केंग्र देता था। भ वहुत अचेमा किया । उस पव्यम अध्यक्की यह गीति थी वि उसने एक बात भी उसको उत्तर न दिया यहां हा अध्ययन 50:34-30 1154

उन्होने अधिक पुकारक कहा वह कशापर चढ़ाया जाय ।

लानि उत्तर दिया कि उसका बोहू हमपर और हमारे सन्तान १४ कहा में इस अमी मनुष्यके छोड़ूसे निर्देश हुं तुमही जानो। स क्षड़ होता है तब उसने जरू कि के किंगोंक साइन है। यो ३४ वन पिछातने देखा कि कुछ वन नहीं पड़ता पर और स

भूभी केशर केष्ट्रा, उकुप्त क्षिंडांक मुक्ट नामाड्डीए गामाइ ३६ ारु प्रिट क्रांपिट क्रिक्ष वसका वस्त्र वर्ता क्रिक्ष विश्व क्रांपिट वर् वीदाशाने यीशुका अध्यक् भवनमें ले जाके सारी प्रटन उ भिष्य हिता । एही माँग किनार भाइन प्राप्त काम इंकि ए वृह तब उसने बर्ब्बाकी उन्होंके छिये खेड़ि हिया और पीथुन

र प्राप्त । क्रिक वस्तर श्रेक । भारत है गुरु किंग्ये हे कि एक । इंदि सिस के इस के के कि है कि है । ए कसर प्रारं एकी उक्ता संभाइ निद्वीर कसर प्रारं छात्र

उसके सिरपर मारा। जब वे उससे ठट्टाकर चुके तब उससे वह ३१ रागा उतारके श्रीर उसीका बस्च उसकी पहिराके उसे कशपर वढ़ानेकी ले गये । बाहर श्राते हुए उन्होंने शिमोन नाम कुरीनी ३२ रेशके एक मन्द्यकी पाया और उसे बेगार पकड़ा कि उसका कश ते चले।

# योशुका क्रूयपर प्राण देना ।

जब वे एक स्थानपर जो गलगथा शर्थात खोपड़ीका स्थान ३३ व्हावता है पहुंचे . तब उन्होंने सिरकेमें पित्त मिलाके उसे ३४ गिनेको दिया परन्तु उसने चीखके पीने न चाहा। तब उन्होंने ३४ सको क्रशपर चढ़ाया श्रोर चिट्टियां डालके उसके बस्न बांट लिये के जो बचन भविष्यद्वक्तोंने कहा था सो पूरा होवे कि उन्होंने ोरे कपड़े श्रापसमें बांट छिये श्रीर मेरे बस्तपर चिट्टियां डालीं। ाब उन्होंने वहां बैठके उसका पहरा दिया । श्रीर उन्होंने ३६,३७ सका दोषपत्र उसके सिरसे ऊपर लगाया कि यह बिहुदियोंका राजा यीशु है। तब दो डाकू एक दहिनी श्रोर श्रोर दूसरा बाई ३८ गोर उसके संग कशोंपर चढ़ाये गये।

जो लोग उधरसे त्राते जाते थे उन्होंने अपने सिर हिलाके ३६ गार यह कहके उसकी निन्दा किई . कि हे मन्दिरके ढानेहारे ४० ोर तीन दिनमें बनानेहारे अपनेको बचा . जो तू ईश्वरका पुत्र तो क्शपरसे उतर श्रा। इसी रीतिसे प्रधान याजकोंने भी ४१ ध्यापकों श्रीर प्राचीनोंके संग उट्टा कर कहा. उसने श्रीरोंको ४२ चाया श्रपनेको बचा नहीं सकता है . जो वह इस्रायेलका राजा तो कशपरसे श्रब उत्तर श्रावे श्रीर हम उसका विश्वास करेंगे। ह ईश्वरपर भरोसा रखता है . यदि ईश्वर उसे चाहता है तो ४३ सको श्रव बचावे क्योंकि उसने कहा मैं ईश्वरका पुत्र हूं। जो ४४ क उसके संग कशोंपर चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीतिसे सकी निनदा किई।

दो पहरसे तीसरे पहरलों सारे देशमें श्रंधकार हो गया । ४४ सरे पहरके निकट यीशुने बड़े शब्दसे पुकारके कहा एली एली ४६ ामा शबक्तनी अर्थात हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तूने क्यों मुक्ते

त्यागा है। जो लोग वहां खड़े थे उनमेंसे कितनोंने यह सुनर कहा वह एलियाह की बुलाता है उनमेंसे एकने तुरन्त दौड़व इस्पंज लेके सिरकेमें भिंगाया श्रीर नलपर रखके उसे पीनेके दिया। श्रीरोंने कहा रहने दे हम देखें कि एलियाह उसे बचानेके श्राता है कि नहीं।

२०,२१ तब यिश्चने फिर बड़े शब्दसे पुकारके प्राण त्यागा। श्रो देखी मन्दिरका परदा जपरसे नीचेलों फटके दो भाग हो गय २ श्रोर धरती डोली श्रीर पब्बत तड़क गये। श्रीर कबरें खुटीं श्री २२ श्रीर धरती डोली श्रीर पब्बत तड़क गये। श्रीर कबरें खुटीं श्री १३ सोये हुए पवित्र लोगोंकी बहुत लोथें उठीं। श्रीर यिश्चके उउनेके पीछे वे कबरोंसें से निकटके पवित्र नगरमें गये श्री उठनेके पीछे वे कबरोंसें से निकटके पवित्र नगरमें गये श्री ४२ बहुतरोंको दिखाई विये। तब शतपति श्रीर वे लोग जो उस् १४ बहुतरोंको दिखाई विये। तब शतपति श्रीर वो लोग जो इस संग यिश्चका पहरा देते थे सुईडोट श्रीर जो इक हुआ था हो देखके निपट डर गये श्रीर बोले सचसुच यह ईश्वरका पुत्र था ४४ वहां बहुतसी क्षियां जो यीष्ठिकी सेवा करती हुई गालील ४६ इसके पीछे श्राई थीं हुरसे देखती रहीं । उन्होंमें मरियम म दल्तीनी श्रोर याकूबकी श्री योशीकी माता मरियम श्रीर जबदी पुत्रोंकी माता थीं।

यसफता थोधनी लीयकी अपनी नई कबरमें रखना और कबरमें

मुह्तपर एक भारी पत्थरकी लुहकाना।]

४७ जब सांभ हुई तब यूसफ नाम श्रीमिथया नगरका । ४८ धनवान मनुष्य जो श्राप भी यश्चिका शिष्य था श्राया। उर m पिलातके पास जाके यीशुकी लोध मांगी . तब पिलातने आ किई कि लोध दिई जाय । यूसफर्ने लोधको ले उसे उज चहरमें लपेटा . और उसे अपनी नई कबरमें रखा जो उर पत्थरमें खुदवाई थी और कबरके हारपर बड़ा पत्थर खुदक वला गया। और मियम मगदलीनी और दूसरी मरियम व कबरके साम्हने बैठी थीं।

ि चिह्नदियोंका कबरपर पहरुखोंका बेटाना।

तैयारीके दिनके पीछे प्रधान याजक श्रीर फरीशी लोग श्र

नावे और लोगील कहें कि वह स्वकोंमेंसे जी उठा हैं . तेब पेछली भूल पहिलीसे ब्रिंग गिगड़ी गिरिंश करने करा तुम्हारें हर पास पहरूप हैं जाओ अपने जानते भर रखवाली करें।। सी इह मान करों जाके परधरपर छाप देके पहरूप बेंगिक करारकी रख-

। ड्रेकी काइ

। मिन्न क्षेत्र है । इन ग्रिक

### ि। नक्षन सन्दर कि क्षित्र ]

समान हुए । इतन ।खबाका उत्तर ।दवा कि भुन नत हुन न व जानता है कि तुम यश्चिका जो क्यापर धात किया गया ढहती है। । वह यहां नहीं है जैसे उसने कहा वसे जो उठा है . आओ इ

3 क्रिक किंद्र हैं। किंद्र किंद्र क्रिक्ट किंद्र क्रिक्ट किंद्र क्रिक्ट किंद्र क्रिक्ट किंद्र क्रिक्ट किंद्र क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक 
प्रधान यानकोका पहरुत्रोंसे कृत बुलवाना ।

99 ज्यों श्वियां जाती थीं त्योंही देखे। पहरुश्रोमेंसे कोई कोई नगरमें श्राय श्रीर सब कुछ जो हुआ। था प्रधान यानकोंसे कह दिया। १२ तब उन्होंने प्राचीनोंके संग एकहे ही आपसमें बिचार कर योद्धा- १३ श्रोंको बहुत रुपये देके कहा . तुम यह कही कि रातको जब हम १४ सोये थे तब उस के शिष्य श्राके उसे खुरा ले गये । जो यह बात श्रध्यचके सुननेमें श्रावे तो हम उसको समक्राके तुमको बचा १५ लंगे। सो उन्होंने रुपये लेके जैसे तिखाये गये थे वैसाही किया श्रीर यह बात यिह्नदियोंमें आजलों चिलत है।

ियीगुका गालीलमें एग्यारह चिष्योंसे भेंट करना और सब देशकी लोगोंकी शिष्य करनेकी आज्ञा देना।]

सिखामा भार प १६ एग्यारह शिष्य गालीलमें उस पर्व्वतपर गये जो योद्येने उनको १७ बताया था। श्रीर उन्होंने उसे देखके उसको प्रणास किया पर १८ कितनें को सन्देह हुआ। योद्येने उन पास आ उनसे कहा स्वर्गमें और प्रथिवीपर समस्त अधिकार सुम्मको दिया गया है। ११ इसलिये तुम जाके सब देशोंके लोगोंको शिष्य करो श्रीर उन्हें २० पिता श्री पुत्र श्री पवित्र श्रात्माके नामसे वपतिसमा देशा. श्रीर उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें श्राज्ञा किई हैं पालन करनेको सिखाओ श्रीर देखी मैं जगतके अन्तबों सबदिन तुम्हारे संग n

### मार्क रचित सुसमाचार।

याहन वपतिसमा देनेहारेका ब्लान्त ।

ईश्वरके पुत्र यीशु स्नीष्टके सुसमाचारका शारम्भ । जैसे भविष्यहक्ताओंकी पुस्तकमें लिखा है कि देख में अपने दूत-की तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरा पन्ध बनावेगा। किसीका शब्द हुआ जो जंगलमें पुकारता है कि परमेश्वरका पन्य बनाओं उसके राजमार्ग सीधे करो। योहनने जंगलसे वपतिसमा दिया श्रीर पापमोचनके लिये पश्चात्तापके बपतिसमाका उपदेश किया । श्रीर सारे यिहदिया देशके श्रीर यिरूशलीम नगरके रहने-हारे उस पास निकल श्राये श्रीर सभोंने श्रपने श्रपने पापेंकी मानके यर्दन नदीमें उससे बपतिसमा छिया । योहन ऊंटके रोमका बस्त और अपनी कटिमें चमड़े का पटुका पहिनता था श्रीर टिड्डियां श्री बनमधु खाया करता था। उसने प्रचार कर कहा मेरे पीछे वह त्राता है जो मुक्तसे अधिक शक्तिमान है मैं उसके ज्तांका बन्ध सुकके खोलनेके योग्य नहीं हूं। मैंने तुम्हें जलसे बपतिसमा दिया है परन्तु वह तुस्हें पवित्र श्रात्मासे बपतिसमा देगा।

### ि यीजका वपतिसमा लेना ग्रीर उसकी परीक्षा।

उन दिनोंमें यीशुने गालील देशके नासरत नगरसे आके योहनसे यर्दनमें बपतिसमा लिया। श्रीर तुरन्त जलसे ऊपर श्राते हुए १० उसने स्वर्गको खुले श्रीर श्रात्माको कपोतकी नाई श्रपने जपर उत्तरते देखा । श्रीर यह श्राकाशबागी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है ११ जिससे मैं अति प्रसन्न हं।

तब श्रात्मा तुरन्त उसको जंगलमें लेगया। वहां जंगलमें १२, १३ चालीस दिन शैतानसे उसकी परीचा किई गई श्रीर वह बन-पश्च श्रोंके संग था श्रीर स्वर्गदृतोंने उसकी सेवा किई।

यीगुका उपदेश करना ग्रीर कई एक शिष्योंकी बुलाना ।

योहनके बन्दीगृहमें डाले जानेके पीछे यीशुने गालीलमें आके १४ ईश्वरके राज्यका सुसमाचार प्रचार किया . श्रीर कहा समय परा १४ हुआ है और ईश्वरका राज्य निकट आया है पश्चात्ताप करें। श्रीर १६ सुसमाचारपर विश्वास करें। गालीलके समुद्रके तीरपर फिरते हुए उसने शिमोनको और उसके भाई अन्द्रियको समुद्र में जाल १७ डालते देखा क्योंकि वे मछुने थे। यीशुने उनसे कहा मेरे पीछे आश्री १८ में तुमको मनुष्योंके मछुने बनाऊंगा। वे तुरन्त अपने जाल छे।ड़के १६ उसके पीछे हो लिये। वहां से थोड़ा आगे बढ़के उसने जबदीके पुन्न याकूब और उसके भाई गेहनको देखा कि वे नावपर जालोंको २० सुधारते थे। उसने तुरन्त उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जबदीको

### [ यीशुका एक भूतग्रस्त मनुष्यकी चंगा करना ।

मजरांके संग नावपर छोड़के उसके पीछे हो लिये।

वं कफर्नांहुम नगरमें श्राये श्रीर यीशुने तुरन्त विश्राम के दिन रे समाके घरमें जाके उपदेश किया। लोग उसके उपदेशसे श्रचंभित हुए क्योंकि उसने श्रध्यापकों की रीतिसे नहीं परन्तु श्रधिकारी की रीति से उन्हें उपदेश दिया। उनकी सभाके घरमें एक मनुष्य था जिसे श्रश्रुद्ध सूत लगा था। उसने चिल्लाके कहा हे यीशु नासरी रहने दीजिये। श्रापको हमसे क्या काम क्या श्राप हमें नाश करने श्राये हैं में श्राप को जानता हूं श्राप कौन हैं २४ ईश्वरका पवित्र जन। यीशुने उसकी डांटके कहा चुप रह श्रीर रह उसमें से निकल श्रा। तब श्रश्रुद्ध सूत उस मनुष्यको मरोड़के श्रीर २७ बड़े शब्दसे चिल्लाके उसमेंसे निकल श्राया। इस पर सबलोग ऐसे श्रचंभित हुए कि श्रापसमें विचार करके बोले यह क्या है यह की-नसा नया उपदेश है कि वह श्रधिकारीकी रीतिसे श्रश्रुद्ध सूतेंको श्रम भी श्राज्ञा देता है श्रीर वे उसकी श्राज्ञा मानते हैं। सो उसकी कीर्त्ति तुरन्त गालीलके श्रासपास के सारे देशमें फैल गई।

[ योगुका पितरको सासको ग्रीर बहुत ग्रीर रोगियोंको चंगा करना ।

२६ सभाके घरसे निकलके वे तुरन्त याकूब श्रीर थोहन के संग ३० शिमोन श्रीर श्रन्द्रियके घरमें श्राये। श्रीर शिमोनकी सास ज्वरसे पीड़ित पड़ी थी श्रीर उन्होंने तुरन्त उसके विषयमें उससे कहा। ३१ तब उसने उस पास श्रा उसका हाथ पकड़के उसे उठावा श्रीर ज्वरने तुरन्त उसको छोड़ा श्रीर वह उनकी सेवा करने लगी।

। रिकाकिन।

। हि निनात मेह ह

कींपिक एष्ट्री ह नेस्त्रार्क किंक्ट्रिक हुन्प्रम रहाकती किंक्ट्रिक छड्ड प्रवि अहर असने बहुतीका जी नाना प्रकारक होगी से हु:बी थे चंगा किया ३४ हैं। यह देशन भी हों नेगों के कोगों है। वह तुन हैं है । वह ९६ किस्रिक्ष भूष्टि किभिना इन एटि हो। एट एट्स हा किस्रोप्त

किंतिम गरि गरि एकी एक्म संक्षित्र स्वाहित के प्रतिकार में भी 3 है 1 है। ज़े । प्राप्त प्रज्ञान फिलीएड़ में की फिन ज़ेक एईपट कि है इत हैं। उसने उनसे कहा आश्रा हम आसपासके नागी जाये इट े पीछे हो किए। और उसे पाके उससे की छे सब अगि आफ में ३६ मर । भे था भे मार्थ का का मार्थ का निर्मा है की । है की । है की । है की । ५६ मिनाष्ट्र किएंस अकि रिक्रमें केटर इह तहुए हाए इन्हे किएरि

### योगुका एक कोइंकि। चगा करना ।

कीयुकी द्या आई और उसने हाथ बढ़ा उसे कुके उससे कहा में 89 । ई िक एक उस करा का शाह गाह है। सुक कर कर सकते हैं। ०४ गिष्ट केएट ग्रस्ट डेकी फिनकी छिप्तर एए एए एक निकृदि क्य

किनी किनिड़ कि। ए प्रांगिर सेट । ए। इड़ निष्मु इक कि में एकिनी परन्तु या अपने तहें यातक की दिखा और अपने शुद्ध होने के विदा किया . और उससे कहा इंख किसी से कुछ पत कह १४ जाता रहा और वह शुद्ध हुआ। तब उसने उसे निताक तुरन्त ४३ ती चाहता हूं शुद्ध हो ना । उसके कहने पर उसका कोढ़ तुरन्त ४२

निहि सि उस पास जाम । नहीं जा सका परन्तु बाहर जगवी स्वानोमें रहा और लोग बहुं में ज्ञान किंडि डागर फ़िली स्थित की छिड़िश गारू निष्क प्रामा वढ़ा। तरन्ये वह बाहर वाक इस बायका बहुत सेवाने ग्रांत ४४

बागुका एक अहोगीकी वंगा करना और उसका पाप दाना करना।

वचन सुनाया। और छोग एक श्रद्धागीको चार् मनुष्यों से उठवाके इ इन्ह निभर और किस समा सापसास काइ म संग्रह न है की गृह र डेंस सुना गया कि वह घर में हैं। तुरन्त इतने बहुत लोग एकड़े र कई एक दिन के पीछे मीशुने फिर कफनीहुममें प्रवेश किया

करक बीले हसने ऐसा कभी नहीं देखा। [ बीयुका नेविकी बुकाना और पाविवेक्ति संग भेगन भरता। ]

कारट उाक निपष्ट दह दूं 15ड़क सिस्ट मिं (1ड़क सिरीगंड़ाए न्माप्त क्रिंसिस कारट डाक़ केरट 5-9ट डुक । 1ए किशव निपष्ट ९९ तिस्त्र किप्रदर्भ प्रार्थ पृष्ट 5स्मीबी इस ई की जिड़िक फिए 138म

किकी किमानाक्षम किछिमीम हुन्छम डिन किछिमसीछ मि . किछिमिडि

बुलाने आया है।

्यागुना उपनात करनेका ब्यारा बताना ।

न हिने में उपवास करेंगे । कोई सनुष्य कीर कपड़का हुकड़ा २९ दिन आवंगे जिनमें दृरहा उनसे अद्भा किया जायगा तब न निगम है निकस एक डिन साबाद के छिन हैं। एसे किन डिज ं रिक्रम. क निकान एक मानपट क एमन वित है एसे किस्मित्र । उर् १ वह इक फ़िन्ट नेषुरिय । फ़िक्र इंडिन मानपट फगड़ी किपास कुरप किंग्क मानपर फिन प्रमादी कांगिशीरिय गृष्टि केन्द्रार्थ हिक मिमर ॥ न ? निष्ठित्त प्रक्षि थि निष्क माष्ट्रपट फगदी क्रिमिद्रीिक प्रिष्ट किन्ह्राक

नहीं तो नया दाख रस कुप्पोंको फाइता है और दाख रस वह े। श्रीर कीई सबुच्य नया दाख रस पुराने कुप्पीमें नहीं भरता २२ ानात इह १उस १४ में हैं १६ हैं १६ हैं हैं हैं है नार्य । इक्ट्र । एम वह मि हिम है । एकार हिम सक्छ नार्

। फिड़ीक 19म मिरिक्ट कि एउ साह विका है प्रत्य है विह के कि के विकास

यांशुका विद्यासवारक विषयमे मिएय सरना।

बिशासके दिन यिथु खेतीये होके जाता था और उसके थिएय २३

है। उसने उनसे कहा क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाजदको २४ के मिन प्राप्त है । इस अधित स्था के सिन है सि के सिन है। ४९ फिछीई ाडक सिसट मिंशियिक का । फिड मेडिंत छाव युट्ट तात

इस किया। उसने क्योंकर अविधायर महायानकके समयम देश्वरक रह क्रिक कर भूड़ क्रिक गिरमें क्रिक मिर्म क्रिक हुए तह मिर्मिय

 प्रक्रि। ईड़ी भि किंकिमिं क्रिक्ष प्रक्रि है तक्षिट कि किमाप क्रिक्त वरमे जाके सरकी शीरेयां खाइ जिन्ह जाना आए किसीका नहां

। है सिप्त मिस विशासवारके छिन नहीं। इसिछिन सबैत्नका वैञ्च विशासवारका उट उसने उनसे कहा विश्रासवार मनुष्यके िठये हुआ पर मनुष्य

यागुका विश्वासवारमे एक मनुष्यको जिलका हाय सब

का हास सुख गया था। श्रीर लोग उसपर देवि छगानेक किये २ कीशु फिर सभाके घरमें गया और बहां एक मनुष्य था जिस

उसे ताकते थे कि वह बिश्रामके दिनमें इसकी चंगा करेग ३ कि नहीं । उसने सूखे हाथवाले मनुष्यसे कहा बीचमें खड़ा हो

४ तब उसने उन्होंसे कहा क्या बिश्रामके दिनोंमें भला करन अथवा बुरा करना प्राण का बचाना अथवा बात करना उचित है

४ परन्तु वे चुप रहे। श्रीर उसने उनके मनकी कठारतासे उदास है उन्हें।पर कोधसे चारों श्रीर दृष्टि किई श्रीर उस मनुष्यसे कह श्रपना हाथ बढ़ा . उसने उसकी बढ़ाया श्रीर उसका हाथ फि दूसरेकी नाई भठा चंगा है। गया।

तब फरीशियोंने बाहर जाके तुरन्त हेरोदियोंके संग यीशुवं ७ बिरुद्ध श्रापसमें बिचार किया इसिटिये कि उसे नाश करें। यीशु श्रपने शिष्यों के संग समुद्रके निकट गया श्रीर गालील श्रीर यिहू दिया श्रीर यिरूशलीम श्रीर इदोमसे श्रीर यदनके उस पारसे बई

मीड़ उसके पीछे है। छिई । सोर श्रीर सीदोनके श्रासपासक लोगोंने भी जब सुना वह कैसे बड़े काम करता है तब उनमेंक

 एक बड़ी भीड़ उसपास श्राई। उसने श्रपने शिष्योंसे कहा भीड़क कारण एक नाव मेरे लिये लगी रहे न हो कि वे मुक्ते दवावें

१० क्योंकि उसने बहुतोंको चंगा किया यहांछों कि जितने रोगी थे उस

३३ छूनेकी उसपर गिरे पड़ते थे । श्रशुद्ध भूतोंने भी जब उसे देख तब उसकी दंडवत किई श्रीर पुकारके बोले श्राप ईश्बरके पुत्र हैं

१२ और उसने उनके। बहुत दृढ़ श्राज्ञा दिई कि सुभे प्रगट मत करे।

### [ यीगुका बारह प्रेरितोंकी ठहराना ]

१३ फिर उसने पर्ब्वतपर चढ़के जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाया १४ श्रीर वे उस पास गर्बे । तब उसने बारह जनांको ठहराया कि वे उसके

१४ संग रहें . श्रीर कि वह उन्हें उपदेश करने की श्रीर रोगोंकी चंग

१६ करने और भूतोंको निकालनेका अधिकार रखने की भेजे - अधीत

१७ शिमोनको जिसका नाम उसने पितर रखा - और जबदीके पुत्र याकूब और बाकूबके भाई योहनको जिनका नाम उसने बनेरगश अर्थात

१८ गर्जनके पुत्र रखा . श्रीर श्रन्द्रिय श्रीर फिलिप श्रीर बर्धलमई श्रीर मत्ती श्रीर थोमाको श्रीर श्रलफईके पुत्र याकूबको श्रीर धहईको श्रीर

। शिष्ट मेर्ड ह राष्ट्र , 181 3 १ -इंकप सह निम्रही कितिमध्मीक्षेत्र इस्ट्री गृष्टि . कि निगाल नामा

्यायुका आकापकोक अपवादका खंडन करना

एकी 14 है हिंह कि एक एक इंग्ले कि स्थाह हिंही है। इंग्ले व निन्हा जिससे वे निन्हा कर बमा किई जायगी। परन्तु जो २६ ग्रांक माम कम क मितिनम क्रिक्तिम की है तिहक छम समह न में। Iार्ड्या कि प्रक कि कि कि कि एक एक है I कि में डिम ड्रा क्षिमाम किमर केउप संप्रष्ट किन्मडाक मेर कि झांक न छिड़ीए है। ७९ किन-इक्स हीए । ई रिवाई हन्छ किस उप है किस रहर हिंह के कि है । इस कि ३९ ग्रोह । है फिक्स पड़र डिस कामा वह पर सिक्त है। इस प्रमा ५८ मिली द्वीए गृष्टि । ई ात्रकार एडट दिन फरार डाट ति एडि ड्रि ४, 5 द्रु मध्यात्र मिकी हीए। ई ाठकछ ठाकनी किनानीए प्रकांध्य । उसने उन्हें अपने पास बुराके दृष्टानियों उनसे कहा श्रीतान २ इ ाम्छाकिन किंगिष्ट भागिया सिमायस किंगिष्ट इह की ग्रा हैं गार अहबीबीमसे आये थे बेलि कि उसे बारुजिबुर उसा है °59 क्षामध्य कि । ई डिम भिक्ठी मिनी किसर । इक भिड़ेन्ट कीर्फ १९ माप्र छत्ने वस्त स्वतंत्रक सिंह कि स्वतंत्र के अपने अपने ०९ म भिर माछ डिर्ड की छिड़िए युट्ट दुक्य रसी एरि नड्ड घर

। डिक जार इस नेष्टिपि फेडीसिड़ ई गाग्ड तप्ट जायगा पर अतन्त दंदक गाय है। वे की बील कि उसे अशुद्ध ३०

्यीगुने कट्टब्बन वर्णन ।

१ इ. किसर कि इस स्वाह आहे माल आसा काम है। से किसर है।

३९ ड्रार्क हि कींछि । ड्राप्त रीम प्रक्रि हिम कि हि डिक निप्त ४,६ उन ब्रोड प्रीह फ़िल प्रमन्द थे देव छाएसाथ केस्ट फ्रिड फ्र इ.१ इह । ई निक होए भी माश्रक मिल मेरी मार्थ स्वाह है। इह । ई िहडू किए। ए उड़ाह ड्राप्त किए। ए अहि । छाप किए। ए छिहे । इक इत्या भेता। बहुत लाग उसके आसपास केंग्रें अने उन्होंने उससे ३२

। ई ाताम राक्षि नडीह हिंस राक्षि है। स रहेस डिड किम रुमाखरह कि इहत्हें

### । तमाइन्ह्र प्रकाशिमा हिन्दा ।

उद्य होनेपर वह भुळस गया और तह न पकड़नेसे सूख गया इ मिली और बहुत मिही न मिरुनेसे वह बेग उगा। परन्तु सूख हिमी ठड्ड किसर हिस एएमी प्रमिष्ट किरेक्ट हुई। एकी र छ छ कार निष्धां काषाकाष ग्रह । ज्ञान ग्रह कि गिम इक .३,४ सेने देखे एक बेनेड्रा होने कोनेको निकला। बीच बोने इक फिल्ड साइकृष्ड मिल अर्थ हैं। असी वार्य साहित्व हु र बेठा और सब लोग समुद्रक निक्ट भूमिएर रहे। तब उसने उने पाछ । क्षा कि के हैं हैं हैं कि मान पर होता हैं हैं हैं के साम कि होता हैं हैं हैं हैं कि साम कि होता हैं हैं भेगू एकि तारु केरव एड्वर रा अप के किस उसी होए

छाइ । इन तिसर कड़क नींडोक प्राप्त । प्राप्ती सिमी कींडोक इन्ह ।

इक छिन्छ नेसर पृष्टि । एक रुक किए कि इनिक किए उस्स ३ केल दिया जो उत्पन्न होके बढ़ता गया और कोई तीस गुण कोई न और उसने फर न दिया। परन्तु कुछ अच्छी भूमिपर गिरा

जिसका सुननेक कान हो सा सुने ।

कार दिया गया है परन्तु जो बाहर हैं उन्हांस सब बाते रहान्त १३ वसने वनसे कहा तुम को ईश्वर्क राज्यका भेड़ जाननका आध उद्धा सिम्ह थिए किन्नाडड मुद्र एसमें क्रिंग्यी इस् हिंडन्ह ३० जब वह एकान्तम था तव जो लाग उसके समीप ह

शार उनके पाप समा किये जाये । शिर सुनते हुए सन थार न बुस ऐसा न हो कि वे कभी किर जान भूम म इन्ह गृष्टि छिड़े एड़ िछड़े हे की मिली छुड़ है। सिड़े में ९१

कि की ई है इं 1511 है। समक ने वहां वसन का वाता है वे हैं कि क ९४ ती सब द्रष्टान्त क्योंकर समक्रानी। बोनेहारा वह है जो बचनके। १३ िक्स असने उसने उसने स्था तुम यह हष्टानत नहीं समक्रते हैं।

पर बोपा जाता है सां वे हैं कि जब बचन सुनते हैं तब तुरन्त १६ गया था उसे छोन खेता है। वेसेही जिनमें बीज परथरें बी भूमि-वे सुनते हैं तब शेतान तुरन्त आके जो। बचन उनके मनमें बोया

थोड़ी बेर रहरते हैं तव बचनके कारण क्लेश अथवा उपद्व होन-१० आनन्दसे उसका अहण करते हैं। परन्तु उनमें जड़ न बंधनेसे व

15न्छी कि ग्राप्तें छड़ रए। ई किन्धु नच्च कि ई वि छि ई कि छ एक सम्बिक के डिंक क्षि सम्भी। ई निष्म प्रकेट कर्न्ड क्ष न न १

ते गुया । ान्छी भूमिपर बोया गया सो वे हैं जो बचन सुनके ग्रहण करते और फल फलते हैं कोई तीस गुणे कोई साठ गुणे कोई ीर अनकी माया और और बस्तुओंका लोभ उनमें समा के चनको दवाते हैं और वह निष्फळ होता है। पर जिनमें बीज २०

दिंगकता दृष्टान्त और बचन सुननेका उपदेश।

लया जायगा। बोंकि जो कोई रखता हीं रखता है उससे या सुनते हो . जिस नापसे तुम नापते हो उसीसे तुम्हारे लिये पापा जायगा श्रीर तुम को जो सुनते हो श्रीधक दिया जायगा। खा जाय। कुछ ग्रस नहीं है जो प्रगट न किया जायगा श्रोर न इंड छिपा था परन्तु इसलिये कि प्रासिद्ध हो जावे। यदि किसीको इननेके कान हो तो सुने। फिर उसने उनसे कहा सचेत रहो तुम स्थवा खाटके नीचे रखा जाय . क्या इसलिये नहीं कि दीवट पर श्रीर उसने उनसे कहा क्या दीपकको लाते हैं कि बरतनके नीचे २१ जो कुछ उसके पास है सो भी ले है उसकी श्रीर दिया जायगा परन्तु जो २४

िबीन बढ़नेका दृष्टान्त ।

के कटनी श्रा पहुंचती है। रन्तु जब दाना पक चुका है तब वह तुरन्त हसुआ लगाता है क्यों- २६ ग्राप फल फलती है पहिले श्रेकुर तब बाल तब बालमें पक्का ड्राना। िभर उसने कहा ईध्वरका राज्य ऐसा है जैसा कि मनुष्य अूमिरो जि बोय .∙श्रीर रात दिन सोय श्रीर उठे श्रीर वह बीज जन्मे श्रीर है पर किस रीतिसे वह नहीं जानता है । क्योंकि पृथिवी शापसे

### [राईक्षे दानेका दृष्टाकता।]

रान्तु जब बेाया जाता तब बढ़ता श्रीर सब साग पातसे बना हो ३२ किर उसने कहा हम ईंश्वरके राज्यकी उपमा किससे दें और केस दृष्टान्तसे उसे बर्णन करें। वह राईके एक दानेकी नाई है कि तब भूमिमें बाया जाता है तब भूमिमेंके सब बीजोंसे छोटा है।

जाता है श्रीर उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकळती हैं। श्राकाशके पंछी उसकी झायामें बसेश कर सकते हैं।

३४ थे वैसा बचन सुनाया । परन्तु बिना दृष्टान्त्से उसने उन्ह श्रर्थं बताया। कुछ न कहा श्रीर एकान्तमें उसने श्रपने शिष्योंकी सब बातोंड ऐसे ऐसे बहुत दृष्टान्तोंसे थीश्चने लोगोंको जैसा वे सुन सब

### [ यीगुका ब्यांधीकी यांभना । ]

४० चुप रह श्रीर थम जा श्रीर बयार थम गई श्रीर बड़ा नीवा है गया श्रीर उसने उनसे कहा तुम क्यों ऐसे उरते हो तुम्हें विश्वा ४१ क्यों नहीं है। परन्तु वे बहुतही उर गये श्रीर आपसमें बोले य 17 6 हम नष्ट होते हैं। तब उसने उठ के बयारको डांटा श्रीर समुद्रसे कह परन्तु यीश्च नावकी पिछली श्रोर तिकेया दिये हुए सोता था श्रे उन्होंने उसे जुगाके उससे कहा है गुरु क्या श्रापको सोच नहीं रि उसी दिन सांभको उसने उनसे कहा कि आश्रो हम उस प चलें। सो उन्होंने लोगोंकी बिदा कर उसे नावपर जैसा था वैसा चर कौन है कि बयार श्रीर समुद्र भी उसकी श्राज्ञा मानते हैं। लिया श्रीर कितनी श्रीर नार्वे भी उसके संग थीं। श्रीर बड़ी श्रांश उठी श्रीर लहरें नाव पर ऐसी लगीं कि वह श्रव भर जाने लगी

## यीगुका एक समुख्यमेंसे बहुत भूतोंकी निकालना।

र कबरस्थानमें से तुरन्त उसे श्रा मिळा। उस मनुष्यका बासा कबर काटता था। वह यीश्वकी दूर से देखके दौड़ा और उसकी प्रणाम किया। और बड़े शब्दसे चिल्लाके कहा हे यीश्व सब्बीप्रधान कोई उसे बशमें नहीं कर सकता था। वह सदा रात दिन पहाड़े श्रीर कबरोंमें रहता था। श्रीर चिल्लाता। श्रीर श्रपनेको पत्थरीर क्योंकि वह बहुत बार बेड़ियों श्रीर जंजीरोंसे बांधा गया था श्री उसने जंजीर तोड़ डार्टी श्रीर बेड़ियां टुकड़े टुकड़े किई श्री स्थानमें था श्रीर कोई उसे जंजीरोंसे भी बांध नहीं सकता था नावपरसे उत्तरा तब एक मनुष्य जिसे श्रश्चद्ध भूत लगा थ र वे समुद्रके उस पार गदेरियोंके देशमें पहुँचे। जब यी वि वह नाव पर चड़ा तब जो मनुष्य आगे भूतप्रस्त था उसने १६ ससे बिनती किई कि में आपके संग रहें। पर यीश्चने उसे नहीं १६ हने दिया परन्तु उससे कहा अपने घरका अपने कुटुम्बोंके पास कि उन्होंसे कह दे कि परमेश्वरने तुम्मपर द्या करके तेरे लिये से बड़े काम किये हैं। वह जाके दिकापिल देशमें प्रचार करने रहिमा कि यीश्वने उसके लिये कैसे बड़े काम किये थे और समोने हमा कि यीश्वने उसके लिये कैसे बड़े काम किये थे और समोने सका समाचार कहा श्रीर लोग बाहर निकले कि देखें क्या आहे। श्रीर यिशु पास श्राके वे उस भूतमस्त को जिसे भूतोंकी १४ वा हो। श्री वेठे श्रीर बख पहिने श्रीर सुबुद्धि देखके उर ये। जिन लोगोंने देखा था उन्होंने उनसे कह दिया कि भूत- १६ स्त मनुष्यको श्रीर सुश्रों के विषय में कैसा हुश्रा था। तब वे १७ ख्रिसे बिनती करने लगे कि हमारे सिवानोंसे निकल जाइये। ब मरे। पर सूत्ररों के चरवाहे भागे श्रीर नगरमें श्रीर गांबोंने श्वरके पुत्र श्रापको सुमस् क्या काम. में श्रापको ईश्वरकी हिया देता हूं कि सुम्मे पीड़ा न दीजिये। क्योंकि यीश्वने उससे महा हे श्रश्च सूत इस मनुष्यसे निकल श्रा श्रार उसने उससे ह्या तेरा नाम क्या है । अगर उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम सेना है है थांकि हम बहुत हैं। श्रार उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम सेना है है योंके हम बहुत हैं। श्रार उसने यीश्वसे बहुत बिनती किई कि १० में हम देशमें बाहर न भेजिये वहां पहाड़ांके निकट सुश्ररोंका ११ हम देशमें बाहर न भेजिये वहां पहाड़ांके निकट सुश्ररोंका ११ हम देशमें में भोजिये कि हम उनमें पेठें । यीश्वने तुरन्त उन्हें १३ में सुश्ररों में भोजिये कि हम उनमें पेठें । यीश्वने तुरन्त उन्हें १३ में दिया श्रार अश्वद भूत निकलके सुश्ररोंमें पेठें श्रार सुदृत्में । सहस्कके श्रटकल थे कड़ाइंपरसे समुद्रमें दौड़ गये श्रार समुद्रमें 11 8

# योग्रका एक अन्याको जिलाना और एक स्त्रीको षंगाकरना।

प्रचेसा किया।

श्राप श्राके उसपर हाथ रिखये कि वह चंगी हो जाय तो वह हा। श्रीर उससे बहुत बिनती कर कहा मेरी बेटी मरनेपर है र जब थीश्च नावपर फिर पार उत्तरा तब बहुत लोग उस पास एकहे हुए श्रीर वह समुद्रके तीर पर था। श्रीर देखो सभाके अध्यत्तों से याईर् नाम एक अध्यत्त आया श्रीर उसे देखके उसके पांचों २४ जीयेगी । तब यीशु उसके संग गया श्रीर बड़ी भीड़ उसके पी हो लिई श्रीर उसे दबाती थी ।

२४ और एक स्त्री जिसे बारह बरससे लोहू बहनेका रोग थ २६ जो बहुत वैद्यों से बड़ा दु:स्त्र पाके अपना सब धन उटा चुकी ध

२० श्रीर कुछ लाभ नहीं पाया परन्तु श्रधिक रोगी हुई। तिस यीशुका चर्चा सुनके उस भीड़से पीछेसे श्रा उसके बस्नको लूशा

२६ क्योंकि उसने कहा यदि में केवल उसके बस्तको हुऊं तो चंगी है

२८ जाऊंगी। श्रीर उसके लोहूका सोता तुरन्त सूख गया श्रीर उस

३० श्रपने देहमें जान लिया कि में उस रोगसे चंगी हुई हूं । श्रीष्ट तुरन्त श्रपनेमें जाना कि मुक्तमेंसे शक्ति निकली है श्रीर भीड़

३१ पीछे फिरके कहा किसने मेरे बस्त की छूत्रा था। उसके शिष्यों उससे कहा त्राप देखते हैं कि भीड़ त्राप को दबा रही है त्री

३२ श्राप कहते हैं किसने मुभे छूशा। तब जिसने यह काम किया थ ३३ उसे देखनेका यीशुने चारों श्रोर दृष्टि किई। तब वह स्त्री जे

३३ उस दखनका याश्चन चारा आर दाष्ट्र किई । तब वह स्त्री ज उसपर हुआ था से। जानके उरती और कांपती हुई आई औ ३२ उसे ट्रंट्यूट कर उससे सन सन सन कर कर किए।

३४ उसे दंखवत कर उससे सच सच सब कुछ कह दिया। उसने उसर कहा हे पुत्री तेरे विश्वासने तुभै चंगा किया है कुशलसे जा श्रा श्रपने रोगसे चंगी रह।

३१ वह बोळता ही था कि ळोगोंने सभाके अध्यक्तके घरसे अ कहा आपकी बेटी मर गई है आप गुरुको और दुःख क्यों देते हैं

३६ जो बचन कहा जाता था उसको सुनके यीशुने तुरन्त सभाव ३७ अध्यक्षसे कहा मत डर केवल विश्वास कर । श्रीर उसने पित

श्रीर याकूब श्रीर याकृबके भाई थाहनका छोड़ श्रीर किसीके इस श्रपने संग जाने नहीं दिया। सभाके श्रध्यचके घरपर पहुंचके उस

३६ भूमधाम श्रर्थात् लोगोंको बहुत रोते श्रीर चिल्लाते देखा । उस भीतर जाके उनसे कहा क्यों भूम मचाते श्रीर रोते हो . कन्य

४० मरी नहीं पर सोती हैं। वे उसका उपहास करने छगे परन्तु उस सभों के बाहर किया श्रीर कन्याके माता पिताको श्रीर श्रप

४९ संगियोंको लेके जहां कन्या पड़ी थी वहां पैठा । श्रीर उसरे कन्याका हाथ पकड़के उससे कहा तालिथा कृमी श्रर्थात है कन्य

४२ में तुकस्ये कहता हूं उठ। श्रीर कन्या तुरन्त उठी श्रीर फिर्

गी क्योंकि वह बारह बरसकी थी - श्रीर वे ऋत्यन्त बिस्मित ए। पर उसने उनको दृढ़ श्राचा दिई कि यह बात कोई न जाने ४३ ए कहा कि कन्याको कुछ खानेको दिया जाय।

## [ बीगुका अपने देशको लीगोंने अपनान होना । ]

नसे कहा भविष्यद्वक्ता अपना देश और अपने कुटुस्ब और । पना घर ब्रोडके और कहीं निरादर नहीं होता है। और वह हां कोई आश्रस्य कर्मी नहीं कर सका केवल थोड़े रोगियोंपर । । और उसने उनके अविश्वास से । निरा किया । और उसने उनके अविश्वास से । या बढ़ई नहीं है मरियमका पुत्र थीर याकूब थीर मोशी थीर महूदा थीर शिमोनका भाई थीर क्या उसकी बहिने यहां हमारे ास नहीं हैं. सी उन्होंने उसके विषयमें ठोकर खाई। यीखुने रने लगा श्रीर बहुत लोग सुनके अवभित हो बोले इसको यह ति कहांसे हुई श्रीर यह कौनसा ज्ञान हे जो इसको दिया गया कि ऐसे आश्रयं कर्मों भी उसके हाथोंसे किये जाते हैं। यह ्वाधा वहांसे जाके अपने देशमें आया और उसके शिष्य र उसके पीछे हो लिये। विश्वासके दिन वह सभाके घरमें उपदेश

### [ योगुका बारइ प्रेरितोंका मेचना।]

द्वास हाके भेजने लगा और उनकी अध्यद्ध भूतोंपर अधिकार दिया। ग्रेश उसने उन्हें आजा दिई कि मार्गके लिये लाठी क्रोइके और प्रेष्ट मत लेकों न भोली न शेटी न पहकेंमें पैसे । परन्तु जते क्षेड्र मत लेकों न भोली न शेटी न पहकेंमें पैसे । परन्तु जते कि हों तुम किसी घरमें प्रवेश करो जबलों वहांसे न निकलों तबलों उसी घर में रहो। जो कोई तुम्हें प्रहण न कर और तुम्हारी न ११ सुन वहांसे निकलते हुए उनपर साची होनेके लिये अपने पाचोंके मुनेविकी भूल भाड़ डालों. में तुमसे सच कहता हूं कि विचारके दिनमें उस नगर की दशासे सदोस अथवा अमेराकी दशा सहने दिनमें उस नगर की दशासे सदोस अथवा अमेराकी दशा सहने दिनमें उस नगर की दशासे सदोस अथवा अमेराकी दशा सहने कि निवार के तिया । सो उन्होंने निकलके प्रशासाष करनेका उपवेश ११ श्रीर वह बारह शिष्योंको अपने पास बुलाके उन्हें दो दे। 0 6 n

१३ किया। श्रीर बहुतेरे भूतोंकी निकाला श्रीर बहुत रोगियोपर ते मलके उन्हें चंगा किया।

### [ बाहन बपितसना देनेहारेकी मृत्यु । ]

१४ हेरोद राजाने यीशुकी कीर्त्ति सुनी क्योंकि उसका ना प्रसिद्ध हुआ श्रोर उसने कहा याहन बपतिसमा देनेहारा सृतक मेंसे जी उठा है इसलिये श्राश्चर्य कर्म्म उससे प्रगट होते हैं

१४ श्रीरोंने कहा यह एलियाह है श्रीरोंने कहा भविष्यद्वक्ता है श्रथ

१६ भविष्यद्वक्ताश्रोंमेंसे एकके समान है । परन्तु हेरोदने सुनके कह जिस योहनका मैंने सिर कटवाया सोई है वह मृतकोंमेंसे ज

१७ उठा है। क्योंकि हेरोदने श्राप श्रपने भाई फिलिए की स्त्री हेर दियाके कारण जिससे उसने बिवाह किया था लोगोंका भेज

१८ योहनको पकड़ा था श्रीर उसे बन्दीगृहमें बांधा था। क्यों बोहनने हेरोदसे कहा था कि श्रपने भाईकी स्त्रीको रखना तुसव

१६ उचित नहीं है। हेरोदिया भी उससे वैरे रखती थी श्रीर उसे मा

२० डालने चाहती थी पर नहीं सकती थी। क्योंकि हेरोद् योहनवें धम्मीं श्रीर पवित्र पुरुष जानके उससे उरता था श्रीर उसकी रच् करता था श्रीर उसकी सुनके बहुत बातोंपर चलता था श्री

२१ प्रसन्नतासे उसकी सुनता था । परन्तु जब श्रवकाशका दिन हुश्र कि हेरोदने श्रपने जन्म दिनमें श्रपने प्रधानों श्रीर सहस्रपतिय

२२ श्रीर गालीलके बड़े लोगोंके लिये बियारी बनाई. श्रीर जब हेरो दियाकी पुत्रीने भीतर श्रा नाच कर हेरोदको श्रीर उसके सं बैठनेहारों को प्रसन्न किया तब राजाने कन्यासे कहा जो कुछ तेर

२३ इच्छा होय सा मुक्तसे मांग श्रीर में तुक्ते देऊंगा । श्रीर उसर उससे किरिया खाई कि मेरे श्राधे राज्यलों जो कुछ तू मुक्तसे मांग

२४ में तुम्मे देऊंगा। उसने बाहर जा श्रपनी मातासे कहा में क्य

२४ मांगंगी . वह बोली योहन बपतिसमा देनेहारोका सिर । उसने तुरन्त उतावलीसे राजाके पास भीतर श्रा बिनती कर कहा है चाहती हूं कि श्राप योहन बपतिसमा देनेहारेका सिर थालर

२६ श्रभी सुके दीजिये। तब राजा श्रति उदास हुश्रा परन्तु उस किरि याके श्रीर श्रपने संग बैठेनेहारोंके कारण उसे टालने नहीं चाहा

्ट ।ह्यास किनेठ रुसी किन्डार प्रेक्टर किएउड्डा हन्तर नेहार रुसि इंट्रें । उसने किन्डार के अपने संस्कृत के अपने स्था के अपने मंद्री अपने किन्छ के क्षाक के अपने क्षा के अपने इंद्रों । उसने किन्डार के अपने 
[। ानप्रक पछ छनलामि इंहि क्लिडियन छन्न छन्। नामहिनि

कि फिनाड़ी निपष्ट केड़िक छिड़ीर गृष्टि एक्ली झाइफट केछड़े गृष्ट सिंसिस पि क्लिफिडीइस रई नर ग्रिट छेंग्र गिष्ट कींगिड की डुंड़ इंथ ,९४ किंमिडीर्फ निंड़ेन्ड ग्रिट । युद्ध प्रकृ काछ इस 19 । एड़ी डांह

टुकड़ेंकी श्रीर मछल्यिंकी बारह टोकरी भरी उठाईं। जिन्हों रोटी खाई सो पांच सहस्र पुरुषोंके श्रटकल थे।

[थीगुका समुद्रपर चलना ।]

४६ बैतसैदा नगरको जाथा। वह उन्हें बिदा कर प्रार्थना करनेके ४७ पब्बेतपर गया। सांभको नाव समुद्रके बीचमें थी श्रोर योद्ध भूमिप ४८ श्रकेळा था। श्रोर उसने शिष्मोंको खेवनेमें ब्याकुळ देखा क्योंबि वे पार उतरके गिनेसरत देशमें पहुंचे श्रीर लगान किया जब वे नावपरसे उतरे तब लगोंने तुरन्त बीयुको चीन्हा श्रीर श्रासपास के सारे देशमें दौड़के जहां सुना कि वह वहां है तहां रोगियोंको खाटों पर ले जाने लगे। श्रीर जहां जहां उसने बिस्तियों श्रथवा नगरों श्रथवा गांवोंमें प्रवेश किया तहां उन्होंने रोगियोंको बाजारोंमें रखके उससे बिनती किई कि उसके बक्कव श्रांचळको भी छूर्वे श्रोर जितनेां ने उसे छूश्रा वे सब वंगे हुए। भित हुए। क्योंकि उन्होंका मन कठोर था इसिटिये उन रोटियोंवं आश्रय्थ कर्मासे उन्हें ज्ञान न हुआ। गये। वह तुरन्त उनसे बात करने लगा और उनसे कहा डाइस् बांधों में हूं उसे मत। तब वह उन पास नावपर चढ़ा और बया थम गई थीर वे अपने अपने मनमें अत्थन्त बिस्मित और अवं बयार उनके सन्मुखकी थी और रातके चौथे पहरके निकट वह समुद्रपर चलते हुए उनके पास छाया और उनके पाससे होन निकला चाहता था। पर उन्होंने उसे समुद्रपर चलते देखवे समभा कि प्रेत हैं और चिछाये क्योंकि वे सब उसे देखके घबर तब थीश्चने तुरन्त अपने शिष्योंकी हड़ श्राज्ञा दिई कि जबले में लोगोंकी बिदा करूं तुम नावपर चड़के मेरे श्रामे उस पा

## [प्राचीनोंके विषयमें थीगुका फरीजियोंकी द्पटना।]

पूर्ण तब फरीशी लोग श्रीर कितने श्रध्यापक जो बिरूशलीमसे स्थापे थे थीश्च पास एकहे हुए। उन्होंने उसके कितने शिष्योको श्रीर श्रीर श्रीर खाते हैं बने श्रीर श्रीर खाते हैं बने होष दिया। इक्योंकि फरीशी और सब थिहूदी लोग प्राचीनोंके व्यवहार धारण अकर जबलों यहारे हों वो तबलों नहीं खाते हैं। श्रीर

 ालाप किरिक्छिम कीएक ई िमक ानमाण्य भिम । एक ह मा । ई निम्मित्र के एक कीएक । ई िम्मिस्स काम्ड्र एक्सिप्स किरि निम्मित्र किरिक किरिक एमाथ मड्डिक्ट क्रिक्टिम केइरिक किरिक्ट निम्मिस किरिक एमिस मिल्लिक किरिक्ट किरिक कि

3 किनेक म्छाए अड्डिक निम्ह मुद्र इक छेन्ट निम्ह मुह्र । हि 0 13क निम्मू कीफिन । डि र्ठ्ड छाउ छिती। छिम ग्रहाप्ट किम्छ 1 छोम ड्रीक कि ग्रिष्ट फ्ट फ्ट्राप्ट कारमी निम्ह ग्रीह । छाम निम्ह है रिडक मठ उत्तर । छाह । छाड । छा एत एक छिन्ह विस्तरमी हिस्स

१९ फिड़क महास्ति निर्मा करें सा मार डाछा जाय। परन्तु तुम कहते १९ अथवा भितासे कहें कि की कुछ स्व मतुष्य अपनी माता अथवा पितासे कहें कि को कुछ तुक्का सुक्क साम होता सो कुबीन अथित संक्क्ष पिताक १९ है तो बस् । और तुम उसके। उसको माता अथवा उसके पिताक १९

हैं तो बचन 1 आए पुन ठराया है हैं उन हो ने सा तुम आपने ब्यवहारोंसे 9 हैं जिस्हें तुमने उहराया है ईंग्बरके बचनको उठा देने हो और ऐसे पुसे बहुत काम करने हो ।

अह महा उक क्रिम्ध कारुष्ट साम नेमार किर्मार्गर वास करा तुर

त्रिक्यमें उससे पूजा। उसने उसने उससे कहा तम भी क्या ऐसे निवीह १ द हो - क्या तुम नहीं कुमते हो कि की कुछ वाहरसे सनुष्यमें हो - क्या तुम नहीं कुमते हो कि को कुछ वाहरसे हो क्या कि वह १६

1等 的环 हिमास क्षिय हो। बार्स मिरास मिरास मिरास महत्वा अवाह हि हिरुक्त । प्रमाय अधिक नामित है । इस्ति है है। न्त्र अधिनवार नरहिसा. हासी लोभ औ। दुष्टता और इल जुचपन नमारिकाम क्षित्र कि कि कि कि मार किम कि कि कि कि ही एक । है 155क हिलाई एक स्विद्ध क्षा क्षा है 155क है। क्षा है 1 ह डिक्स सब भाजन शुद्ध होता है। फिर उसने कहा जो उसके मनमें नहीं परन्तु पेरमें समाता है और संटासमें गिरता

। राम्त्रक राष्ट्र किन्छि किकि राष्ट्रियनक कप त्रमृष्टि

उसने अपने घर जाके भूतको निकले हुए और अपनी बेटीको है। हो ति छक्ते सिरिड सिर नुस मह कि निकल गया है। सी मृद्र डिक सिमर निमर । ई निष्ठ प्राप्त्रपृ कांकशाव निनि कर्तम 39 फ्क भिति भूम ई घन की एड़ी उत्तर किसर नीक । ई डिन न हुन्छ ानकल गिष्ट के किंकु कि डिर्फ किंकिन्छ कीएन है निर्दे सुर किडीए किंक्ड्रिक । इक सिस्ट मिष्टीर । फिलीकिनी तृप सिडिंह एड भिम पाष्ट की डेकी किन्छी सिम्ह ग्राप्ट , डिम बिंग कस ग्रीह 39 जिसकी बेटीको अधुद भूत छगा था उसका चर्चा सुनक आई कि कि।हर्नाम कम कोनामक कुम विश्व कुमानीय समामने की। कि। वरमें प्रवेश करके चाहा कि कोई न जाने परन्तु वह छिप न सका। किकी शक्षि एए। सेंतिकिमी कताईमि ग्राष्टि ग्रिफ करह मिंड्रेड खिकि 88

। इंग्रि इंड्र रिक प्रधान

[ 1 क्तान एक तम्हर आह रहा का प्रमाधि

नमें और उसकी जीसका बंधन भी खुरु गया और वह शुद्ध ३१ कहा हल्यावह अज्ञांच खेल या । जार चरन्च वसक कान खेल लिएट काम लांस किछ केछड़ गाह किंगम गाहर हेडू मिट 88 कक्ष ग्राप्त छ। इस्प्रेम क्षेत्रक क्षेत्रक कार्य है। इस क्षेत्रक के इस के हैं है किसर किसर । किसीर छाड़ रमपड़ मारू की डेकी किसकी हु सिम्ह काऊ साप सह विकाय मतुरुवा के मान क्षेत्र के मान मुद्र । एएए उक्ती क्रमुस कंशीशार कांद्र समिक क्रांतामित इड् किछीमाक्डी केछकनी झिंताइसी केनाईसि गृष्टि ग्रांस उड़ प्रसी १ ह

। ई 15ई क्रीड़ किन्छ। किंगिर्फ़ प्रस्थि निम्म कि छिड़ी इह है फिकी एक अन्स्थ के है ७६ मिछ किवि इ हिमीहरू हनछा है ग्रेष्ट । एकी ग्रह्म कथी हें परन्त मितना उसने उन्हें निताया उतना उन्हों बहुत ३६ हम छिछिकी की एगहही इन्छ हिष्टुष्टि वह । गण्ड रिडाई छिही

्यायुक्त वार सहस्र मन्दरीको योहे मिलनसे सुरू महारा ।

गृड्ड प्रमु काछ है 1 है की ग्रहाष्ट कि नेछा, गिष्ट कांगिर्छ व ड़िसी छोटी मछोलेयां भी थीं और उसने धन्यवाद कर उन्हें मार किन्छ। एक ब्रांगिक निर्मण्डी ग्राँड छाउँ गिष्ट किन की एड़ी किंपिंग्री निपष्ट गृष्टि । इार्क किनाम फ्लंड किंग किंपिडी नाम नह गृष्टि देश । हाप्र दिन्दे भूमिप दिग्गिक नेमह व । काम ।इक नाइन्छ • इं फिडीरि किनकी छाए प्राइम्ह ।इष्ट्र छिन ५ मिछ । किछ एक छठ छिडिए क्लिंगिक मड़ ड्रांक छाड़क दि ार्फ हिए की छित्र प्रमुख किएड निर्मिश केएड। है छाए छिए है कि है। के मिम्म की लिंग गामा देश का विकास मिमि है ा में उन्हें भोजन बिसा अपने अपने घर जानेकी बिहा ब्रे िहत कि मेरे संग रहे हैं और उनके पास कुछ खानेका नहीं ह क़ीफ़िड़ है कि। ए प्रमां इन प्रांगिर नह कि । उन छेन ह कार वानेको नहीं था तब थीथुने अपने शिष्योंको अपने पास कर हिनोमें जब बड़ी भीड़ हुई और उनके पांत कुछ

। । । । । । । विकास सहस्र त्रहेला अरक्ष के क्यार उसने उनकी

किंदिया निम्ह मान होता होता और उसका अमे जिल्हों है।

मिंड-की । कारह रेकार जाम किक्ह मिंडेन्ह ड्रे मिंह ड्रेक्ट्र कि प्रा

। गनातमि हिरिक्त क्षितिया ।

तब वह तुरन अपने शिष्मिकं संग नावपर चढ़के दरमनुषा ९०

हा इस समयक लेगा क्यों विन्ह इंदर्त हैं में तुमस सह ९ ६ किग्राम छाड़ सामजाह निपष्ट निप्त । गार्गम इन्ही कृप काषाका सिस विवाद करने उमें मेर उसकी परीचा करनेको उससे गर् के सिवानोम आया। श्रीर फरीशी लोग निकल श्राय श्रीर ११

हें। डिंग इन्ही ड्रेकि किंगिंछ केम्प्रस सड़ की ड्रें 15ड़क १३ जायगा। की उन्हें हेंन्ड डेम ग्रेंडिं। गामाह ६१

सह सिनकी किर्डिक हु निम्म कहा दिहा दिए मां क्रिक के के के के के किस्स कर का का के क कहा और 1 डिग्रेस के किस के के के के के के के के के किस कि

२१ उरावे - वे बोर्क सात । उसने उनसे कहा तुम क्यां नह

### [ शामना हक किंचना कर प्रमाति ]

ि। छोले किनोई करणा राहि प्राक्षित्र क्षिप्रमणे किन्नने किल्लि

्यापुत्र तनवन वितय स्थानार आर तावन हान्या । व्यापुत्र आर्थ अपने जिल्ला स्थानित क्रिका हो। व्याप्त सार्गा उसने अपने शिष्योसे पूजा कि हो। क्या क्रा

कहक हार भेजा कि नगरम मह जा श्रीर नगरम किसीश मत कह

ीन हूं। उन्होंने उत्तर दिया कि वे श्रापको बोहन बप- २८ समा देनेहारा कहते हैं परन्तु कितने एलियाह कहते हैं श्रीर कितने भविष्यद्वकाश्रोंमेंसे एक कहते हैं। उसने उनसे कहा तुम २६ या कहते हो मैं कौन हूं पितरने उसको उत्तर दिया कि श्राप शिष्ट हैं। तब उसने उन्हें दढ़ श्राज्ञा दिई कि मेरे विषयमें किसीसे ३० त कहो।

श्रीर वह उन्हें बताने लगा कि मनुष्यके पुत्रकी श्रवस्य है कि ३३ हुत दुःख उठावे श्रीर प्राचीनों श्रीर प्रधान याजकों श्रीर श्रध्या- केंसि तुच्छ किया जाय श्रीर मार डाला जाय श्रीर तीन दिनके कें के उठे । उसने यह बात खोलके कही श्रीर पितर उसे लेके ३२ सकी डांटने लगा । उसने मुंह फेरके श्रीर श्रपने शिष्मेंपर दृष्टि ३३ तके पितरको डांटा कि हे शैतान मेरे साम्हने से दूर हो क्योंकि कि ईश्वरकी बातोंका नहीं परन्तु मनुष्योंकी बातोंका सोच हता है ।

उसने श्रपने शिष्मोंके संग लोगोंका श्रपने पास बुलाके उनसे ३४ कि जाने कोई मेरे पीले श्राने चाहे सो श्रपनी हच्छाको मारे श्रीर

उसने श्रपने शिष्पोंके संग लोगोंका श्रपन पास बुलाक उनसे ३६ हा जो कोई मेरे पीछे श्राने चाहे सो श्रपनी इच्छाको मारे श्रीर प्रपत्ना क्रूश उठाके मेरे पीछे श्राने । क्योंकि जो कोई श्रपना प्राग् ३६ वाने चाहे सो उसे खोवेगा परन्तु जो कोई मेरे श्रीर सुसमाचार है लिमे श्रपना प्राग् खोवे सो उसे बचावेगा । यदि मनुष्य सारे ३६ तगतको प्राप्त करे श्रीर श्रपना प्राग् गंवावे तो उसको क्या लाभ होगा । श्रथवा मनुष्य श्रपने प्राग्त की सन्ती क्या देगा । जो ३७,३६ हिई इस समयके ब्यभिचारी श्रीर पापी लोगोंके बीचमें मुक्ससे श्रीर मेरी बातोंसे लजावे मनुष्यका पुत्र भी जब वह पवित्र दूतोंके क्या श्रपने पिताके खेळ्यभें श्रावेगा तब उससे लजावेगा ।

[ यीगुका शिब्योंके स्नागे तेजस्वी दिखाई देना । ]

पाशुने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमेंसे कोई कोई हैं कि जबलों ईश्वरका राज्य परा-कमसे श्राया हुश्रा न देखें तबलों मृत्युका स्वाद न चीखेंगे।

छः दिनके पीछे यीशु पितर श्रीर याकृव श्रीर बाहनका लेके र उन्हें किसी ऊंचे पर्व्यतपर एकान्तमें ले गया श्रीर उनके श्रागे ३ उसका रूप बदल गया। श्रीर उसका बस्न चमकने लगा श्री पालेकी नाई श्रीत उजला हुश्रा जैसा कोई घोबी धरतीपर उजल

४ नहीं करसकता है । श्रीर समूहके संग एलियाह उनका दिखा

१ दिया और वे यीशुके संग बात करते थे । इसपर पितरने यीशुक कहा हे गुरु हमारा यहां रहना अच्छा है . हम तीन डेरे बना एक आपके लिये एक सूसाके लिये और एक एलियाहके लिये

६ वह नहीं जानता था कि क्या कहे क्योंकि वे बहुत उस्ते थे

७ तब एक मेघने उन्हें छा लिया और उस मेघसे यह शब्द हुअ

द कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उसकी सुना । श्रीर उन्होंने श्रचान चारों श्रीर दृष्टि कर यीशुका छोड़के श्रपने संग् श्रीर किसीके

 त देखा । जब वे उस पर्बत से उत्तरे थे तब उसने उनको श्राज्ञ दिई कि जबलों मनुष्यका पुत्र मृतकोंसे नहीं जी उठे तबल

१० जो तुमने देखा है सो किसीसे मत कहा । उन्होंने यह बात अपने हीमें रखके आपसमें बिचार किया कि मृतकेंंमेंसे जी उठनेक अर्थ क्या है ।

११ श्रीर उन्होंने उससे पूछा श्रध्यापक लोग क्यों कहते हैं कि एलि

१२ याहको पहिले त्राना होगा । उसने उनको उत्तर दिया कि सच । एलियाह पहिले त्राके सब कुझ सुधारेगा . श्रीर मनुष्यके पुत्रव विषयमें क्योंकर लिखा है कि वह बहुत दुःख उठावेगा श्रीर तुच्ह

१३ किया जायगा । परन्तु मैं तुमसे कहता हूं कि एलियाह भी श्रा चुक है श्रीर जैसा उसके विषयमें लिखा है तैसा उन्होंने उससे जो कुछ चाहा सो किया है ।

### [ यीगुका एक भूतग्रस्त लड़केकी चैगा करना। ]

१४ उसने शिष्पोंके पास आ बहुत लोगोंको उनके चारों ग्रोर ग्री १४ अध्यापकोंको उनसे विवाद करते हुए देखा । सब लोग उसे देखतेई

१६ बिस्मित हुए श्रीर उसकी श्रीर दौड़के उसे प्रणाम किया। उस श्रध्यापकोंसे पूछा तुम इनसे किस बातका बिवाद करते हो

9७ भीड़मेंसे एकने उत्तर दिया कि हे गुरु मैं अपने पुत्र की जिसे गूँग -9म भूत लगा है आपके पास लाया हूं। भूत उसे जहां पकड़ता है

तहां पटकता है और वह मुंहसे फेन बहाता और अपने दांत

सिता है श्रीर सूख जाता है श्रीर मैंने श्रापके शिष्योंसे कहा कि से निकालें परन्तु वे नहीं सके। यीशुने उत्तर दिया कि हे अबि- १६ गसी लोगो में कवलों तुम्हारे संग रहूंगा श्रीर कवलों तुम्हारी हूंगा . उसको मेरे पास लाग्रो । वे उसको उस पास लागे २० ार जब उसने उसे देखा तब भूतने तुरन्त उसकी मरोड़ा श्रीर इ भूमि पर गिरा श्रीर मंहसे फेन बहाते हुए लोटने लगा। शुने उसके पितासे पूछा यह उसकी कितने दिनासे हुआ. उसने २३ हा बाठकपनसे । भूतने उसे नाश करनेका बारबार श्रागमें २२ ार पानीमें भी गिराया है परन्तु जो त्राप कुछ कर सके तो नपर दया करके हमारा उपकार कीजिये। यीशुने उससे कहा २३ त् विश्वास कर सके तो बिश्वास करनेहारेके लिये सब कुछ हो कता है। तब बालकके पिताने तुरन्त पुकारके रो रोके कहा है २४ रु में बिश्वास करता हूं मेरे श्रबिश्वासका उपकार कीजिये। जब २१ धने देखा कि बहुत छोग एकट्रे दें। है आते हैं तब उसने श्रशुद्ध तको डांटके उससे कहा है गुगे बहिरे भूत में तुक्के श्राज्ञा देता हूं उसमेंसे निकल या श्रीर उसमें फिर कभी मत पैठ । तब भूत २६ ल्लाके श्रीर बालकको बहुत मरोड़के निकल श्राया श्रीर बालक किके समान हो गया यहांछों कि बहुतोंने कहा वह तो मर । है। परन्तु यीशुने उसका हाथ पकड़के उसे उठाया श्रीर वह २७ हा हुआ। जब यीशु घरमें त्राया तब उसके शिष्योंने निरालेमें २८ से पूछा हम उस भूतको क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे २६ ा कि जो इस प्रकारके हैं सो प्रार्थना श्रीर उपवास बिना श्रीर सी उपायसे निकाले नहीं जा सकते हैं।

वे बहांसे निकलके गालीलमें होके गये श्रीर वह नहीं चाहता ३० कि कोई जाने। क्योंकि उसने श्रपने शिष्पोंको उपदेश दे उनसे ३१ । मनुष्यका पुत्र मनुष्योंके हाथमें पकड्वाया जायगा श्रीर वे को भार डालेंगे श्रीर वह मरके तीसरे दिन जी उठेगा। परन्तु ३२ ोंने यह बात नहीं समभी श्रीर उससे पूळनेको उरते थे।

00 हर वह कफनीहुममें श्राया श्रोर घरमें पहुंचके शिष्मेंसे पूछ इक्ष मार्गमें तुम श्रापसमें किस बातका बिचार करते थे। वे चुप र क्योंकि मार्गमें उन्होंने श्रापसमें इसीका बिचार किया था रि क्योंकि मार्गमें उन्होंने श्रापसमें इसीका बिचार किया था रि इस्ट्रहममेंसे बड़ा कीन हैं। तब उसने बैठके बारह शिष्योंको बुठा उनसे कहा यदि कोई प्रधान हुआ चहि तो समोंसे छोटा श्री उसमोंका सेवक होगा। श्रीर उसने एक बालकको लेके उन इह्न समोंका सेवक होगा। श्रीर उसने एक बालकको लेके उन इक्ष बीचमें खड़ा किया श्रीर उसे गोदीमें ले उनसे कहा जो को मेरे नामसे ऐसे बालकोंमेंसे एकको श्रहण करें वह सुम्ने शह मेरे भेजनेहारेको प्रहण करता है। करता है श्रीर जी कोई सुके ग्रहण करे वह सुभे नहीं पर

# ूर्सरे उपदेशक्की बर्जनेका थ्रीर ठीकर खानेका निषेध ।

इद तब योहनने उसको उत्तर दिया कि हे गुरु हमने कि।

सनुष्यको जो हमारे पीछे नहीं श्राता है श्रापके नामसे थूतों

निकालते देखा श्रीर हमने उसे बर्जा क्योंकि वह हमारे पीछे न

को मरे नामसे श्राश्रव्ये कम्मे करेगा श्रीर शीघ मेरी निन्दा व को मरे नामसे श्राश्रव्ये कम्मे करेगा श्रीर शीघ मेरी निन्दा व कोई मेरे नामसे प्रक कटोरा पानी तुमको इसल्ये पिलाने कोई मेरे नामसे एक कटोरा पानी तुमको इसल्ये पिलाने क्षिष्टके हो में तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीतिसे श्रपना प करते हैं एकको ठोकर खिलाने उसके खिये भटा होता चक्कीका पाट उसके गलेमें बांधा जाता थार वह समुद्रमें डा ४३ जाता। जो तेरा हाथ तुक्ते ठोकर खिळावे तो उसे काट डार टुंडा होके जीवनमें प्रवेश करना तेरे लिये इससे मला है कि ४४ हाथ रहते हुए तू नरकमें अर्थात न बुक्तनेहारी आगमें जाय . उ ४४ इनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुक्तती। और जो पांव तुक्ते ठोकर खिळाचे तो उसे काट डाळ . ळंगड़ा ह जीवनमें प्रवेश करना तेरे लिये इससे भळा है कि दो पांव र

**४६ हुए त नरकमें अर्थात न बुक्तनेहारी आगमें डाला जाय**ः ४७ उनका कीड़ा नहीं भरता और आग नहीं बुक्तती। श्रीर जो

काई ामाक . जाङ काकिनी सेंस ति काकियी फ्लाई मेंसू भं तुं की ई राक्षम समुद्र फिली ईर्त तिनक स्थिय संघ्या के कृष्ट में एकाच दिस्त । पाल रजाङ संग्राप्त किक्सन कु पृट्ट दिड़ा छैं। अब मच कुए एड कींधिक। तिम्मु दिस माप्त साम तिम दिन दिन ग्राप्त संग्रािक जीक कुए एड ग्राप्त ग्राप्ता एकी ग्राप्त सिम ए एडं ग्राप्तिक प्राप्त दिन हुन प्रेट ग्राप्त माप्ति । ग्राप्ता एका एका दें ग्राप्तिक प्राप्त दिन हुन हैं राख्य क्राप्त । ग्राप्ता प्राप्त सिम सिम सिम हैं राख्य हों।

### [ । इनिने किनिका किनिका

इड़ इक 16 फ़्क ड़ाक्की छिरेछड़ कागल किसिए कि हीए प्र । ई 175क नमानीक्रम इक्टो कस्ट 1रि फ्ट डाव्ही सीर्म ९९ संप्रमित्री किताब मुद्द प्रसी निर्मिश्री क्सिन सिंग्ड । एक न गर १९ कागाम्ज किश्चि निपष्ट ड्रैंकि कि । इक सिन्ट निभ्रम् । १९९ मि तन हैं। इसिलिये जो कुछ ईण्यरने जोड़ा है उसकी मनुष्य प्र हिंग है शिष्ट है कि । सिंहे कि क्ये कि है वहीं पर । हेतुसे मनुष्य अपने माता मिताको होड़के अपनी खीसे मिला । एक्न छम्ह क्षिय से करक भन्नका अन्य क्षेत्र । रण उसने यह आजा तुमको छिख दिहै। परन्तु सृष्टिके आएं-का । वीश्वने उन्हें उत्तर दिया कि तुम्हारे सनकी कठीरताके 8 है। उन्होंने क्षिक प्रिक्ष हिलाने आप क्षिक माइन्ह । है ।। उसने उनका उत्तर दिया कि सूसाने तुमको क्या आज्ञा 03, की इं हानी हा अपनी कीका सामाना मनुष्यका वानत है कि किन्द्रक ।कृषिम किस्तर । इस स्थाप सर नीहासीकि कि । । । 3 मुद्रम असे काइन अमिती शिसम् उन्हों किए उपदेश स्थाप सह प्रती एएक इड्ड ग्रांड एश्वर संसिष्टिं काएडी नीय वहासे उठके यहनके उस पास्से देके गिह-

### [ ग्रीयेक्स बाखकाका बागीस देना । ]

। इ फिरक ग्राम्मी

९९ क्टू ड्रॅन्ड इन की किछ मार्ग फुफि किंकिलान निर्मेत गिर्मि वर १९ १ई क्रमाएड क्मर्ड इम निप्रीय । 15ोड किंग्रिडनिल निर्मिणी हन

[ 90: 94-2:

क्योंकि ईश्वरका राज्य ऐसोंका है। में तुमसे सच कहता हूं जो कोई ईश्वरके राज्यकी बालककी नाई प्रहण न करे वह उर प्रवेश करने न पावेगा। तब उसने उन्हें गोदीमें लेके उनपर ह रखके उन्हें श्राशीस दिई। उनसे कहा बालकोंको मेरे पास आने दी और उन्हें मत

### [ रुक्ष धनवान जवानसे यीग्रुकी बातचीत ]

कि हे गुरु इन सभोंको मैंने अपने लड़कपनसे पालन किया २१ वीशुने उसपर दृष्टि कर उसे प्यार किया और उससे कहा र एक बातकी घटी है. जा जो कुछ तेरा है सो बेचके कंगालों दे और तू स्वर्गेमें धन पावेगा और आ कृश उठाके मेरे पीछे २२ ले। वह इस बातसे अप्रसन्न हो उदास चला गया क्य 0 १७ जब वह मार्गोमें जाता था तब एक मनुष्य उसकी थार दें श्रीर उसके आगे घुटने टेकके उससे पूछा है उत्तम गुरु अन् १८ जीवन का श्रीधिकारी होनेको में क्या करूं। यीशुने उससे कह सुमे उत्तम क्यों कहता है. कोई उत्तम नहीं है केवल एक श्रथ १६ हेव्यर। तु आज्ञाओं को जानता है कि प्रस्रीगम्न मत् कर श्रपने माता पिताका श्रादर उसकी बहुत धन था। नरहिंसा मत कर चोरी मत कर भूठी साची मत दे ठगाई कर। उसने उसकी उत्तर ि

२३ वीश्चने चारों श्रोर दृष्टि करके श्रपने शिष्पोंसे कहा धनवाने २४ ईश्वरके राज्यमें प्रवेश करना कैसा कठिन होगा . शिष्य उ उसकी बातोंसे श्रचंभित हुए परन्तु यीश्चने फिर उनकी उत्तर ि कि है बालको जो धनपर भरोसा रखते हैं उन्होंको ईश्वरके राज्य र प्रवेश करना कैसा कठिन हैं। ईश्वरके राज्यमें धनवानके प्रवेश करनेसे कंटका सूईके नाकेमेंसे जाना सहज हैं। वे श्रस्तन्त श्र भित हो श्रापसमें बोले तब तो किसका त्राण है। सकता है। यीष्टाने उनपर दृष्टि कर कहा मनुष्योंसे यह श्रन्होना है प

n ईश्वरसे नहीं क्योंकि ईश्वरसे सब कुछ हो सकता है।
२८ पितर उससे कहने लगी कि देखिये हम लोग सब कुछ छो।
२६ श्वापके पीछे हो लिये हैं। योश्चने उत्तर दिया मैं तुमसे सच का

20

कि जिसने मेरे और सुसमाचारके छिथे घर वा माइयों वा गागा तिमीम व किइंड का भी वा गाना वा कि। है। है कि होई कहा कि सम्बन्ध नहीं है। है।

### [ । 1न्द्र राज्य कारिननी किन्यिया वह प्रमुख्

दे शिक्ष् क्रिक्श क्षिय और थे सैंगम युट्ट निम्ह क्षिय क्रिक्स क्षिय क्षिय है। सेंगम के क्षिय क्षिय क्षिय है। सेंगिय है सेंगिय है से क्षिय क्षिय है। सेंगिय है से क्षिय क्षिय है। सेंगिय क्ष्य सेंग्रें के अपने क्ष्य क्षिय क्ष्य क्षिय क्ष्य क्षिय क्ष्य क्ष्य क्षिय क्ष्य क्

1 30:85-13:

४२ यीशुने उनको अपने पास बुलाके उनसे कहा तुस जानते हो जो श्रन्य देशियों के श्रध्यच समभे जाते से। उन्होंबर प्रभुता व ४३ हैं और उनमेंके बड़े लोग उन्होंपर अधिकार रखते हैं। प तुम्होंमें ऐसा नहीं होगा पर जो कोई तुम्होंमें बड़ा हुन्ना च ४४ सो तुम्हारा सेवक होगा। श्रीर जो कोई तुम्हारा प्रधान हु ४४ चाहे सो सभोंका दास होगा। क्योंकि मनुष्यका पुत्र भी र करवानेका नहीं परन्तु सेवा करनेका श्रीर बहुतोंके उद्घारके दा अपना प्राण देने की आया है।

### यीशुका एक अन्धेके नेत्र खे।लना ।

४६ वे यिरीहो नगरमें श्राये श्रीर जब वह श्रीर उसके शिष्य श्र बहुत लोग यिरीहोसे निकलते थे तब तीमईका पुत्र बर्तीमई ४७ ग्रंघा मनुष्य मार्गकी श्रोर बैठा भीख मांगता था। वह यह सु कि यीशु नासरी है पुकारने श्रीर कहने लगा कि हे दाज ४८ सन्तान यीशु सुक्तपर दया कीजिये । बहुत लोगों ने उसे उ

कि वह चुप रहे परन्तु उसने बहुत श्रधिक पुकारा हे दाऊ ४६ सन्तान मुभपर दया कीजिये । तब यीशु खड़ा रहा श्रीर

बुळानेको कहा श्रीर लोगोंने उस श्रंधेको बुळाके उससे व ४० ढाढ़स कर उठ वह तुम्मे बुलाता है। वह श्रपना कपड़ा फें ধ ९ उठा श्रीर यीशु पास श्राया । इसपर यीशुने उससे कहा तू

चाहता है कि मैं तेरे लिये करूं • श्रंधा उससे बोला हे गुरु ४२ अपनी दृष्टि पाऊं। यीशुने उससे कहा चला जा तेरे विश्वा

तुमें चंगा किया है . श्रीर वह तुरन्त देखने लगा श्रीर मा यीश्रके पीछे हो लिया।

### योशुका यिरूशलीममें जाना।

जब वे यिरूश्लीमके निकट अर्थात् जैतून पर्वतके सम 9 १ बैतफगी श्रीर वैथनिया गांवों पास पहुंचे तब उसने श्र २ शिष्योंमेंसे दोको यह कहके भेजा • कि जो गांव तुम्हारे सन्मुख उसमें जान्नो न्नीर उसमें प्रवेश करते ही तुम एक गदही के बच्चे जिसपर कभी कोई मनुष्य नहीं चढ़ा बंधे हुए पाश्रोगे उसे खोव

पुकारके कहा जय जय धन्य वह जो परमध्यक्के नामसे आता है। नाइन्ह के हिल्ह कींग माह गार्क गर गर्ड। देशकी माँगम केडाक रिक्षाइ मिर्मोक्ट नीरिष्टि गृष्टि शिक्षित्री सिर्गाम इपक निपष्ट न निर्मित तहुर प्रार्थ १८ वह उस पर हर प्रार्थ होड ईपक निपष्ट प्रमुख्य कार मारे वन्हें जाने दिया। श्रीर वन्होंने बन्ने की श्रीय पास हाके बोरते हैं। उन्होंने जैसा बीयु ने यात्रा किई वैसा उनसे कहा तब 🗧 कि इन्हें की 1ई हिंग्क एक पत । इक छन्ह निर्मिकी छिप्ताह है इंधे हुए पाया और उसकी कीलने लगे। तब में। लोग वहां खड़े 🛠 8 रुद्राव साप कंगड़ रुप्रेसी कांडाव रई विक विक सह कार मिडन्छ । गिर्फिर देसका प्रयोजन है तव वह उसे तुरस्त यहा भिर्मा। की 1ड़क 16 1ई 6फ़्क फिर ड्राप्स इक मह ड्रक ड्राक समह 12 । क्रिड

ब्रेशिनयाकी निकल गया। हिं कि है के सिन्ध्याका छ । विका वह वारह शिल्पाक संग प्रगिष्टिंग्न वस प्रवेश किया क्षेत्र किया किया है। है सबसे कंचे स्थानमें जयजयकार होवे। योथुने जिस्याबीममें था ११ धन्य हमारे पिता दाकदका राज्य जो परमेष्वरके नाम से आता १०

क्षित्रामाहर महि । स्ट्रिक क्ष्मिर क्षित्र हो।

। गिनालिन प्रिकृतीम

दूर हिंस उन ये वेथिनियासे निकलते थे तब उसको भूख १२

। िम्से हाइ इफ में फिल्हों के सह जाह - वास पर वीथुने उस ब्रेक्टा कहा कोई मनुष्य फिर कभी तुभसे फर न कुछ न पाया केवल पत्ते. गूलरके पकनेका समय नहीं था। इस १४ आया कि क्या जाने उसमें कुछ पाने परन्तु उस पास आके और इर कंगरे हैं ए इर एक गुरु एक गुरु कि हो शह । शिरु

मुस्म , गिर्मा इस एव । कामियाय किनी काँगिक कराष्ट्र कार पर । प्रम ०? की है एस अपने उपने कर उनमें कहा क्या नहीं जिखा है कि हिया . श्रीर किसीकी मन्दिरके वीचसे कोई पात्र के जाने न ९ ६ इछ । इंग्रिक्नि कि सि अइन्हिं की निर्म मिर कि कि कि कि कि म्राष्ट्र पाऊ नेठाकिनो इन्ह थि एक छाम कि नेटिक संप्रह्नीम ने विख्यानीमसे आवे और वीशु मन्दिर्मे जाके मो लोगा १४

की रिक्तीमड़ रिक ामक कि शिंड इन्हें ग्राह किमिकी में नम राइश्व हीए वह वृं इंछ दिन्छत गनधार पह वह ग्रहि। गार्किमी ५९ इंग्हार्क फिलाप मड़ की फ़िक छाछकी किरोम कहक ानशिए मिं हु कि इं 155क निमह में है कि मह । गामि हि सि ४५ गाईक उन इकु कि फिनी क्सर गामा कि मि है एउन में कि की रेक छाछिति हुन्स्म किए म इक्न मिनम नियह शिह इप मुरी में इस्स उट की ड्रेक फ़िश्रिय सड़ ड्रेकि कि है 15ड़क मा सिम्ह रिं कींफिन। छिए साहरही रूपरहरहे की एड़ी रुत्तर किल्ह निष्टुरि इट्र, इट् डेखिने यह गुरुरका बुच जिसे आपने खाप दिया सुख गया है। २३ जड़से सुखा हुआ देखा। पितरने स्मर्थ कर पीथुसे कहा है गुरू २० भीएको जब ने उथरसे जाते थे तब उन्होंने वह गुलरका बुच भिएर्ड्रिय केसर एरिंड वस की किसिएंड कि तर्ड सिसर हे कीएंक के एत स्वांत स्वांत का कि की एकी होक निक्रा माधर ग्रहि १८ तमने उसे दाक्ष्योंका खोह बनाया है। यह सुनके अध्यापको

### ा गन्त्रम प्रमुखन विश्वकात साम्राह्म ।

राइम्ह मि 15मी मिष्टां स्व प्राहम्ह कि फिल न प्रम महिल इ तुरहारा स्वरावासी मिता भी तुरहारे अपराध समा करा । परन्तु

अपराध समा न करेगा।

ि छे गृष्टि किंगिछ डेक सड़ कि की किछ निष्ठ ग्राम्बी सिस्रमाप्ट ३१ स्वरांकी अथवा सनुष्योंकी अंग्रिस हुआ सुन्ने उत्तर हें थे। । तब वे ३० करनेका केंसा श्रीयकार है। बेहन का कमिसमा देना क्या मारू रि अपूर की गाम्हाइक इंस्कृ मिं कि कि अपूर अपूर मह . पाशुने उनको उत्तर हिया कि मैं भी तुससे एक बात पूछुंगा. । एड़ी प्रकथिर इष्ट किसरी हमस्की कि नेप्रक माक के प्रक्रि ई प्रस् आये. और उससे बीले तुर्क भाक करनका क्रमा अधिकार था तब प्रधान याजक और अध्यापक और प्राचीन लोग उस है है सिर्धायोसमें आये और तब योशु मन्दिरमें किरता

क्रीफ़िक गारु रह किर्माशक इन्ह कि . भिराह किरिक्त प्रक मड़ इ वह कहेगा फिर तुमने उसका विश्वास क्षेत्र में नहीं एक्से 1 परन जी

कार इह . गार्रक एक भिष्ट किया के । एक । वह आके न. कल रहाछ कीराछ किछाइ गृष्टि छिएड ग्राप्त किछ छह मिड्रेन्ड गृष्टि । गिर्ड ग्राथी हम उसे सार डार्ड तब अधिकार हमारा होगा। अदिर कर्ग । परन्तु उन सालियाने आपस में कहा यह तो आध-जिल्हा हैंस हे की गिर्म भाग केन्ड कि छेड़ के इस निम्ह हैंपि किया। किर उसको एकही पुत्र था जो उसका भिय था सी सबके **ठाछ किंग्निकी प्रीष्ट ाप्राप्त कि किंग्निकी ाधकी डिग्निड मिंड्न** भिगिष्टि तड्ड गृष्टि । छाड ग्राम भेर निड्र-ए गृष्टि मर्न्स किर्मिति उसका सिर कोड़ा और उसे अपमान करके केर दिया। फिर उसने 🗴 इसरे दासको उनके पास भेजा और उन्होंने उसे परथरवाह कर परन्तु उन्होंने उसे विके मारा श्रीर छुड़े हाथ फेर दिया। किर उसने ३,8 इसिका भेजा कि साबिधास दाखकी बारीका कुछ फल जव। कृ भाग कांकिशाम क्ष्र सम्भा । । । । अन वस्त्र कांकियंके पास एक (सका कुंड खोद्। और गढ़ बनाया और साबियोंको उसका ठीका मिक्नि मिकी की गारु मेडक छेम्च मिल्नाडड श्रिष्ट द्वित मिल्नाडड श्रिष्ट है । ि दृष्ट मालियोका दृष्टानत ।

एर इस हैं। एड्डा एसी किसीक डिडा गाम समकी सीम हुआ है. यह १९ एसेम्प्रेस् का । ई प्रह्म में शेडा शिमड़ भींट है क्याक कार्यम्प्र उस पकड़ने चाहा क्योंकि जिस्से की कि उसने हमारे विरुद्ध यह उद्यास कहा प्रस्तु के फ्रांगिक हैं।

ए। स्पार्त सारा क्रमीयुस्तक्का यह वस्त नेहा है। एक । आर्

[। मिनम रात्रमा किछितिरिक मिष्ठपति किम्है रक क्रिपुष्ट ]

१६ किड़ीरिंड और फिसीरिय क्यू डेक किसिय मिसाइ कि स्टिस्ट होड़ स्ट हो है कि है है कि एक कि है कि एक एक कि सिंह स्टिस्ट कि स्ट

त्राप सत्य हैं श्रीर किसीका खटका नहीं रखते हैं क्योंकि श्राप मनुष्यों का मुंह देखके बात नहीं करते हैं परन्तु ईश्वरका मार्ग सत्यतासे बताते हैं . क्या कैंसर की कर देना उचित है अथवा नहीं .

१४ हम देवें अथवा न देवें । उसने उनका कषट जानके उनसे कहा मेरी परीचा क्यों करते हो . एक सूकी मेरे पास लाग्रो कि मैं देखें।

१६ वे लाये श्रीर उसने उनसे कहा यह मूर्त्ति श्रीर छाप किसकी है.

१ ० वे उससे बोले कैसरकी । यीशु ने उनकी उत्तर दिया कि जो कैस-रका है सो कैसरका देश्रो श्रीर जा ईश्वरका है सो ईश्वरका देश्रो . तब वे उससे अचंभित हुए।

### ियीशुका जी उठनेके विषयमें सुद्रुक्तियोंका निकत्तर करना।

१८ सद्की लोग भी जो कहते हैं कि मृतकोंका जी उठना नहीं १६ होगा उस पास श्रामे श्रीर उससे पूछा . कि हे गुरु मूसाने हमारे लिये लिखा कि यदि किसीका भाई मर जाय और खीका छोडे श्रीर उसकी सन्तान न हों तो उसका भाई उसकी स्त्रीसे बिवाह करे २० श्रीर श्रपने भाई के लिये बंश खड़ा करे। सा सात भाई थे. २१ पहिला भाई बिवाह कर निःसन्तान मर गया। तब दूसरे भाईने उस स्त्रीसे बिवाह किया श्रीर मर गया श्रीर उसकी भी सन्तान न २२ हुत्रा . श्रीर वैसेही तीसरेने भी। सातोंने उससे बिवाह किया पर २३ किसीको सन्तान न हुआ . सबके पीछे छी भी मर गई। सो मृतकोंके जी उठनेपर जब वे सब उठेंगे तब वह उनमेंसे किसकी २४ स्त्री होगी क्योंकि सातोंने उससे विवाह किया । यीशुने उनको उत्तर दिया क्या तुम इसी कारण भूलमें न पड़े हो कि धर्मपुस्तक श्रीर २४ ईश्वरकी शक्ति नहीं बूसते हो । क्योंकि जब वे मृतकोंमेंसे जी उठें तब न बिवाह करते न बिवाह दिये जाते हैं परन्तु स्वर्गमें दृतोंके २६ समान हैं। मृतकोंके जी उठनेके विषयमें क्या तुमने मूसाके पुस्तकमें भाड़ीकी कथामें नहीं पढ़ा है कि ईश्वरने उससे कहा मैं इबाहीमका ईरवर श्रीर इसहाकका ईरवर श्रीर याक्वका ईव्वर हूं। २७ ईश्वर मृतकोंका नहीं परन्तु जीवतोंका ईश्वर है सो तुम बड़ी भूलमें पड़े हो।

305

### ि। १७५५ अल्ड आचाक मिक्क में काव्या कार्य कार्य है।

ग्राष्टि छोमिडि ग्राप्त । निष्य मिर । निष्य किमिडि ग्रीष्ट । निष्य मम निक्तीष शिल गृष्टि निष्णाम शिल ग्रीह निह्मीह गिल गृष्टि क्रीर उसे छोड़े केस्सा नहीं है। थीर उसका सार मनसे इह उससे कहा अन्छा है गुरु आपने सख कहा है कि एकहा हेग्बर है प्रेस कर . इनसे और कोई आजा बड़ी नहीं। उस अध्यापकने १९ नाम नेपल किमिड्न केपल के के है है है कि है नामम केमह १ ह रिस्फू ग्रिस । ई एसार दिन सिम्स हिए . एक मर्स स्कीय रिस निपष्ट ग्रिष्ट किहा हि सि हिम ह ग्रिष्ट ग्रिष्ट ग्रिष्ट ग्रिष्ट भार से । श्रीर तु प्रमिष्य अपने ईण्डाका अपने हैं अहें सिम्प जिन्तु मध्ये है गिमड़ मध्यम्म मिस रुधासड़ है की है ड़िह डिए बड़ी आजा कीन है। योथुने उसे उत्तर दिया सब आजाशामिस २६ जानके कि योथुने उन्हें अच्छी शीतिसे उत्तर दिया उससे पूछा सबसे यह के ग्रीह सिंग के में बिबाद करवे सुना और यह इन

किसीको फिर उससे कुछ पूछनका साहस न हुआ। जिया था वन उससे कहा तू हैं उच्छा के प्रस्त हैं। इस सिम् बिदानांसे अधिक हैं। जब यीथुने देखा कि उसने बुद्धिस उत्तर ३४

[ शमुका अपनुता पहुंची विवयमें अप्यापकोंकी निवस्य करना ।

वसकी सनते थे। छात्रकार पाकि कथीह कड़ीर . ई छोड़क हुए । कछह बहु इह मुसी है 15इक प्रम सह दिशास कि इसाइ। देह महि है िम ह कि का का का कि कि कि कि कि कि कि कि कि में जिल्ला उन भिरम रेम में असम की एक है। मान ही कि मान है। हिं हिंग डिमाए हराइ । ई हुए एकहराइ खिल की ई हिड़क फ़्लेंफ़ इसपर योथुने मन्दिरमें वपदेश करते हुए कहा अध्यापक लोगा ३४

ि वीयुषा आव्यापकीले होष प्रगट करना

भि नाथ्र हंह मिंग्रानव्ह ग्रह नमाष्ट हंह मिंग्रव कामम ग्रह 3, इ. गान्स्या माहित हैं है है। है मिस्सा महित हैं है उसने अपने उपहेशमी उनसे कहा आध्यापकोंसे चीकस रहा जो इट

क्ली कामाउट गृष्टि ई कार 1ए एवं क्षिप्त एकी है। ई 53 1ट ८४ । किए इड़े कथीए हैं. ई रिश्क फिथा छिर्फ हिष्ट

### [ । 157म प्रमंत किनाइ किष्मिनी कर तस्तु ।

फ़्कांफ़ गाकि की 1ए 1095 केडं र्ट्ड रंट्ड कंगड में प्रुप्टि १४ 1 1813 ड्रक्ट 5ट्डा र्ट्ड गंगडिंट प्रिट ड्रेंट में गंडोंट 190 प्राप्ट प्रोप्ट्र माइड़ कि काष्ट र्टाडपड़ी खाएंट कुए ग्रॉड ९४ 15क फ़्रेंट काछह साम रूपेट किंग्टिंटी कि हैं 105क एम सिम्ह में फ़्रेंट्र से कि इंड कि कि स्मेर में इन्हों की ड्रेंड्र 105क एम सिम्ह में 100 कि सिम्हिट प्राप्ट एंट्र हैंड्ड केड्ड इंड किंग्टिंट्र कि सिम्हिट्ड 100 कि सिम्हिट कि कि सिम्ह कि कि सिम्ह केडंड इंड किंग्टिंट्र इंड 1 हैंड्डिंड कि इंड कि सिम्ह कि सिम्ह केडंड इंड कि सिम्ह इंड

### [ 1 मज़ाक मानिट्यहाक्य. १-दुक्शंका आर्म 1

तब पीय मन्दिरमेंसे निकलता था तब उसके शिष्में-मेंसे एकने उससे कहा है गुरु देखिये कैसे पर्थर और १ कैसी रचना है। पीय ने उसे उत्तर हिया क्या तू यह बड़ी बड़ी १चना देखता है. परथरपर परथर भी न छोड़ा जापगा जो भिराया न जाय।

तुम अपने विषयमें चौकस रही क्योंकि लोग तुम्हें पंचायतोंमें क्षेपिंगे और तुम सभाओंमें मारे जाओगो और मेरे लिये अध्यक्तों और राजाओंके आगे उनपर साची होनेके लिये खड़े किये जाओगो। परन्तु अवश्य है कि पहिले सुसमाचार सब देशोंके ३० लेगोंमें सुनाया जाय। जब वे तुम्हें ले जाके सेांप देवें तब क्या ११ कहोगे इसकी चिन्ता आगेसे मत करें। और न सोच करें। परन्तु जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी दिया जाय सोई कहो क्योंकि तुम नहीं परन्तु पवित्र आतमा बोलनेहारा होगा। भाई भाईको और पिता १२ पुत्रको बध किये जानेको सेांपेंगे और लड़के माता पिताके विरुद्ध उठके उन्हें घात करवावेंगे। और मेरे नामके कारण सब लोग १३ तुमसे बैर करेंगे पर जो अन्तलों स्थिर रहे सोई त्राण पावेगा।

### [ यीगुका भविष्यद्वाक्य. २-महास्त्रेग । ]

जब तुम उस उजाइनेहारी घिनित बस्तुको जिसकी बात दानि- १४ येळ भविष्यद्वक्ताने कही जहां उचित नहीं तहां खड़े होते देखों (जो पढ़े सी वूस्से) तब जो यिहूदियामें हों सो पहाड़ोंपर भागें। जो कोठेपर हो सो न घरमें उतरे श्रीर न श्रपने घरमेंसे कुछ १४ लेनेको उसमें पैठे। श्रीर जो खेतमें हो सो श्रपना बस्च १६ लेनेको पीछे न फिरे। उन दिनोंमें हाय हाय गर्भवतियां श्रीर दूध १७ पिळानेवालियां। परन्तु प्रार्थना करो कि तुमको जाड़े में भागना १८ न होवे क्योंकि उन दिनोंमें ऐसा क्लेश होगा जैसा उस सृष्टिके १६ श्रारंभसे जो ईश्वरने सूजी श्रव तक न हुशा श्रीर कभी न होगा। यदि परमेश्वर उन दिनोंको न घटाता तो कोई प्राणी न बचता २० परन्तु उन चुने हुए छोगोंके कारण जिनको उसने चुना है उसने उन दिनोंको घटाया है।

तब यदि कोई तुमसे कहें देखे। स्त्रीष्ट यहां हैं अथवा देखों २१ वहां है तो प्रतीति मत करें। क्योंकि क्रूठे सीष्ट और क्रूठे भविष्यद्वक्ता २२ प्रगट होके चिन्ह और अद्भुत काम दिखावेंगे इसिलये कि जो हो सके तो चुने हुए छोगोंको भी भरमावें। पर तुम चौकस रहो २३ देखो मैंने आगसे तुम्हें सब बातें कह दिई हैं। योगुका भविष्यद्वाक्य ३- मनुष्यके पुत्रका फिर ग्राना ।

उन दिनोंमें उस क्लेशके पीछे सूर्य्य ग्रंधियारा हो जायगा श्रीर २४ चांद अपनी ज्योति न देगा। त्राकाश के तारे गिर पड़ेंगे और २६ श्राकाशमेंकी सेना डिग जायगी । तब लोग मनुष्यके पुत्रको २७ बड़े पराक्रम और ऐश्वर्य्यसे मेघोंपर आते देखेंगे। और तब वह अपने दूतोंको भेजेगा और पृथिवीके इस सिवानेसे आकाशके उस सिवाने तक चहुं दिशासे अपने चुने हुए लोगोंको एकहे करेगा।

### [ यीणुका भविष्यद्वाक्य. ४--गूलस्के यद्यका दृष्टान्त ग्रीर सचेत रहने का उपदेश।]

२८ गूलरके बृत्तसे दृष्टान्त सीखो . जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकल आते तब तुम जानते हो कि धूपकाला

२६ निकट है। इस रीतिसे जब तुम यह बातें होते देखा तब जानी २० कि वह निकट है हां द्वारपर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि

जबलों यह सब बातें पूरी न हो जायें तबलों इस समयके लोग

३१ नहीं जाते रहेंगे। श्राकाश श्रीर पृथिवी टळ जायेंगे परन्तु बातें कभी न टलेंगी।

३२ उस दिन और उस घड़ीके विषयमें न कोई मनुष्य जानता है

३३ न स्वर्गवासी दूतगण श्रीर न पुत्र परन्तु केवल पिता। देखो जागते रहो श्रीर प्रार्थना करी क्योंकि तुम नहीं जानते हो वह

३४ समय कब होगा । वह ऐसा है जैसे परदेश जानेवाले एक मनुष्यने अपना घर छोड़ा श्रीर श्रपने दासोंको श्रधिकार श्रीर हर एकको उसका काम दिया और द्वारपालको जागते रहनेकी आज्ञा

३४ दिई । इसिलये जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हो घरका स्वामी कब श्रावेगा सांसको अथवा श्राधी रातको अथवा मुर्ग

३६ बोळनेके समयमें श्रथवा भोरको। ऐसा न हो कि वह श्रचांचक ३७ श्राके तुम्हें सोते पावे । श्रीर जो में तुमसे कहता हूं सो सभोंसे

कहता हूं जागते रही।

### [ यीशुको बथ करने का परामर्श । ]

9 श्रे निस्तार पर्ब्ब श्रीर श्रखमीरी रोटीका पर्ब्ब देा दिनके पीछे होनेवाला था श्रीर प्रधान याजक श्रीर श्रध्यापक लोग

परन्तु उन्होंने कहा पञ्चेमें नहीं न हो कि लोगोंका हुल्लड़ होने। बोज करते थे कि यीश्यको क्योंकर छलसे पकड़के मार डालें।

N

ि वैयनियासे एक स्तीका यीगुको सिरपर सुगंध तेल ढालना ।

सुगन्ध तेळ लेके आई श्रीर पात्र तोड़के उसके सिरप ढाळा। कोई कोई श्रपने मन में रिसियाते थे श्रीर बोले सुगन्ध तेळका ध्रव चयां हुआ। क्योंकि वह तीन सौ सुक्रियोंसे श्रीधक दासमें ध्रव चयां हुआ। क्योंकि वह तीन सौ सुक्रियोंसे श्रीधक दासमें ध्रविक सकता श्रीर कंगालोंकी दिया जा सकता। श्रीर वे उस खीपर विक सकता श्रीर कंगालोंकी दिया जा सकता। श्रीर वे उस खीपर हो। उसने श्रव्हा काम सुक्तसे किया है। क्याल लोग तुम्हार संग यदा रहते हैं श्रीर तुम जब चाहो तब उनसे भळाई कर सकते हो परन्तु में तुम्हारे संग सदा नहीं रहंगा। जो कुछ पत्र तक सकते सो किया है। उसने मेरे गाड़े जानेके लिये श्राग से मेरे देहपर सुगन्ध तेळ ळगाया है। में तुमसे सत्य कहता हूं स्तार जातमें जहां कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाय तहां यह सारे जातमें कहीं कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाय तहां यह सी जो हसने किया है उसके स्मरणके लिये कहा जायगा। बैठा तब एक स्त्री उजले पत्थरके पात्रमें जटामांसीका बहुमूल्य जब वह बैधनियामें शिमोन कोड़ीके घरमें था श्रीर भीजनपर 4 RU 11 6

ियहूरा इस्करियातीका प्रधान याजकोंके हाथसे थीशुकी पक्षद्धानेका दाम लेना।

याजकों के पास गया इसलिये कि योश्चका उन्हें।के हाथ पकड़वाय। वे यह सुनके श्रानन्दित हुए और उसको रुपेये देनेकी प्रतिज्ञा किई और वह खोज करने लगा कि उसे क्योंकर श्रवसर पाके पकड़वाय। त्व चिह्नदा इस्करियाती जो बारह शिष्योमेंसे एक था प्रधान 90

ियीयुका चिष्योंके संग निस्तार पर्व्वका भोजन करना ख्रीर प्रभुभेषिको निरूपण करना।

मेम्ना मारते थे यीशुके शिष्य लेगा उससे बोखे श्राप कहां चाहते हैं कि हम जाके तैयार करें कि श्राप निस्तार पञ्चका भोजन श्रखमीरी रोटीके पञ्चेके पहिले दिन जिसमें निस्तार पञ्चेका १२

खावें। उसने श्रपने शिष्योंसेंसे दोको यह कहके भेजा कि नगरमें जाओ श्रीर एक मनुष्य जलका घड़ा उठाये हुए तुम्हें मिलेगा उसके पीछे हो खेओ। जिस घरमें वह पैठे उस घरके स्वामीसे

उसके पीछे हो लोखो। जिस घरमें वह पेठें उस घरके स्वामीसे कहों गुरु कहता है कि पाडुनशाला कहां है जिसमें में अपने शिष्यों के संग तिस्तार पन्ने का भोजन खाऊँ। वह तुम्हें एक सजी शिष्यों के संग निस्तार पन्ने का भोजन खाऊँ। वह तुम्हें एक सजी हुई थोर तैयार किई हुई बड़ी उपरोठी कोठरी दिखानेगा वहां हमारे लिये तैयार करें।। तब उसके शिष्य लोग चले छोर नगरमें शाके जैसा उसने उन्होंसे कहा तैसा पाया थोर निस्तार पन्नेका भोजन बनाया।

१७,९२ सांकको योद्ध बारह शिष्योंके संग आया। जब वे भोजनपर वैठके खाते थे तब योद्धाने कहा में तुमसे सच कहता हूं कि तुमसे से १६ एक जो मेरे संग खाता है मुक्ते पकड़वायगा। इसपर वे उदास होने और एक एक करके उससे कहने लगे वह क्या में हूं और २० इसरेने कहा क्या में हूं। उसने उनको उत्तर दिया कि बारहां में से २१ एक जो मेरे संग थालीमें हाथ डालता है सोई है। मनुष्यका पुत्र जैसा उसके विषयमें लिखा है वैसाही जाता है परन्तु हाय वह मनुष्य जिससे सनुष्यका पुत्र पकड़वाया जाता है जो उस मनुष्यका जन्म न होता तो उसके लिये भला होता।

२२ जब वे खाते थे तब यीश्चने रोटी लेके धन्यवाद किया शौर उसे तोड़के उनको दिया शौर कहा लेश्चो खाश्चो यह मेरा देह है। २३ शौर उसने कटोरा ले धन्य मानके उन्हें दिया शौर समोंने उससे २४ पीया। शौर उसने उनसे कहा यह मेरा लोहू श्वर्थात नये नियमका २४ लोहू हे जो बहुतोंके लिये बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता है कि जिस दिनलों मैं ईश्वरके राज्यमें उसे नया न पीऊं उस २६ दिनलों मैं दृाख रस् फिर कभी न पीऊंगा। शौर वे भजन गाकं जैतून पर्वतपर गये।

# ि पितरके थी भुषे मुकर जानेकी भविष्यद्वाणी।

तब थीशुने उनसे कहा तुम सब इसी रात सेरे विषयमें ठोकर खाश्रोगे क्योंकि लिखा है कि मैं गड़ेरियेको सार्ह्या श्रीर भेड़ें तितर बितर हो जायेगी। परंतु मैं श्रपने जी उठनेके पीछे तुम्हारे

श्रागे गालीलको जाऊंगा। पितरने उससे कहा यदि सब ठोकर २६ खावें तौभी में नहीं ठोकर खाऊंगा। यीशुने उससे कहा में तुमे ३० सत्य कहता हूं कि श्राज इसी रात सुगँके दो बार बोलनेसे श्रागे तू तीन बार सुभसे सुकरेगा। उसने श्रीर भी दढ़तासे कहा जो ३१ श्रापके सङ्ग सुमें भरना हो तौभी में श्रापसे कभी न सुकरुंगा. सभोंने भी वसाही कहा।

### [ बारीमें यीशुका महाशिक । ]

वे गेतशिमनी नाम स्थानमें श्राये श्रीर यीशुने श्रपने शिष्योंसे ३२ कहा जबलों में प्रार्थना करूं तबलों तुम यहां बैठो । श्रोर वह पितर ३३ श्रीर याकब श्रीर योहनको श्रपने संग ले गया श्रीर ब्याकुळ श्रीर बहुत उदास होने लगा। श्रीर उसने उनसे कहा मेरा मन यहांलां ३४ श्रति उदास है कि में मरनेपर हूं . तुम यहां ठहरो श्रीर जागते रहो । श्रीर थोड़ा श्रागे बढ़के वह भूमिपर गिरा श्रीर प्रार्थना ३४ किई कि जो हो सके तो वह घड़ी उससे टळ जाय। उसने कहा ३६ हे अब्बा हे पिता तुमसे सब कुछ हो सकता है यह कटोरा मेरे पाससे टाल दे तौभी जो में चाहता हूं सो न होय पर जो तू चाहता है। तब उसने आ उन्हें सोते पाया और पितरसे कहा है ३७ शिमोन सो तू सोता है क्या तू एक घड़ी नहीं जाग सका। जागते ३८ रही और प्रार्थना करें। कि तुम परीचामें न पड़ी . मन तो तैयार है परन्तु शरीर दुर्बळ है। उसने फिर जाके वहीं बात कहके प्रार्थना ३६ किई। तब उसने लीटके उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी ४० [ ग्रांखें नींदसे भरी थीं . श्रीर वे नहीं जानते थे कि उसकी ]क्या उत्तर देवें। श्रीर उसने तीसरी बेर श्रा उनसे कहा सो तुम सोते ४१ रहते श्रीर बिश्राम करते हो • बहुत है घड़ी श्रा पहुंची है देखे। मनुष्यका पुत्र पापियों के हाथमें पकड़वाया जाता है। उठो चलें ४२ देखा जा मुक्ते पकड़वाता है सा निकट श्राया है।

### [ यीजुका पकड्वाया जाना । ]

वह बोलता ही था कि यहूदा जो बारह शिष्योंमेंसे एक था ४३ तुरन्त ग्रा पहुंचा ग्रीर प्रधान याजकों ग्रीर ग्रध्यापकों ग्रीर प्राचीनेंकी ग्रीर से बहुत लोग खड़ ग्रीर लाठियां लिये हुए उसके ४४ संग । यीशुके पकड़वानेहारेने उन्हें यह पता दिया था कि जिसकी

४४ में चूम्ं वही है उसको पकड़के यबसे ले जान्रो । श्रीर वह त्राया द्योर तुरन्त यीशु पास जाके कहा हे गुरु हे गुरु श्रीर ४६ उसको चूमा । तब उन्होंने उसपर अपने हाथ डालके उसे पकड़ा । ४७ जो लोग निकट खड़े थे उनमेंसे एकने खड़ खींचके महायाजकके ४८ दासको मारा श्रीर उसका कान उड़ा दिया । इसपर यीशुने लोगों से कहा क्या तुम सुभे पकड़नेको जैसे डाकूपर खड़ श्रीर लाटियां ४६ लेके निकले हो । में मन्दिरमें उपदेश करता हुआ प्रति दिन तुम्हारे संग था श्रीर तुमने सुभे नहीं पकड़ा . परन्तु यह इसलिये है कि ४० धर्मपुस्तककी बातें पूरी होवें । तब सब शिष्य उसे छोड़के भागे।

१३ श्रीर एक जवान जो देह पर चहर श्री है हुए था उसके पीछे हो १२ लिया श्रीर प्यादोंने उसे पकड़ा। वह चहर छोड़के उनसे नंगा

आगा।

### योगुको महायाजकके पास ले जाना और **बधके योग्य टहराके** व्यवसान करना ।

१३ वे यीशुको महायाजकके पास ले गये श्रीर सब प्रधान याजक १४ श्रीर प्राचीन श्रीर श्रध्यापक लोग उस पास एकट्टे हुए। पितर दूर दूर उसके पीछे महायाजकके श्रंगनेके भीतरलों चला गया ११ श्रीर प्यादोंके संग बेठके श्राग तापने लगा। प्रधान याजकोंने श्रीर व्याइयोंकी सारी सभाने यीशुको घात करवानेके लिये उसपर साची १६ ढंढ़ी परन्तु न पाई। क्योंकि बहुतोंने उसपर सूठी साची दिई १७ परन्तु उनकी साची एक समान न थी। तब कितनोंने खड़े हो

उसपर यह भूठी साची दिई . कि हमोंने इसको कहते सुना कि
 में यह हाथका बनाया हुआ मिन्द्रि गिराजंगा और तीन दिनमें
 उसरा बिन हाथका बनाया हुआ मिन्द्रि उसाजंगा । पर ये भी

४६ दूसरा बिन हाथका बनाया हुआ मन्दिर उठाऊँगा। पर यं भी ६० उनकी साची एक समान नथी। तब महायाजक ने बीचमें

खड़ा हो बीग्रुसे पूछा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता है . ये लोग ६१ तेरे बिरुद्ध क्या साची देते हैं। परन्तु वह चुप रहा ग्रीर कुछ उत्तर

न दिया . महायाजकने उससे फिर पूछा श्रीर उससे कहा क्या तू ६२ उस परमधन्यका पुत्र स्त्रीष्ट है। यीशुने कहा मैं हूं श्रीर तुम मनुष्य के

पर शाते देखोगे। तब महायाजकने श्रपने बस्त फाइके कहा ६३ श्रव हमें साचियों का श्रीर क्या प्रयोजन। ईश्व्यकी यह निन्दा ६४ तुमने सुनी है तुम्हें क्या समक पड़ता है. समोने उसको बसके योग्य उहराया। तब कोई कोई उसपर श्रुकने लगे श्रीर उसका मृह ६४ ढांपके उसे मारके उससे कहने लगे कि भविष्यद्वार्यी बोल . व्यादोंने भी उसे थपेड़े मारे। पुत्रको सर्वशक्तिमानकी दहिनी थार बेंटे श्रार शाकासके मेवां-

## िपितरका थींशुसे सुकर लाना।

तू भी यीद्य नासरीके संग था। उसने मुकरके कहा में नहीं जानता इप्र थार नहीं ब्रुक्ता तू क्या कहती है. तब वह बाहर डेवड़ीमें गया थार मुर्ग बाला। दासी उसे फिर देखके जो लोग निकट खड़े थे इर उनसे कहने लगी कि यह उनमेंसे एक है. वह फिर मुकर गया। फिर थोड़ी बेर पीछे जो लोग निकट खड़े थे उन्होंने पितरसे कहा उत्त सचमुच उनमेंसे एक है क्योंकि तू गालीली भी है और तेरी बोली वैसीही है। तब वह थिकार देने और किरिया खाने लगा उन्होंने सीही है। तब वह थिकार देने और किरिया खाने लगा उन्होंने सीही है। तब वह थिकार देने और किरिया खाने लगा उन्होंने वेस मनुष्यको जिसके विषयमें बोलते हो नहीं जानता हूं। तब मुर्ग के देन वार बोला और जो बात यीद्यने उससे कही थी उन्हों के दें। वार बोलनेसे आगे तू तीन बार मुक्तरें मुकरेंगा उस जब पितर नीचे श्रंगनेमें था तब महायाजककी दासियोंमेंसे एक शाई। श्रीर पितरका श्राग तापते देखके उसपर दृष्टि करके बोली 69 60 m 6

भू बरन त्याइयोंकी सारी सभाने तुरन्त आपसमें बिचार कर यीशु की बांधा श्रीर उसे खे जाके पिठातको सोंप दिया। पिठातने उससे पुछा क्या तू थिहूदियोंका राजा है . उसने उसको उत्तर दिया कि आप ही तो कहते हैं। श्रीर प्रधान याजकोंने उस-बातको पितरने स्मरण किया श्रीर सोच करते हुए रोने लगा। पर बहुतसे दोष लगाये। तब पिलातने उससे किर पूछा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता . देख वे तेरे बिरुद्ध कितनी साची देते हैं। परन्तु यीश्चने श्रीर कुछ उत्तर नहीं दिया यहांलों कि पिलातने भारकी प्रधान याजकींने प्राचीनों श्रीर श्रध्यापकोंके संग िपिलातका यीग्रको आग्रपर चढ़ाये जानेको सोप देना। N

६ अचंभा किया। उस पर्व्वमें वह एक बन्धुवेको जिसे छोग मांगते ७ थे उन्होंके लिये छोड़ देता था। वरव्वा नाम एक मनुष्य अपने संगी राजद्रोहियोंके साथ जिन्होंने बळवेमें नरहिंसा किई थी बंधा द्रह्या था। श्रोर छोग पुकारके पिछातसे मांगने छगे कि जैसा

द हुआ था। श्रार लाग पुकारक पिलातस मागन लग । के जसा १ उन्होंके लिये सदा करता था तैसा करे। पिलातने उनका उत्तर दिया क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिये यिहूदियोंके राजाका

१० छोड़ देजं। क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकोंने उसको

११ डाहसे पकड़वाया था। परन्तु प्रधान याजकोंने लोगों की उस्काया

१२ इसिलिये कि वह बरब्बाहीको उनके लिये छोड़ देवे। पिलातने उत्तर देके उनसे फिर कहा तुम क्या चाहते हो जिसे तुम बिहुदि-

१३ योंका राजा कहते हो उससे में क्या करूं। उन्होंने फिर पुकारा

१४ कि उसे क्रूशपर चढ़ाइये। पिलातने उनसे कहा क्यों उसने कौनसी बुराई किई है . परन्तु उन्होंने बहुत श्रधिक पुकारा कि उसे क्रूश-पर चढ़ाइये।

१४ तब पिळातने लोगोंको सन्तुष्ट करनेकी इच्छा कर बरब्बाको उन्होंके लिये छोड़ दिया श्रीर यीशुको कोड़े मारके क्रशपर चढ़ाये १६ जानेको सोंप दिया। तब योद्धाश्रोंने उसे घरके श्रथात श्रध्यज्ञ-

१७ भवनके भीतर ले जाके सारी पलटनको इकट्ठा बुलाया। श्रीर उन्होंने उसे बैजनी बख पहिराया श्रीर कांटोंका मुकुट गून्थके

१८ इसके सिरपर रखा . श्रीर् इसे नमस्कार करने छगे कि है बिहूदि-

१६ योंके राजा प्रणाम । श्रीर उन्होंने नरकटसे उसके सिरपर मारा श्रीर उस पर थूका श्रीर घुटने टेकके उसके। प्रणाम किया ।

२० जब वे उससे ठट्टा कर चुके तब उससे वह बैजनी वस्त्र उतारके श्रीर उसका निज बस्त्र उसको पहिराके उसे कृशपर चड़ानेको

२१ बाहर ले गये । श्रीर उन्होंने कुरीनी देशके एक मनुष्यकी श्रर्थात सिकन्दर श्रीर रूफके पिता शिमोनको जो गांवसे श्राते हुए उधरसे जाता था बेगार पकड़ा कि उसका क्रूश ले चले ।

### यांशुका क्रूशपर चढ़ाया जाना ख्रीर प्रांग तथागना ।

२२ तब वे उसे गलगथा स्थानपर लाये जिसका ग्रर्थ यह है खोप-२३ ड़ीका स्थान । श्रीर उन्होंने दाख रसमें मुर मिलाके उसे पीनेको

दहिनी श्रोर श्रीर दूसरीको बाई श्रोर क्र्यांपर चढ़ाया। तब धर्मे- २८ पुस्तकका यह बचन पूरा हुआ कि वह कुकम्मियोंके संग गिना गया बांट खिया। एक पहर दिन चढ़ा था कि उन्होंने उसको क्र्यापर चढ़ाया श्रीर उसका यह दोषपत्र अपर खिखा गया कि यिहूदि-योका राजा। उन्होंने इसके संग् दो डाक्कश्रोंको एकको उसकी दिया परन्तु उसने न लिया। तब उन्होंने उसकी क्रशपर चढ़ाया भौर उसके कपड़ों पर चिट्टियां डालके कि कौन किसकी लेगा उन्हें 20 N 20

बसकी निन्दा किई। कहा उसने श्रीरोंको बचाया श्रपनेको बचा नहीं सकता है। इस्ता-येलका राजा सीष्ट क्र्यपरसे श्रब उत्तर श्रावे कि हम देखके बिश्वास करें जो उसके सैन क्र्योंपर चढ़ाये नमें उन्होंने भी जो लोग डभरसे आते जाते थे उन्होंने अपने सिर हिलाके और यह कहके उसकी निन्दा किई. कि हा मन्दिरके ढानेहारे और तीन दिनमें बनानेहारे अपनेको बचा और कृशपरसे उतर आ। इसी रीतिसे प्रधान याजकोंने भी अध्यापकोंके संग आपसमें ठटा कर N

गया। तीसरे पहर वीश्चने बड़े शब्दसे पुकारके कहा एली एली ३१ लामा शबकती श्रर्थात है मेरे ईश्वर है मेरे ईरवर तूने क्यों मुक्ते खागा है। जो लोग निकट खड़े थे उनमेंसे कितनोंने यह सुनके कहा ३१ देखे वह एलियाइको छलाता है। श्रीर एकने दीड़के इस्पंजको ३१ सिरके में भिंगाया थार नलपर रखके उसे पीनेको दिया थार कहा रहने दो हम देखें कि एलियाइ बसे उतारनेको थाता है कि नहीं। जब दे।पहर हुआ तब सारे देशमें तीसरे पहरलें। श्रंथकार हो

तब कहा सचसुच यह मनुष्य ईंश्वरका पुत्र था। उसके सन्मुख खड़ा था उसने जब उसे यूं पुकारके प्राच खागते देखा तब यीश्चने बड़े शब्दसे पुकारके प्राया त्यागा । श्रीर मन्दिर ३७,३८ का परदा अपरसे नीचेलों फटके दे। भाग हो गया । जो शतपति ३१

थीं। जब वीश्व गालीलमें था तब में उसके पीछे हो लेती थीं और ४१ कितनी खियां भी दूरसे देखती रहीं जिन्होंमें मरियम मगद- ४७ बीनी थीर छोटे याक्ष्वकी थीं योशीकी माता मरियम थीर शाबोमी

उसकी सेवा करती थीं . बहुतसी छैार खियां भी जो उसके संग चिरूशालीममें शाईं वहां थीं।

## [ यूसफका योधुकी कनरने रखना।]

७३ है . इसिलिये जब सांभ हुई तब श्रीरमिथिया नगरका यूसफ एक श्रादरबन्त मंत्री जो श्राप भी ईश्बरके राज्यकी बाट जीहता था श्राया श्रार साहस से पिलातके पास जाके यीशुकी लोध मांगी। ४४ पिलातने श्रचभा किया कि वह क्या मर गया है श्रार शतपतिका श्रपने पास बुलाके उससे पूछा क्या उसका मरे कुछ वेर हुई। यह दिन तैयारीका दिन था जो बिआसवारके एक दिन आगो

, ४६ शतपतिसे जानके उसने यूसफको लोध दिई। यूसफने एक चहर मोल लेके यीधुको उतारके उस चहरमें लपेटा श्रीर उसे एक कबरमें जो पत्थरमें खोदी हुई थी रखा श्रीर कबरके द्वारपर पत्थर खुढ़का दिया। मरियम मगदलीनी श्रीर योशीकी माता मरियमने वह स्थान देखा जहां वह रखा गया।

### [यीशुका की चटना ।]

शब श्रीश्चको मलें। श्रीर श्राउवारे के पहिले दिन बड़ी भीर सूर्य्य इत्य होते हुए वे कशरपर आईं। श्रीर वे श्रापसमें बोलीं कीन इस्मारे लिये कबरके द्वारपरसे पत्थर खुड़कावेगा। परन्तु उन्होंने दिए कर देखा कि पत्थर खुड़काया गया हैं श्रीर वह बहुत बड़ा था। इस्मारे कि भीतर जाके उन्होंने उजले लंबे बख पहिने हुए एक जवानको इति वित्ती श्रीर बेठे देखा श्रीर चिकत हुईं। उसने उनसे कहा चिकत े याकूबकी माता मरियम श्रीर शालामीने सुगंध मोल लिया कि मत होश्रो तुम थीश्च नासरीको जो क्रिश्चपर घात किया गया हंड़ती हो . वह जी उठा है वह यहां नहीं है . देखों यही स्थान है जह हो . वह जी उठा है वह यहां नहीं है . देखों यही स्थान है जह एक उन्होंने उसे रखा। परन्तु जाके उसके शिष्योंसे श्रीर पितरसे कहे कि वह तुम्हारे श्राग्ने गांबीलको जाता है . जैसे उसने तुमसे कह केसे तुम उसे वहां देखोगे। वे शीघू निकलके कबरसे भाग गई श्रीर कम्पत् श्रीर बिस्सित हुई श्रीर किसीसे कुछ न बोलीं क्योंबि जब बिश्रामवार बीत गया तब मरियम मगदलीनी श्रीर

वे डरती थीं।

### [भागक मिंग्डर आहे तमह नाट स्थान सामा।]

। एड्री नंद्रड़ थे काकनी त्रम नाम नंसर भिसमें विकास 3 प्रमित्र अहवार के विश्व भी एका ती उठक पहिलो मिर्विय ह

०१ ड्रक थि तिर्द प्रस्थि तिष्ठक काष्ट्रि कि किंकिमिसे किसर कार निसर

दिया। उन्होंने जब सुना कि वह जीता है और मिर्यमसे देखा १ ९

। इंकी न नीतिए वह ई ।एए

इह सिंगिष्टि कास भि मेंड्रन्छ । एड़ी मोड़र समय देसड़े थे हास किया। ९। फिकी ग्राँड नेऊड माँगम कि किएई छमेरड नेछड क्षिक इस्ट

। हुका न नीतिय भि किन्छ नाइन्छ नुन्म एड़ी इक

क्री। उनके अविश्वास और मनकी क्रोएतापर उठहता दिया इस ८१ एड़ी न्यूड़ हि देह रुपनलांध हे इस किंदिन हो उनाध्य नेसर इंदि

१९ गृह कार प्रतापक राम पत । इक किर एस । ईका र छीतिय निंड्रेन्ट किर्गिगिक मह ाथ । एड्रेड पृट्ट दिह पिट मिड्रेन मि की किडी

ष्मार् केड्ड । भि देक म साहप्रही कि हत्रप्र गर्माए एगाइ । भि हिर्छ एक मनुष्यको सुसमाचार सुनाया। यो विष्वास करे और वर्षातसमा १६

उ? किन्छ सिरा नि हिंपि विधि इन्हु है कि प्राप्ति कि उस किंगिरि है । फिलाई गिम हैन हैन है फिलाकिन । क्लिस समान रेस ह . गिड़ 0१ डागर एमं क्रिंगड़िनेक साह्यकी इन्ही है ग्रांप्ट । गामास् । ए। १५३०

यायम् । 15 किं के प्रार्थ किंग्रेप छाड़ प्रमिशिति के. तिगई क नीड़ छक्

उक्त मिथा हुन्ही कि शह किया के किया और के हिन्द माथ में हेप्यर्क दिहिनी और वेरा। और उन्होंने निकलके सब्बेन उपरेश ह से। प्रस उन्होंसे बोरुनेके पीछे स्वर्गपर बठा हिया गया और १६

॥ नीमाह । एकी इंड किनड छोड़न्ह है छोड़े

IN THE CALL CAR A PRODUCTION OF THE PRODUCTION OF THE PROPERTY 
### । प्रामामस तिमी, केल

। महावित कि मिछने जानामध्ये

देश आपको दिया गया है आप उन बातोंकी रहता जाने। - फ्टा क्रांत्राव नहीं की फिड़ा मुड़ . छंड़ी माप क्रमाष्ट मुन्ह ध क्य की गाउँ ।इन्ह ई गमांक करक कि मिशाह किंगाइ का हे लिखनेको बहुताने हाथ रागार है . इस जिस से में प्रिक्त छिति छिट . । गिमि किर्गिर मड है कहने केन्ड गृष्टि किरा द छिमभाए कि मंद्रक छितार एक घनक विस्ता है है ग्राम्य होष्ट मार्गिक मड़ हाछ रहि रुस्रोमिश हमडीमाइम ई

[ इस्तिम्बाक्त वामे रहन का वणन ।

-प्र इह कींकि । गिंडे हर्नाना से नम्नह क्ष्म । गिर्क रहू ५१ ३४ नाम वेहिन ५खना। वुस् आवन्द और आहाद होगा और मुनी गाई है और तेरी की इवीशिवा पुत्र कनेगी और तु उसका १३ उसा । दुतने उससे कहा है जिखारेगाह मत दर क्योंक तेरी प्राथेना १२ दिया । जिस्सियाह उसे देखके धवरा गया और उसे उर हुत भूपकी बेदीकी दहिनी शार खड़ा हुआ वसका दिखाइ ११ की सारी संदर्शी बाहर प्राथेना करती थी। तब प्रसरेवरका एक ३० मंदिरमें जाके धूप जहाना पड़ा। धूप जहानेके समय बोगों द्रारुमेप्र असुका यामकीय क्यवहारक अनुसार प्रमश्यिक मिहीन इत . १ष । त्रिक माक ाककता प्राप्त कंप्रवर्ष प्रतिति ! दिनीम मिन द्वारिकारी कह । यह है मिन है है ग्रीह शिक्ताह न प्रणाष्ट्रीही श्रीक रिलाह्माक कम्मान कि प्रहाभाग मृक्षि वि विकास इ ह्लाशिवा था हारोनक वंशकी थी। वे दोनों हेश्वरके सन्मुख जिल्लियाह नाम एक पाजक था और उसकी हो जिसका नाम सिरिए किड़ाएकीए सिरिटी कारा इरिड़ काष्ट्र एड्डिइए ५

१६ और वह इसावेलक सन्तानोमेस बहुतोको प्रमश्वर उनक । गाम के प्रमुशिप सिम्लाह हिंगि सिहिमा काताम निमार गृष्टि मेश्वरके सन्मुख बढ़ा होगा और न दाख रस न सच पोमेगा

। है । फिकी गाइकप्रव भिरानेको प्रसेश्वर्ते इन दिनोमें कुपारिष्ट कर सुम्तर पेसा भड़ नामण गर कह के हिष्णाया . कि मनुष्या माम हो। कि इन निमंके पीछे उस की हिवाशिया गमेवती हुई और अपने रें जह उसकी सेवाके नित पूरे हुए तब वह अपने घर गया। ३३ । 1191 हुए गाएँ। प्रक्षि गाएँ निष्क निष्ठ निष्ठ हुट गुष्टि 119 119 1 नीष्ट्र द्विक मित्रनीम नेसर की ानार निंद्रन्य गर्थि किस न छाड़ि के उसने मन्दरमें विलंब किया। जब वह वाहर शाया तब उन्होंसे दे ह १९ थं हिरक प्रशंस प्रार्थ है है है है इड कि इड हिर है है । एकी ोंड्रान माहराकी गिर्फाए ईकी तिष्ट में स्माम निप्रक कि प्रमांतिक हिम ने की कि गार्का ह जाई ग्रीह गार्ड, ह जिन्ही गया हूं। श्रीर देख किस दिनहों यह सब पूरा न हो जाय उस २० मिं देनित वात करने और तुमें यह सुसमाचार सुनानेका हुं 1537 । इस न्याप्त काम्प्रहे कि हुं रुधायह में की ३१ फिड़ी फ़्रें मेरी की भी कि है। है कि एक मेर मेर है हिंह में कींप्रिक नात भितित एकी में इष डिक भित्र ने इप्रिक्ति न कि । फ्र मार्फ तक पड़िक पड़ हिम कर्य फेडी केप्रय गरि हाड श्रीर केर हे और शाज्ञा लंघन करनेहारोंको धामियोंके मतपर किंक्ड्र माम क्षिमिनी की फिडीएड़ गाम्लास फ्रेस्पास ग्रिंह ः । मित्राक्ष कंडाएडीपु गिष्ट कंछर इव । गर्मात्मी गृष्टि कि प्रवृत्

### [ बरियनको गर्भ रहनेका बर्णन ।]

85 मंग्राम क्ष्र क्षेत्रके अविगा कित इस्टिंग मिग्राम हेट हैं ए किस्टी . स्थि स्राप क्षिम के किसी हैं गिना के तुम्म मार्ग स्था किस्टिंग से स्था किस्टिंग किस्टिंग किस्टिंग किस्टिंग किस्टिंग से स्था किस्टिंग के किस्टिंग से स्था किस्टिंग के किस्टिंग के किस किस्टिंग के किस्टिंग किस्टिंग के किस्टिंग किस श्रीर सर्ब्वप्रधानका पुत्र कहावेगा श्रीर परमेश्वर ईश्वर उसके ३३ पिता दाऊदका सिंहासन उसको देगा। श्रीर वह याकृबके घराने-३७ पर सदा राज्य करेगा श्रीर उसके राज्यका श्रन्त न होगा। तब मरियम ने दूतसे कहा यह किस रीतिसे होगा क्योंकि में पुरुषको ३५ नहीं जानती हूं। दूतने उसको उत्तर दिया कि पवित्र श्रात्मा तुभ्रपर श्रावेगा श्रीर सब्बंप्रधानकी शक्ति तुभ्रपर छाया करेगी इस ३६ लिये वह पवित्र बाठक ईश्वरका पुत्र कहावेगा। श्रीर देख तेरी कुटंबिनी इलीशिबाको भी बुड़ापेमें पुत्रका गर्भ रहा है श्रीर जो ३७ बांभ कहावती थी उसका यह छठवां मास है। क्योंकि कोई बात ३८ ईश्वरसे श्रसाध्य नहीं है। मरियमने कहा देखिये में परमेश्वरकी दासी सुभे श्रापके बचनके श्रनुसार होय तब दूत उसके पाससे चठा गया।

### [मरिक्ष ग्रीर इलीशिवाकी भेंट-वरियमका गीत।]

३६ उन दिनों में मिरयम उठके शीव से पर्ब्वतीय देश में यिहूदाके ४० एक नगरको गई. श्रीर जिखरियाहके घरमें प्रवेश कर इलीशिक्ष ११ वाको नमस्कार किया। ज्योंही इलीशिवाने मिरयमका नमस्कार सुना त्योंही वाठक उसके गर्भमें उछठा श्रीर इलीशिवा पिवत्र १२ श्रात्मासे पिरपूर्ण हुई। श्रीर उसने बड़े शब्दसे बाठते हुए कहा १३ त् स्त्रियोंमें धन्य है श्रीर तेरे गर्भका फळ धन्य है। श्रीर यह मुक्ते ४४ कहांसे हुशा कि मेरे प्रभुकी माता मेरे पास श्रावे। देख ज्योंही तेरे नमस्कारका शब्द मेरे कानोंमें पड़ा त्योंही बाठक मेरे गर्भमें १४ श्रानन्दसे उछठा। श्रीर धन्य विश्वास करनेहारी कि परमेश्वरकी श्रीरसे जो बातें तुमसे कही गई हैं सो पूरी किई जायेंगीं। १६ तब मिरयमने कहा मेरा प्राण परमेश्वरकी महिमा करता है। १५ श्रीर मेरा श्रात्मा मेरे त्राणकर्ता ईश्वरसे श्रानन्दित हुशा है। १६ तब मिरयमने कहा मेरा प्राण परमेश्वरकी महिमा करता है। १८ व्योंकि उसने श्रपनी दासीकी दीनताईपर दृष्टि किई है देखी श्रवसे १६ सब समयोंके लोग मुक्ते धन्य कहेंगे। क्योंकि सर्वशक्तिमानने मेरे १० लिये महाकार्य्योंकी किया है श्रीर उसका नाम पवित्र है। उस की द्या उन्होंपर जो उससे उरते हैं पीढ़ीसे पीढ़ीलों नित्य रहती है। १९ असने श्रपनी मुजाका बठ दिखाया है उसने श्रीमानियोंको उनके

। एक एम्झे संमुद्ध हाडु

९५ - १डोसी किंकिस्टिडाड र्नस्ट । ई एटकी हम्पीडाडी मेंग्रिमारम किनम ६५ मर्नेट किंडियुर र्नस्ट । ई एटकी हिन्द किंकिडि राष्ट्रि एरानेट सेंक्सि

ा है। एही फ्यें हुंखें हुंखें हिंगा है। एकी सुरे मिंह कुंखें हुंखें हुंखें हैं। उसने में हमारे पितरोंसे कहा. तैसे सबेदा हुंबाहोम और १४,१४ उसने बंशपर अपने हें या स्मर्स्य करनेक अरक्ट हंबोशिबाब १६ केंद्रिया उपका है। मिर्स्य तीय मासके अरक्ट हंबोशिबाके १६ संग्रहा वह अपने घरने विद्या है।

### [ । नणेव ।क्षमनल क्षमङ्गाद ]

श्री शिव हुए उन प्रांक्ष । एक प्रमण्य विष्ठ विष्ठ विष्ठ । भिरा दे । भिरा विष्ठ विष्ठ । भिरा विष्ठ ।

[ जिल्लियाह्ना गीत।

७३ गृष्टि एट्ट एएप्रोप संप्रमाह हिंग ड्राएमीस्ट एट्ट । एट

33 छित्रीए कि छिष्टाम कींह्यामाइएकद्योभ ह्याप निपष्ट निष्ट छिट ग्रीहर ०० -१९४ कहत्याह क्रम्छ निपष्ट विद्धी ९१२५ छिते . १इक ई विष्ट निर्दे

5

। 139 सिंनिष्ठ िलांक जिन्ही केनाई उपपर प्रणांनिक किलाकड़ प्रकृत वह वालक वढ़ा और आस्मामें बलवन्त होता गया और । निकड़ धिरि प्रगाम केशक गाँ गामड़ श्रुष्टि हैई हीएए किछिड़िक्छ माणक किछुड़ ग्रन्थि मेशकार्थ की . है । एड ताष्ट्री कम प्रामित छिप्रक छड़ । कांग्रम भाएतक हथ भिड । इंद्र नाह्न कार्यानेन भिषा इक्निमीम कांड्र किर्मार्थक न्य क्छर माएक ।इम कि।इएई शमड हीषद . वानव ष्यं क्छर एए की ।।।भारत का कहाने ।। की कि तु तरमेश्वरक साम जाया।। कि -। अपन्न किता है है । है । है । हि । किस हिसम से है। है । -हिम अपुन्स कंसर नहीतिए भर महीत क्षर कंसर संस्थित अपन किंदिहार नेपार मह की र्व्ह इप मंड की . हाछ छिमाड़ामड़ ४० ातिया समर्थ कर अथा वह विकास का असम समर्थ हैं वह हमारे पितरेंके संग द्याका व्यवहार करे और अपना पविज की फिछामड़ . ई ाषकी उामर किंगाड़िनामक कुण भारा डे कांभिनी इथ इस शामड ग्रन्थि सिंदिहार शामड ह्यायह . किर्मास कप्राप्त कर मेरे १०

्योगुका जन्म।

ज्ञागर मिराजुस किही किमर कीर्षिक राष्ट्र मिरीम्प्रेस केडपेर मिर्ड्सिक क्सि हुए । और वह अपना पहिल्ही हुन पूर्व कि । युद्ध पूर्व कि किन्ति क्रिस तहर दिह किन्ह। कि किन्सा मध्रीम एमस सह ह नासरत नगरसे चिंहतियामें वेतबहम नाम दाऊदके नगरको गया . संग जिससे उसकी मंगनी हुई थी नाम िखानको गावील देशके कि मिरिता . ए तमा कि कि मिरित कि कि कि कि कि कि कि ४ सब छोग नाम छिखानेको अपने अपने नगरको गये। यूसफ भी मिरि । इंडू ड्राम्फी मान ड्रम किहीए किनेड कथ्य कार्य हिंदी और क्ष्मितिक । ज्ञात क्षेत्री मान कार्मिक छम क्ष्मा क्षेत्र 🌂 🗸 वन दिनोंसे अगस्त केसर महाराजाकी क्रास्स आचा हुई कि

[ 1 मार्ट एट्टेस तकमनल किएणि किछिनेहण किर्तिहर्ण हो ]

९१ ड्रफ रिजी ड्राइस्ट्र गृष्टि । ड्रा गम्प सम्बन्ध कार्य सं निरम श्रीह प्रेट्ट ड्रफ्ट संड्रिक किस्ट्राह कार्य कार

५१ किंगम्त सिप्ता केंडिन्ट एगम्त्र डिॉफ्ट । ई गिल्लिम प्रमिक्ट्स कीए किंग्स केंडिन्ट एगम्बेट्स डिंग्स डिंग्स डिंग्स डिंग्स कीए किंग्स हिंग्स डिंग्स डिंग्स डिंग्स हिंग्स डिंग्स डिंग

क्ष किल्ला । इन्हें देखि के महिला वह बाल पा है। है। विकास महें है। कि महिला है। है। विकास महिला है। विकास महि

सब गड़ेरिसे जैसा उन्होंसे कहा गया था तैसाही सब बातें सुनके २० श्रीर देखके उन बातेंके लिये हैं श्वरका गुणानुबाद और स्तित करते हुए बीट गये।

निक्नियो — मत्रम क्षार हेश्यरने आहे परना नाहा कियुने ] और हुझाना चिक्ने । ]

जब शह दिन पूरे होनेसे वालकका खतना करना हुआ तब २९ उसका नाम वीशु रखा गया था। के वही नाम उसके गर्भम पहनेके शागे हुतसे रखा गया था। शार जब सुरसाकी ब्लवस्थाके अनुसार २२ अगरे हुतसे रखा गया था। श्रीर जब सुरसाकी ब्लव्हा

हर -हीए क्य रह की हैं जिस्सी मास्कृत किए किए प्रिए पहिं की . ही। केरिय स्पेर्स केरिय मास्कृत केरिय के

। फिलाह किकी डाम्स प्राप्त को व्हिले को के हैं है। इस से के हैं के कि के कि के कि के कि के कि के कि हिने 196 हि . विकार इंकी हाड़ मिड़क्डी कमिटी इन्ही क्यू गृष्टि रूड़ गान छा । किन्द्र रिका हो हो है । कि हिंदू है सिर्छ । कि है है है है है । शिमिथानने उनकी शाशीस देक उसकी माता मिथमसे कहा देख इत । कि क्रिक मिक्स हुए दिक मिक्कि क्रिक क्रिक क्रिक हिंतिक ४ इ नड़ । जाम किपुषि गृष्टि समूष । हाई हि । कागक डिकासड़ रेहे इड् ग्राष्ट्र निर्मित किन्न प्राक्य किथियित कन्छ है की . है एकी ९६ प्राष्टि छप्तन कांगिक कांग्रई इस क्र क्रि असी . ई एक्ट्र किंक्ति १ इ -गाह रिंत मिंगिष्ट रिम कीएन . ई ात्रक रहति मिराएक रिक्साइ ० ६ रिपष्ट प्राप्तिहरू के त्या अभी तू अपह रिप है . 1इक एक ड्राइ 39 उत्तर है । किन्न अस्ति के अस्ति के अस्ति के स्वाप कर स्वाप के तिन्त्रों आया और तब उस बाहरू अथि निष्टे माता मिन्द्रोम सामारी दिशासार इह गृहि। गिर्म ह निस्पुस किहा छड़ ७९ ह किहर किमिष्ट कुर्फ्यम्प ह किहर की थि है। हैडी हिहीय मनुष्य सम्मी और भक्त था और इसाएउको शास्त्र निम ३१ तब देखी विख्यातीममें शिमिमोन नाम एक मनुष्य था . वह

केंछकु केंग्रेशर गिर्ध किम्हायन्द्रीय कम् मान छिड़ गुर्क केंक्सिक केंग्रेश कि ग्रिक्ट केंक्सिक केंग्रेस कि किम्पूर्य केंद्रिया किम्पूर्य केंद्रिया किम्पूर्य किम्पूर किम्पूर्य किम्पूर किम्पूर किम्पूर किम्पूर्य किम्पूर्य किम्पूर्य किम्पूर्य किम्पूर 
आक प्रसाय प्रमाय कर समा जार । उत्साय मा वाच १ है है। बाहर देखी मा है कि कार्य समिति क्षिति के विकस् वाम मा

३६ जब ने परमेजरक्ष क्यम्याक अनुसार सब कुद्ध फर चुक ४० गाही कुछ कुछ । क्षि क्षि क्षि । क्षि कुछ कुछ । अरसामें बरुवन्त और बुद्धि परिपूर्ण होता गया और हेप्यरक

अनुसह उसमर था।

### [। हिम्माह एक सिंक इम्ह क्षित्र मित्रक क्षित्र के क्षा ]

१ धिए किसा क्षित्र के सिंह का प्राप्त कि सिंह स्था सिंह स्था है। सिंह कि सिंह

०५ न दिक फिन्ड नेस्ट कि छोड़ ने हें के एक हैं एन्स्ट हैं एन्स्ट हैं १५ शिक्ष फिल्फ मिरिस्सान शिक्ष कि एस एक हो हो । सिस्सस मिन्स निपष्ट कोलाइ हास नह निाताम किसर शिक्ष दिस्स किन्द

उनके वश्रामें रहा और उसकी माताने हन सब वातीकी अपने मनमें रहा । और भीशुकी बुद्धि और टीठ और उसपर हैंग्बरका और < ?

मनेल्याका अनुमह बढ़ेवा गया।

### ्याह्न वपतिसमा देनेहारेका स्तान्त ।

क्यापता महायाजक थ तब क्ष्यक्षा बचन जमरूम जिलास्य है। युत्र मेहिन पास आया । और वह यह न नहीक आसपासक सार् हैयाने खाके पापमाचनके दिव्य पश्चातापके बपिसमाका उपदेश

करने <mark>लगा। जैसे यिशैयाह भविष्यद्वक्ताके कहें हुए पुस्तकमें लिखा</mark> है कि किसी का शब्द हुआ जो ज्यलमें पुकारता है <mark>कि परमेश्वरका</mark> पन्थ बनाओ उसके राजमार्ग सिधे करे। हर एक नाला भरा जायगा और हर एक पञ्चेत और टीला नीचा किया जायगा और टेढ़े पन्थ सीधे और ऊचनीच मार्ग चैरस बन जायेंगे। औह

सब प्राणी ईंश्वरके त्राणकी देखेंगे।

चिताया है। पश्चात्तापके योग्य फल लाओं श्रीर अपने अपने सनसे योहनने कहा हे सांपेंकि बंश किसने तुम्हें श्रानेवाले क्रोधसे भागनेको तब बहुत लोग जो उससे बपतिसमा लेनेकी निकल श्राये उन्होंसे

मत कहने लगो कि हमारा पिता इबाहीस है क्योंकि में तुमसे कहता हूं कि ईश्वर इन पत्थोंसे इबाहीमके लिये सन्तान उपन्न कर सकता है। श्रीर श्रव भी कुल्हाड़ी पेड़ोंकी जड़पर लगी है इसलिये जो जो पेड़ श्रच्छा फल्लू नहीं फल्ता है सो काटा जाता श्रीर श्रागुर्से डाला

हे गुरु हम क्या करें। उसने उनसे कहा जो तुम्हें ठहराया गया है उससे अधिक मृत ले लो। योद्धाओंने भी उससे पूछा हम क्या ११ जाता है। तब लोगोंने उससे पूछा तो हम क्या करें। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिस पास दो अगे हों सो जिस पास न हो उसके साथ बांट लेवे श्रीर जिस पास भोजन होय सो भी वैसाही करे। कर उगाहनेहारे भी बपतिसमा लेनेका श्राये श्रीर उससे बोले करें · उसने उनसे कहा किसीपर उपद्रव सत करो श्रीर न सूठे दोब लगाओ श्रीर श्रपने वेतन से सन्तुष्ट रहो ।

१६ विषयमें विचार करते थे कि होय न होय यही खिष्ट है र तब योहनने सभोंको उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हें जलसे बपतिसमा देता हूं परन्तु वह श्राता है जो मुक्तसे श्रीधक शक्तिमान है मैं उसके जुतोंका बंध खोलनेके योग्य नहीं हूं वह तुम्हें पवित्र श्रात्मासे श्रीर वह श्राता देगा। उसका सूप उसके हाथमें है श्रीर वह अपना सारा खिलहान शुद्ध करेगा श्रीर गेहुका श्रुपने खत्में एकहा उसने बहुत श्रोर बातोंका भी उपदेश करके लोगोंका सुसमाचार करेगा परन्तु सूसीका उस श्रागसे जो नहीं बुक्तती है जलावेगा। जब लोग श्रास देखते थे श्रीर सब श्रपने श्रपने मनमें योहनके

u

सुनाया ।

३१ कि किपनी दीया है। उस करने अपने स्वास्त केरी है। इस्ति किपनी की स्वास्त करने के सिक्क केरी केरिय के

उठहता दिया । इसिलिये हेरोद्ने उन सभोके उपरान्त यह कुकम्मै २० मी किया कि योहनको बन्दोगृहमें मूद् रखा ।

### [ मोगुका बपतिसमा सेना ।

### [ बीगुकी बंगावली । ]

और भीयु आप तीस बरसके अरकर होने उगा और खोगोकी २३ समस्में जुसमका पुत्र था। यूसम एवाका पुत्र था वह मनातका २४ पुत्र वह लेबीका वह मलिका वह याबाका वह यूसमका वह २१ एताथेपाहका वह आमोसका वह बहमका वह सुस्रोबा वह

निर्माशी हक विद्वान के विद्वान क

वित्यानका वह जिह्नाका वह सुसफ्का वह सामका वह स्थानका वह विद्याका वह सुस्यका वह सम्यका वह इंड शियाकीसका वह सम्बद्धा वह मियोमका वह आवेदका वह ३३ बाश्यसका वह सब्द्यानका वह नह्यानका वह अम्मीनाद्वका ३३ बेह्यानका वह हिसोनका वह मेरमका वह जिह्ना का वह ३४

मुहका वह उसकका वह मिथूपाउहका वह हमोक्षका वह शेतका इट मेर्क्का वह महएबेलका वह केननका , वह हमोयाका वह योतका इट वह आदमका वह ह्य्यक्षा ।

किरोप किरहर है मिष्ट रह्य सरप है की है । छार । इक पर हुए । एही प्रत्नष्ट क्लिक क्षियि । फिरू डिक प्रमुख्यम सिन्नाम प्रेर्त की दि **न फि**रू द्र ? १३ याज्ञ सिंग के में हैं हैं हैं हैं हैं है। इस स्था है। इस स्था है। किंक्कि निपष्ट मिष्ट्रमी रिंक इह की ई एकि किंकि . एपी हिनि ०१ भांद्रम किनिए कि ई हु क्रिक्ट के कि इक भिरु गृहि किनी इ सन उसने उसकी विष्याणीमा ले जात के विद्रुक करन । एक 15 फिरि देश्वर के मिक्र के अधि एक माण्य कि रहे हैं के एक रहत हैं है कि है एकि है एकि मेर सम्हम्भ दूर है कि कि व इत्तर किस्तर नेष्टिये। गार्गह 196 हम ति प्रेक साणप्र क्षेप्त ह न कि किलिएड़ । इं 155 किसर इं 1531इ किसरी झेर में गृष्टि थ है । छार । प्रांत के हु इह की फिर । एक्ट्रे कि ह सिक्ष । को इन्हें गृष्टि मुक्ति हम के हिला है । अपन हम स्वाप्त हम से अह इस एक इन्हें प्रक्रिक कार के अधिक प्रमाधक है है की सह निमानिष्र वृत्त । गार्किति में जाव क्यू पृत्र किप्रवर्ष्ट्र हुन्प्रम द्विन मिडिदि 🟃 3 ताय । थीयुने उसकी उत्तर दिया कि जिखा है मनुष्य केवल ना तू ईष्यरका पुत्र है तो इस पत्यरसे कह है कि गेटी बन इ पीछे उनके पूरे होनेपर भूखा हुआ। तब श्रोतानने उससे कहा प्रमाण हिम इन्हें निप्तर मिंहिंग मह ग्राह देग देकी किएए लिनानिष्ट नही सिनाह गृष्टि । एका मिराक् भ्रामु कि 8 द ामग्राष्ट ग्रन्थि छिन्द्रेष्ट डि एप्ट्रिमे सामग्राष्ट हिने स्विष्ट [ 1 महाज्ञ की परीहा। ]

३ सत कर । जब सीतान सव परीखा कर जिका तब कुछ समयक । हिस कर । जब सीतान सव परीखा कर जिका पब कुछ समयक

ि योगुका गालील देगमें उपदेग करना और उसकी

च बीका किल जाना।

हीक किसर गर्रेंग फिर्म में किड़ीशाएं सिकीय विसमास प्रिक्र ११ में सिक्सिस के स्वास्त के स्वास्त है। १३ होसे के के स्वास्त सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स है।

ा मास कामने भिनिष्ठि क्षेत्रभा काम ।

१६ तब वह नासरतको आया जहां पाला गया था और अपनी

रीति पर विश्रामके दिन सभाके घरमें जाके पढ़नेकी खड़ा हुआ। यिशोयाह भविष्यद्वक्ताकी पुस्तक उसकी दियी गयी श्रीर उसने १७ पुस्तक खोलके वह स्थान पाया जिसमें लिखा था . कि परमेश्वरका १८ श्रात्मा सुभापर है इसलिये कि उसने सुभे श्रिभिषेक किया है कि कंगालोंकी सुसमाचार सुनाऊं . उसने मुभे भेजा है कि जिनके १६ मन चुर हैं उन्हें चंगा करूं श्रीर बन्धुश्रोंको छूटनेकी श्रीर श्रंधोंकी दृष्टि पानेकी बार्ता सुनाऊं श्रीर पेरे हुश्रोंका निस्तार करूं श्रीर परमेश्वरके ग्राह्म बरसका प्रचार करूं। तब वह पुस्तक लपेटके २० सेवकके हाथमें देके बैठ गया श्रीर सभामें सब लोगोंकी श्रांखें उसे तक रहीं। तब वह उन्होंसे कहने लगा कि श्राजही धर्म- २१ पुस्तकका यह वचन तुम्हारे सुननेमें पूरा हुआ है। श्रीर सभोंने २२ उसकी सराहा श्रीर जा श्रनुग्रहकी बातें उसके सुखसे निकलीं उनसे अचंभा किया और कहा क्या यह यूसफका पुत्र नहीं है। उसने उन्होंसे कहा तुम अवश्य मुक्तसे यह दृष्टान्त कहोगे २३ कि हे वैद्य अपनेकी चंगा कर . जो कुछ हमोंने सुना है कि कफर्नाहुसमें किया गया सी यहां अपने देशमें भी कर । श्रीर उसने कहा मैं तुमसे २४ सच कहता हूं कोई भविष्यद्वका अपने देश में प्राह्म नहीं होता है। श्रीर में तुमसे सत्य कहता हूं कि एलियाहके दिनोंमें जब २४ आकाश साढे तीन बरस बन्द रहा यहां लों कि सारे देशमें बडा अकाल पड़ा तब इस्रायेल में बहुत विधवा थीं। परन्तु एलियाह २६ उन्हों में से किसीके पास नहीं भेजा गया केवल सीदोन देशके सारिफत नगरमें एक बिधवा के पास । श्रीर इलीशा भविष्यद्वक्ता- २७ के समयमें इस्रायेलमें बहुत कोढ़ी थे परन्तु उन्होंमेंसे कोई शुद्ध नहीं किया गया केवल सुरिया देशका नामान । यह बातें सुनके २८ सब लोग सभामें कोधसे भर गये . श्रीर उठके उसकी नगर से २६ बाहर निकालके जिस पर्ब्वतपर उनका नगर बना हुआ था उसकी चोटीपर ले चले कि उसकी नीचे गिरा देवें। परन्तु वह ३० उन्होंके बीचमेंसे होके निकला श्रीर चला गया।

[ कफर्नाहुमर्ने योगुका एक भूतग्रस्त मनुष्यको चंगा करना ।]

श्रीर उसने गालीलके कफर्नाहुम नगरमें जाके विश्रामके दिन ३१ लोगों को उपदेश दिया। वे उसके उपदेशसे श्रचंभित हुए क्योंकि ३२

6 कहा हे यीध्य नासरी रहने दीजिये आपको हमसे क्या काम .
क्या आप हमें नास करने आमे हैं . मैं आपको जानता हूं आप
३१ कीन हैं ईश्वर के पवित्र जन । यीध्यने उसको डांटके कहा चुप
रह और उसमें से निकट आ . तब भूत उस मनुष्यको बीनमें
गिराके उसमेंसे निकट आया और उसकी कुछ हानि न किई।
३६ इसपर समोंको अनुभा हुआ और वे आपसमें बात करके बोले यह कौनसी बात है कि वह प्रभाव थीर पराक्रमसे श्रम्भुद्ध भूतों की श्राज्ञा देता है थीर वे निकल श्राते हैं। सो उसकी कीचि श्रासपासके देशमें सब्बंत्र फैल गई। उसका बचन अधिकार सहित था। सभाके घरमें एक मनुष्य था जिसे श्रश्चद्ध भूतका श्रात्मा लगा था। उसने बड़े शब्दसे चिछाके

### ्योशुका पितरकी सासकी चंगा करना ख्रीर नगर नगरमें **डपदेश करना ।**]

- शिमोनकी सास बड़े ज्वरसे पीड़ित थी श्रोर डन्होंने उसके लिये इस से विनती किई। उसने उसके निकट खड़ा हो ज्वरका डांटा श्रीर वह उसे छोड़ गया श्रीर वह तुरन्त उठके उनकी सेवा करने सभाके घरमेंसे उठके उसने शिमोनके घरमें प्रवेश किया श्रीर
- हाथ रखके उन्हें चंगा किया। भूत भी चिल्लाते थ्रीर यह कहते हुए कि शाप ईरवरके पुत्र सीष्ट हैं बहुतोंमेंसे निकले परन्तु उसने उन्हें डांटा थ्रीर बोलने न दिया क्योंकि वे जानते थे कि वह सूर्य्य हूबते हुए जिन्होंके पास दुःखी लोग नाना प्रकारके रेगों में पड़े थे वे सब उन्हें उस पास लामे और उसने एक एकपर
- बिहान हुए वह निकल्के जंगली स्थानमें गया छोर बोगोंने उसको ढूंड़ा थ्रोर उस पास श्राके उसे रोकने लगे कि वह उनके पाससे न जाय। परन्तु उसने उन्होंसे कहा सुक्ते थ्रोर श्रीर नगरीं-में भी ईश्वरके राज्यका सुसमाचार सुनाना होगा क्योंकि मैं इसीबिये भेजा गया हूं। सो उसने गालीलकी सभाओंमें उपदेश

### ्योगुका अद्भुत रीतिवे बहुत मद्धलियोको पकहवाना और

किई गियोकी बुलाना।

नड़ गिकि तिछं इस क्षेत्रह मुख्टि इह कीएक । हुं एक्स िगिए मि फिड़ाक मिला के सिए है । इक ग्रिक । ग्रेश के ब्रिक कि के सि होतों नाव ऐसी भरी कि वे हुवने लगीं। यह देखके शिमान काष्ट मोइन्ट ग्राष्ट फि ानगड़ाम विकाद काष्ट के की एक माँ फ प्रम हात भिम्न कि किंकिनी स्मिल क्षित करा । गाउ किया तब बहुत मझलियां बकाईं और उनका जाल फरने तीभी आपकी बातपर में जाल डालूंगा । जब उन्होंने ऐसा ६ कि है गुर हमने सारी रात परिश्रम किया और कुछ नहां पकड़ा पकड़नेका अपने जालोका डालो। शिमान ने उसका उत्तर दिया वात कर चुका तब शिमान से कहा गहिरमें ले जा और मछलियां अर उसने बेंडके नावपरसे लेगोंकी उपदेश दिया । जब वह था चढ़के उसने उससे बिनती किहै कि तीरसे थोड़ी हुए ले जाय उत्तरके जाखों की धीते थे। उन नावोंमेंसे एकपर जा शिमानकी म्रिक्ट केंद्रिम और किंद्र पर अगी देखीं और महुदे उनपरसे र प्रहेत थे और वह गिनेसरतकी क्रीक के पास खड़ा था। और २ एक दिन बहुत लोग हेश्वरका बचन सुननका योशुपर गिरे

उत्तास हे हिमासि है है । यह भारत है । अपने स्वास और वेसेही जबदी के पुत्र बाकूब और वाहत भी जो शिमानक ९० । पृद्ध कममोनी येथ दिक्क किंद्रेन्ड कि मिनार सक के फिली हम

। मिन्नी 1ई इंगि क्सर कड़ाई इक् हम १९ कारु प्रमुति किंकिन के आहै। गिर्हक्य किंप्यित है १

### विश्वका एक कोही की वंगा करना ।

जाजा दिई कि किसीसे मत कह परन्तु जाक अपने तह आजका इह जा . और उसका कोड़ तुरस्त जाता रहा । तब उसने उसे १४ सकते हैं। उसने हाथ वहा उसे इस कहा में तो चाहता हूं शुद्ध १३ उससे विनती किई कि हे प्रभु की शाप चाहें तो सभे शुद्ध कर ग्राष्टि छिता राष्ट्र के के इस कि हिल है । इस है । इस है । इस है यब वह तक मगर में था तब देखों एक मनुष्य कोढ़से भार। १९

दिखा श्रीर श्रपने शुद्ध होने के विषयमेंका चढ़ावा जैसा मूसाने १४ श्राज्ञा दिई तैसा लेग्गोंपर साची होनेके लिये चढ़ा । परन्तु यीश की कीर्त्ति अधिक फैल गई और बहुतरे लोग सुननेको और १६ उससे अपने रोगोंसे चंगे किये जानेकी एकहे हुए। और उसने जंगली स्थानोंमें ग्रलग जाके प्रार्थना किई।

यीगुका एक ब्रद्धांगीका चंगा करना ब्रीर उसका

पाप समा करना। १७ एक दिन वह उपदेश करता था श्रीर फरीशी श्रीर ब्यवस्थापक लोग जो गालील और यिहूदियाके हर एक गांवसे और यिरू-शलीमसे आये थे वहां बैठे थे और उन्हें चंगा करनेका प्रसुका १८ सामर्थ्य प्रगट हुआ। श्रीर देखो लोग एक मनुष्यको जो श्रद्धींगी था खाटपर लाये और वे उसकी भीतर ले जाने और यीशकी १६ ग्रागे रखने चाहते थे। परन्तु जब भीड़के कारण उसे भीतर ले

जानेका कोई उपाय उन्हें न मिला तब उन्होंने केठिपर चढ़के उस-२० की खाट समेत छतमेंसे बीचमें यीशुके श्रागे उतार दिया। उसने

उन्होंका बिश्वास देखके उससे कहा हे मनुष्य तेरे पाप चमा २१ किये गये हैं। तब अध्यापक और फरीशी लोग बिचार करने

लगे कि यह कौन है जो ईश्वरकी निन्दा करता है . ईश्वरको २२ छोड़ कौन पापोंको चमा कर सकता है। यीशुने उनके मनकी

बातें जानके उनका उत्तर दिया कि तुम लाग अपने अपने मनमें २३ क्या क्या बिचार करते हो। कौन बात सहज है यह कहना कि तेरे पाप चमा किये गये हैं अथवा यह कहना कि उठ और चल।

२४ परन्तु जिस्तें तुम जाना कि मनुष्यके पुत्रका पृथिवीपर पाप चमा करनेका अधिकार है (उसने उस अर्द्धांगीसे कहा) मैं तुकसे कहता

२४ हं उठ अपनी खाट उठाके श्रपने घरकी जा। वह तुरन्त उन्होंके सामने उठके जिस पर वह पड़ा था उसकी उठाके ईश्वरकी स्तुति

२६ करता हुन्रा त्रपने घरको चला गया। तब सब लोग बिस्मित हुए श्रीर ईश्वरकी स्तुति करने छगे श्रीर श्रीत भयमान होके बोले हमने त्राज त्रनोखी बातें देखी हैं।

योशुका लेबीकी बुलाना ।

इसके पीछे बीशुने बाहर जाके लेवी नाम एक कर उगावेहारेकी

1 गर हिपि ऐमें । इस से से से से हैं हैं मिना के रेन्डा गर कि । मेरे कि मेरे कि मेरे कि मेरे कि । मेरे कि कि । मेरे कि ने कि । मेरे । मेरे कि ने कि । मेरे कि ने कि मेरे कि मे

### [ । मात्रक । प्राधिः । करनेका उपवास । ]

### विश्वास विकास स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप ।

४ वह श्रीर उसके संगी लोग भूखे हुए तब क्या किया उसने क्योंकर ईश्वरके घरमें जाके भेंटकी रोटियां लेके खाई जिन्हें खाना श्रीर किसीको नहीं केवल याजकोंको उचित है श्रीर श्रपने १ संगियोंको भी दिई । श्रीर उसने उनसे कहा मनुष्यका पुत्र बिश्रामवारका भी प्रभु है।

[ यीगुका एक मनुख्यको जिसका दहिना द्वाय सूख गया या चंगा करना।

विश्वासवारकों भी वह सभाके घरमें जाके उपदेश करने लगा श्रोर वहां एक मनुष्य था जिसका दिहना हाथ सूख जाया था। श्रध्यापक श्रोर फरीशी लोग उसमें दोष ठहरानेके लिये उसे ताकते थे कि वह बिश्राम के दिनमें चंगा करेगा कि नहीं। पर वह उनके मनकी बातें जानता था श्रीर सूखे हाथवाले स मनुष्यसे कहा उठ बीचमें खड़ा हो . वह उठके खड़ा हुआ। तब

यीशुने उन्होंसे कहा में तुमसे एक बात पृछूंगा क्या विश्रामके दिनोंमें भला करना श्रथवा बुरा करना प्राणको बचाना श्रथवा १० नाश करना उचित है। श्रीर उसने उन सभोंपर चारों श्रोर दृष्टि

१० नाश करना उचित है। श्रीर उसने उन समापर पारा आर उन्हें कर उस मनुष्यसे कहा श्रपना हाथ बढ़ा . उसने ऐसा किया श्रीर १९ उसका हाथ फिर दूसरेकी नाई भला चंगा हा गया। पर वे बड़े

व वसका हाथ फिर दूसरका नाइ मला चना हा गया। पर प पड़ क्रोधसे भर गये श्रीर श्रापसमें बोले हम यीशुको क्या करें।

### [ यीशुका बारह प्रेरितोंको ठहराना । ]

१२ उन दिनोंमें वह प्रार्थना करनेको पर्ब्वतपर गया श्रीर ईश्वरसे १३ प्रार्थना करनेमें सारी रात बिताई । जब विहान हुश्रा तब उसने

अपने शिष्योंको अपने पास बुलाके उनमेंसे बारह जनोंको चुना

18 जिनका नाम उसने प्रेरित भी रखा । अर्थात् शिमोनको जिसक नाम उसने पितर् भी रखा औ उसके भाई श्रन्द्रियको और याकृ

१४ श्री योहनको श्री फिलिए श्रीर वर्धलमईको श्रीर मत्ती श्री थोमाको श्रीर श्रलफईके पुत्र याकूब को श्री शिमोनको जो उद्योग

१६ कहावता है . श्रीर याकुबके भाई यिहूदाकी श्री यिहूदा इस्क रियोतीको जो बिश्वासघातक हुग्रा।

[ योगुका पहाड़ी उपदेश। ]

१७ तब वह उनके संग उतरके चौरस स्थानमें खड़ा हुआ श्री

। कि किरक तमंद्र किरिक की है । किरक में समें की ह 3? कीएिक थि निज्ञान क्यू छेट गिरु कार गृष्टि। थि नित्त किकी गिर्न न ह मिह . भि मिछ पृत्र भातम के किए इप्रह मिह . हि मिह ं किनाह रेकी गिंह मिर्गित नेप्रष्ट गृष्टि कि निहम कि प्रहा कि क्यास क्राही क्षेत्र क -हुमें जास इपि ड़िक किर्गिर्फ ज़िक्ट कि पिर एगरी तड़िक कसह

०९ कि मह फार । इक प्रक थीउ पृष्टि किछिशेषी नेपृष्ट नेसुह इह

४९ हिन्छ । एकी द्वि। में मिल्यहरू को इस है। है। है। किरत हो और उद्धले क्योंक देखी तुम स्वराम बहुत फरु निन्दा करें और तुम्हारा नाम दुष्टसा दुर करें। उस दिन आन- २३ शिड़+ह गृष्टि फिल हैमह किछी केहपू क्रिक्टि में हार गृष्टि १३ फेंक प्रेम हम प्रमात । सम्बर्ध सम्बर्ध समुख्य विमान वर्ष कर्र ४३ र्ता हार कि मह फ्ष . भिष्टात मिकी त्राह मह क्रीएम दि छारू दीन है। क्योंकि ईंग्वरका राज्य तुम्हारा है । धन्य तुम जो अब २१

। एकी डिामह मिष्टिक करा । निरिप्तिमी कैनह . इक रिक्स मिथमिनी र्राइनह छन्छम बस बस विर ३९ मह छाड़। गिर्छिर प्रार्क्ष मिरक क्षिप्र मह कीएम डि हमड़े हाए हाय तुम जो भरपूर हो क्योंकि तुम भूखे होगे . हाय तुम जो २४ । कि केह गए हनीए किएस मह कींफि दि हाहक्य कि मह छाड़

केर केरल हैं। और ना तुम उनसे भारत है करें। तुम से महा है छिछि। इन्द्रक मिर्य नेप्रष्ट कि गिरु किएम की कि इन्हें हा एक छि। इन्हें ९ ६ कि ई रिप्रक मिर शिमह कि प्रिक मिर शिम्ह मह कि । ज़िक जिल्हें से मह भी कर वेस के स्वार की कि कि महि १ इ. मह । छोट आहे । गोप हम प्रती फ्रिस्ट ईक लक्ष हुउ । फि इंगिह ई किस हो मान होई प्रमान है। इंग्रह है। इंग्रह है। किए हमा भी केर इं अप कि एक एक है है कि पर छाड़ आह करें, उनके छिने प्रार्थना कर्ग । यो तुम्ने एक गालपर मार् उसको २६ तुम्हें साप देवें उनको आशिस देशो और जो तुम्हारा अपमान न कि । फिर होरिस से अपसे बुर करें उनसे भारत है कर । ज दर् ७९ - हाए नेप से के हैं 153क दि हे मि में हैं के अपने शह- २७

हैं है है एक एक कि एक कि एक कि एक कि उन्हें एक कि एक एक है। इस है । इ

भिर मिछ छिछ है छन्छाएइ छिपी छाडुन्छ अस् । है छाएड ३६ रुणें कु शिक्ष है किनाम डिक फ्ला कि रुणेंडेक्ट इक कीएक मिडे देशो औए तुम बहुत फल पाश्रामे औए सब्बेप्रधानके सन्तान एक केछाउ न गायाह किनाम प्रती प्रक्रि रिक है। छाए हि रिक प्राप्त किंक्षिष्टाष्ट निपष्ट हुन्प्प । निप प्रती । निष्ट की ई रिर्ड गप्रस १६ किंकिमीए कि एनकि थिए कीं कि इंडिक एक फिड़म्ह कि डि किए शुर है। की एस उन्हें ऋण देश हिन्ही किर ताह । है १ है

द्यावन्त होओ।

है। एक हे के होस है क्योंक अपने आहेंसे कह । इंछ । इंछ । इंछ -हर्न नेप्राप्त पास कि कु विषय । कियम । इंग्लिस के कि कि कि कि कि कि कि कि किर्फ 1हुछ कि गृष्टि है । किछाई फिन कू छिट है सिहर्म के है। ए र्फ रकिन्ती कि। गागई नामछ कर्गु नेपक भि होई इसी ड्रीक कि १४ हुन्। ई डिक इड़ छिन्। निष्ट छन्। किंगी डिक मिई। किंहि ०४ इष्टान्त कहा क्या अन्या अन्य कि माने वता सकता है. क्या ३६ ही उसीसे तुम्हारे जिए भी नापा जायगा। फिर उसने उनसे एक हिमा हुआ तुम्हारी गीड़ में में में में में स्था तुम्ह कि सम् मुक्षा अवाता. बीमा पूरा नाप हवाया और हिरुत्या हुआ और किमह रि रिक्ट । पिरुक्त हैकी पम निडम्ह रि रिक प्रम न . गिक्षिक भारतुर नि कि एक कि एक कि कि कि कि कि एकी ह प्रक्रि । प्राइस्त कि फिक हम प्रक्रि क रिस्ट्र एड

। गार्क नेमि छिन्छ ह कि निराकने मिर है महि कड़ीए। रिंत किन्ती कि वत ई छाकती रहुछ छिद्दर्भ रिपष्ट किंदीए रिपक ह . क्राक्त है सहर रेत कि कि कि है में है हो है कि

निमर एउन्स 1 छम । ई निइति छाड़ मिड्स किरैक न गरि निइति १४ जिम मुठ्युर मिड्डि कांडांक गाकि कींफ्रि है काल कामडा मिछन 88 निक्मा वेड़ नहीं हैं जो अच्छा फल फले। हर एक वेड़ अपनेही है।क प्रक्षि किए उत्ते । एमकिनी कि है डिन है। एउन्छ है।क है 8

। ई 15 छोई उसका मुंह बेरिश है। क्षिक है । एक की का कि है है । है है से सह कि से एक मन के भने भंडाए से भनी वात निकारुता है और बुरा मनुष्य

अह सुस मुक्त है असे क्यों पुकार है जिस है मिर्स है मिर्स है

इन्हें पालन करें में तुम्हें बताजंगा वह किसके समान है। वह एक मनुष्यके समान है जो घर बनाता था थ्रार उसने गहरे बोदके पत्थरपर नेव टाली कार अनुष्यक प्राप्त नेव टाली हूं सो नहीं करते। जो कोई मेरे पास आके मेरी बाते डाली गई थी। परन्तु जो सुनके पाळन न करे सो एक मनुष्यके ४६ समान है जिसने मिटीपर बिना नेवका घर बनाया जिसपर घरपर लगी पर उसे हिला न सकी क्योंकि उसकी नेव पत्थरपर बिनाश हुन्ना। धारा लगी और वह तुरन्त गिर पड़ा श्रोर उस घरका बड़ा

[ यीगुका एक शतपतिके दास की चंगा करना।]

सुनके यीग्धने उस मनुष्यपर अचंभा किया और मंह फरके जो बहुत लोग उसके पिछेसे आते थे उन्होंसे कहा में तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्तावेली लोगों में भी पैसा बड़ा विश्वास नहीं पाया है। और जो लोग भेजे गये उन्होंने जब घरका लीटे तब उस रोगी तासके जेगा रागी दासकी चंगा पाया। हुसमें प्रवेश किया। श्रीर किसी शतपति का एक दास जो जब यीष्ठ लोगोंको अपनी सब बातें सुना दुका तब कफर्नी घरको लीटे तब उस 11

### [ 1 माइन नाइन नगरको कियम कियम ।]

। द्वार रुत मार्ड राम कमाममार ग्रांक्ष माफ्रीकुर्भि राष्ट्र काष्ट्र क्षा क्ष्म क्ष्म ग्रह्म । ई ईकी ०१ शेउ प्रणीरिक निपष्ट निप्रवर्ड की प्रार्क है एएडू उपम तम्हरूकिम इंक मिनी रीमड़ की लिंक करक तीछा किरहाई है ग्रीह ।एडू हम किंमिस सिस्ट्र । एड़ी गृष्टि किंगि किस्ट सिट निष्टाि गृष्टि ३१ गारु निकान महि गर्ड उट कामु का । उट हूं गाइक मिलन में ५९ अधिका छुआ और उरानेहारे खड़े हुए और उसने कहा है जवान काए उक्की नेसर कि। फि हम इक सेसर गृहि हेकी एक एए ४९ 9३ और तक्षठ किस के एक किस मार्थ । प्रमुन वसके व्हेल काते थे जो अपनी मांका एकलीता पुत्र था और वह विधवा थी कि रुड़ाक किकार्फ क्यू गिकि किई डिर्गिक एटड्रेप साप केकडात कुराग्न इन डिर्मिट। थि निक्त माने केएट मानि देन्छ्न ग्रीह एगरी कर्म ९१ १३ हुसरे हिन योथु नाइन नाम एक नगरको जाता था और उसके

किन्द्राष्ट्र प्राष्ट्र । मह अन्द्र किन्द्राष्ट्र । किन्द्राष्ट्र

। 1 म्ड जार में प्रमा

इंद क्या के मुख्याचार सुनाया जाता है। और को कोई मेरे गुष्ट हैं नाम भारत हैं समय हैं समय मान हैं माम एक जिल्हा के हैं सी जाक थीहनसे कहा कि अन्ध देखते हैं लगड़ चलते हैं के हो र और उसने उन्होंको उत्तर दिया कि जो कुछ तुमने देखा और धुता हुह भूती हु: ही ये चंगा किया और बहुतस अन्योकी नेत्र हिमें। ग्रीह फिराइपि ग्रीह पिरी एट किर्छिड़ नेशिए दिछ भिरत। ड्रांस १ द उन्ह किरिस्ट मड मार्थ है डिमास एक कि ए एक कि एक की है 11र्टम कि नेडक डाथ छाए किए। है में डिन्ड मिसिनीएड र हम दूसरेकी बार जोहें। उन मनुष्यें ने उस पास आ कहा मेह ०१ नहिन्द्र है डिमास प्रम भि वह उन्हर्म है इस है इस है 30 साप स्थित काऊह किंकित हि सिमंधिया किएए केसर वा 38 । 13क मिनडार्फ संप्रमित कीताब वस नड़ मंदिगदी कनड़ार नश

58 जब ग्रेहिनके दूत लोग चले गये तब मीश योहनके निषयम विषयमें ठोकर न खादे सा धन्य है।

ाफ किकी किंगिकें आफ में आंक में मा एक किंकी किंगि के किंगे 
। एड़ी छाउ संप्रमिन निमक्ष किमायमी ह छ।

### [ गन्त्रम कि यनपर प्राधिम क्षिय काल्य । ]

इड़ निर्मार एमं रीम की ईकी तिन्ही भिष्टीए क्ष्य भीमोंगिष्टी। ते ७९ ग्रीहै। रिर्वे गुगनियां कार विशेष क्षियीं के ग्राह प्रशिक्ष की गिर्माट किस्स कि कि मिर्माप कि कि क्ष्य कि ग्राम भर किई की गिर्माट किस्स किर कि इंडिंगिन किस्स कि कि विशिक्ष इन मेहाए किश्ष्य किर कि है रिड्डंगिन मेह कि विशिक्ष इन मेहाए किस्स कि किस्स कि मेहित मेहित है कि अधि प्रस्का कि स्थाप कि स्य

वबा वा।

किछि गृष्टि । ई ाफकी प्राष्ट्रकी किठ में । इक मिमर निष्टारि • ाफकी ४४ । अस्त है। है। समस्या हूं कि वह विस्कृत स्था है। फिकी 14 ए किंनिई निष्ठ । ए न इन्ह छाए केंड्रिन्ट किर्निई 974 की हि किम्पाइम फिकी। मिडीक कुए ई । छोड़ इं । छड़ा है १ ४ 1ड़क इन्हें छिमारी में नामिष्टी ई की 1फ़्डी प्रम्य किसर निष्टिरि । ई ०४ िम्पीए इन क्रीएंक ई फ़िकं मृष्टि मिक ई कियू किसर कि कि इप की तानाम ति गति विषय होता है। जानवा कि यह भी इह सरा । यह देखके फरीयी मिसने नीशुक्र इरु।। एक ३६ इक धनामु प्रमन्द क्षमुक होए क्षमुद मुक्षि छोए। विका विका

। ई 159क । एक फिर किंगिए कि ई कि इक फिर हेक सिनम निपार निपार कि थि दि प्रमनकारि क्षि क्षित्र क्षित्र कि कि । ई 38 कार दिकी 1मक पाप रिंत 1ड़क सिकि निसर गृहि । ड्र 157क मार नध निस् हे है । प्राया किसा है। इसा किसा वाया है वह थोड़ा नहुन कि नेसर की . ई धार धकी प्रमण हैं नहुन कि पाप क्सर की हूं 155क जिसक में किनी छड़। ई 150म रुर्न धनामु फ़ांहांप र्म ए क्स हुन्। हा स्म रही है। है हि भूर स्ट्रिस हो । है हि मह किंि है है ३१ हिन मेरा नुमा नहीं लिया परन्तु यह जबसे में आया तबसे मेरे । ई हिर्म भिष्टाह कम्मा निष्ट महि एमामि भिष्टम्रोह किंग्रिफ् इस काया तूने मेरे पोर्ग जरु कहा हिया परन्तु इसने मेरे रिंह में . ई राजरूई किकि छड़ हू रड़क छिनमिष्टी नेछर केम्सी ग्रिंह

्योगुक्ता नगर नगरमे किरना ।

रुक्नी क्ष्म काम सिसमित है किवाइक मिलक्षम मंह मारुग्रम र्ताष्ट्र कि देश देश तिरं होंगर ग्रेंट हे कि के छु कि कि कि क्तिकी प्रक्रि है एमंद्रे काहर छन्छ। द्विमान प्रक्रि । एकी एकी द ्र हैआ और ईंग्स्क राज्यका सैसमाचार सैनावा हैआ ात्रक एड्रिक्ट लांग लांग अर्थि अपन अपन छिथि शिर शि

श्रीर बहुतसी श्रीर स्त्रियां . ये तो श्रपनी संपत्तिसे उसकी सेवा करती थीं।

[ बीज बोनेहारेका दृष्टान्त । ]

जब बड़ी भीड़ एकट्टी होती थी और नगर नगरके लोग उस थास आते थे तब उसने दृष्टान्तमें कहा . एक बोनेहारा अपना श्रीज बोनेको निकला . बीज बोनेमें कुछ मार्गकी और गिरा श्रीर पांवोंसे रौंदा गया और आकाशके पंछियोंने उसे चुग लिया । कुछ पत्थरपर गिरा और उपजा परन्तु तरावट न पानेसे सूख गया । कुछ कांटोंके बीचमें गिरा और कांटोंने एक संग बढ़के उसको दबा ७ डाला । परन्तु कुछ अच्छी भूमिपर गिरा और उपजा श्रीर सो प्राण फल फला . यह बातें कहके उसने उंचे शब्दसे कहा जिसको सुननेके कान हों सो सुने ।

तब उसके शिष्योंने उससे पूछा इस दृष्टान्तका अर्थ क्या है। है उसने कहा तुमको ईश्वरके राज्यके भेद जाननेका अधिकार दिया गया १० है परन्तु और लोगोंसे दृष्टान्तोंमें वात होती है इसिवये कि वे देखते हुए न देखें और सुनते हुए न बूकें। इस दृष्टान्तका अर्थ ११ यह है . बीज तो ईश्वरका बचन है। मार्गकी ओरके वे हैं जो १२ सुनते हैं तब शौतान आर्क उनके मनमेंसे बचन छीन लेता है ऐसा न हो कि वे बिश्वास करके त्राण पावें . पत्थरपरके वे हैं कि १३ जब सुनते हैं तब आनन्दसे बचनको अह्य करते हैं परन्तु उनमें जड़ न बंधनेसे वे थोड़ी बेरलों बिश्वास करते हैं परन्तु उनमें जड़ न बंधनेसे वे थोड़ी बेरलों बिश्वास करते हैं और परीज़िक समयमें बहक जाते हैं। जो कांटोंके बीचमें गिरा सो वे हैं जो १४ सुनते हैं पर अनेक चिन्ता और धन और जीवनके सुख बिलाससे दबते दबते दबाये जाते और पक्के फल नहीं फलते हैं। परन्तु १४ अच्छी भूमिमेंका बीज वे हैं जो बचन सुनके भले और उत्तम मनमें रखते हैं और धीरजसे फल फलते हैं।

### [दीपकका दृष्टान्त ।]

कोई मनुष्य दीपकको बारके बर्त्तनसे नहीं ढांपता श्रीर न १६ खाटके नीचे रखता है परन्तु दीवटपर रखता है कि जो भीतर श्रावें सो उजियाला देखें। कुछ गुप्त नहीं है जो प्रगट न होगा १७

याथवा।। उससे को कुछ वह समस्ता कि मेरे पास है सो भी ने निया एसता है उसके जिल एक हन्स्र गामा एक जो केहि उसके हैं एसता है ड्रेंगर्क कि क्रींफ्न हि किस सिति सिति है। क्रींफ़ इन्हें के क्रींफ़ नह ा । । । हे हे हिता है । याचा न वाचा के अधि हुई । अहि

### [ । मण्ड । सम्भन्न कुछार

मेरे भाई गेही लोग हैं जो ईंग्यरका बचन सुबक पालन करते हैं। गृष्टि गिम भीम की एड़ी अमर किमर निसर । ई निश्राम निभई १९ किमास भुद्र इस महास झार कमास मार्थ एवड़ हुए आपकी फिड़ी इक फ़िष्ट निंग्टिकी मुक्ति। किए एक डिंड डॉर फ़िष्ट एमाक ०९ कड़िक कुन्प्रम भास आप सर द्वाम कंसर गृहि गाम किधुकि 38

### । गम्भाष्ट किथिए काष्ट्रिक

वे उसको आज्ञा मानते हैं। श्राह है 15ई ग्रहास भिर किल्ल अधि श्राप्त कि है कि इस कि मिश्रमास हं होने हें भारत वे समान और अविभित्त हो आपसम र हे से सम वासे और नीवा हो गया। और उसने उनसे कहा तुम्हारा मुद्धि । उन्हें किंग्रिकिछड़ी किछाए मुद्धि किंग्राफ़ किछ एस हा रहे किड़ि उन मड़ कुए ई कुए ई।इक काफ मिर काष माप मह निक्रि कत । थि में मछीति है ग्रिष्ट तिरु नाम प्रम हान किन्छ ग्रेष्टि ४९ रिष्ट थिरोष्ट प्रमुरुक्ति प्रार्थि छिए। हे हे हि है रुाछ निर्देन्ड फि . उँछ प्राप छड किछकि एड क्षिप की रड़क छिन्छ निभ्रष्ट प्रक्रि ईम् प्रमान फाष्ट्री कंभर प्रक्रि इम नही क्यू ९९

। । । हे विकास किए एस स्वेट हिंद के स्वास्था ।

88 विनती करता हूं कि सुन्ते पीड़ा न दीनिये। क्येंकि योशने अगुद्ध सब्बेगधान हें व्यक्क पुत्र आपका समस् क्या काम . में आपस देखके चिद्धापा और उसका इंडवन कर वह शब्द प्राव्ह मिन्न इद न चर्मे रहता था परन्तु कवरस्थानमें रहता था। वह बीथुको तिसकी वहन हिनोसे भूत छ। है भिर्म कि वहन वहन विभन्न इण जब योश तीरपर उत्रा तव नगरका पुक मनुष्य उससे आ मिछा । रिट्टेंग डै प्राप्त सह रिमास किलीजार कि संग्रह किंदिग्रीड़ार रि इड़

ि भीगुका एक कत्वाकी जिलाना और एक स्क्रीका वंगा करना।

०४ है कीएि एकी एडए प्रिष्ट निर्मिश्ठ वित प्रिष्ट उछि छुट वित ।
१४ एउनम कुछ प्रान स्डीए किंद्र सिंह । १० दिश्त साड दिस्त

सब उसकी बार जीहते थे। श्रीर हंखी याईर नाम एक मजुब्य ४९ ती समान शब्द वस भी था आया और योशके पांची पड़के उससे तिन हो समान श्रीर वह समान । क्यों के अप के हेक्से तिन हो की एकडीती बेटी थी श्रीर वह मरनेपर थी . जब योशु जाता था इब भीड़ उसे देवाती थी। ४३ ग्रीर एक स्त्री जिसे बारह बरससे लेाहू बहनेका रीग

था जो अपनी सारी जीविका वैद्योंके पीछे उठाके किसीसे चंगी न ४४ हो सकी . तिसने पीछेसे आ उसके बस्तके आंचलको छूआ और ४१ उसके लोहूका बहना तुरन्त थम गया। यीशुने कहा किसने मुक्ते छुआ . जब सब मुकर गये तब पितरने और उसके संगियोंने कहा है गुरु लोग श्रापपर भीड़ लगाते श्रीर श्राप की दबाते हैं श्रीर ४६ श्राप कहते हैं किसने सुभे छूत्रा। यीशुने कहा किसीने सुभे छूत्रा ४० क्योंकि में जानता हूं कि मुक्तमेंसे शक्ति निकली है। जब स्त्री ने देखा कि में छिपी नहीं हूं तब कांपती हुई आई और उसे दंडवत कर सब लोगोंके साम्ने उसकी बताया कि उसने किस कारणसे ४८ उसको छूत्रा था ग्रीर क्योंकर तुरन्त चंगी हुई थी। उसने उससे कहा है पुत्री ढाढ़स कर तेरे बिश्वासने तुसे चंगा किया है कुशळसे चली जा। ४६ वह बोळताही था कि किसीने सभाके ग्रध्यचके घर से ग्रा उससे ४० कहा आपकी बेटी मर गई है गुरुको दुःख न दीजिये। यीशुने यह सुनके उसकी उत्तर दिया कि मत डर केवल विश्वास कर ती ४१ वह चंगी हो जायगी। घरमें त्राके उसने पितर श्रीर याकूब श्रीर वाहन थ्रीर कन्याके माता पिताकी छोड़ थ्रीर किसीकी भीतर

४२ जाने न दिया। सब लोग कन्याके लिये रोते श्रीर छाती पीटते थे ४३ परन्तु उसने कहा मत रोग्री वह मरी नहीं पर सोती है। वे यह ४४ जानके कि मर गई है उसका उपहास करने लगे। परन्तु उसने सभोंको बाहर निकाला श्रीर कन्याका हाथ पकड़के ऊंचे शब्दसे

४१ कहा हे कन्या उठ। तब उसका प्राण फिर श्राया श्रोर वह तुरन्त ४६ उठी श्रोर उसने श्राज्ञा किई कि उसे कुछ खानेको दिया जाय। उसके माता पिता बिस्मित हुए पर उसने उनको श्राज्ञा दिई कि यह जो हुश्रा है किसीसे मत कहो।

[यीगुका बारह प्रेरितोंकी भेजना।]

्र यीशुने त्रपने बारह शिष्योंका एकट्टे बुलाके उन्हें सब भूतोंका निकालनेका श्रीर रागोंका चंगा करनेका सामर्थ्य श्रीर २ श्रिषकार दिया . श्रीर उन्हें ईश्वरके राज्यकी कथा सुनाने श्रीर ३ रागियों का चंगा करनेका भेजा । श्रीर उसने उनसे कहा सागके लेथे कुछ मत लेखों न लाठी न सोली न रोटी न रुपैये खीर दो दो खंगे तुम्हारे पास न होवें। जिस किसी घरमें तुम प्रवेश करें। ४ इसीमें रहो थीर वहींसे निकल जाखों। जो कोई तुम्हें ब्रह्ण न ४ करें उस नगरसे निकलते हुए उनपर साची होनेके लिये श्रपने गांवोंकी धूल भी माड़ डालों। सो वे निकलके सर्वत्र सुसमाचार ६ तुनाते थीर लोगोंको चंगा करते हुए गांव गांव फिरे।

चौथाईका राजा हेरेाद सब कुछ जो यीग्र करता था सुनके पु दुबधामें पड़ा क्योंकि कितनेंने कहा याहन सृतकोंमेंसे जी उठा है . श्रीर कितनेंने कि एिल्रयाह दिखाई दिया है श्रीर श्रीरोंने कि य श्रगले भविष्यद्वक्ताश्रोंमेंसे एक जी उठा है। श्रीर हेरीदने कहा बीहनका तो मैंने सिर कटवाया परन्तु यह कीन है जिसके विषयमें मैं ऐसी बातें सुनता हूं . श्रीर उसने उसे देखने चाहा।

प्रेरितोंने फिर श्राके जो कुछ उन्होंने किया था सो यीशको सुनाया १० श्रीर वह उन्हें संग लेके बैतसैदा नाम एक नगरके किसी जंगली स्थानमें एकान्तमें गया। लोग यह जानके उसके पीछे हो लिये ११ श्रीर उसने उन्हें प्रहण कर ईश्वरके राज्यके विषयमें उनसे बातें किई श्रीर जिन्होंको चंगा किये जाने का प्रयोजन था उन्हें चंगा

श्रीर उसने उन्हें श्रीहण कर इस्वर्क राज्यों जन था उन्हें चंगा किया।
जब दिन ढलने लगा तब बारह शिष्योंने था उससे कहा १२ लोगोंको बिदा कीजिये कि वे चारों श्रीरकी बस्तियों श्रीर गांवोंमें जाके टिकें श्रीर भोजन पावें क्योंकि हम यहां जंगली स्थानमें हैं। उसने उनसे कहा तुम उन्हें खानेको देशों वे बोले हमारे पास १३ पांच रोटियों श्रीर दो मछलियोंसे श्रीधक कुछ नहीं है पर हां हम जाके इन सब लोगों के लिये भोजन मोल लेवें तो होय। वे १४ लोग पांच सहस्त्र पुरुषोंके श्रटकल थे . उसने अपने शिष्योंसे कहा उन्हें पचास पचास करके पांति पांति बैठाश्रो। उन्होंने ऐसा १४ किया श्रीर सभोंको बैठाया। तब उसने उन पांच रोटियों श्रीर १६ तो मछलियोंको ले स्वर्गकी श्रीर देखके उनपर श्राशीष दिई श्रीर उन्हें तोड़के शिष्योंको दिया कि लोगोंके श्रागे रखें। सो सब १७

हुगाह किन्द हुए और जो दुकड़े उन्होंसे क्व रहे उनकी बारह रोकरी उठाई गई ।

[ मितरका स्थोकार ।

ने नह प्रस् क्षेत्र क्षेत्र क्षिया था अपि क्षिय क्षेत्र क्षेत

है कि बहुत हु:ख उठावे और प्राचीनों और प्रधान याचको और अध्यापकोसे तच्छ किया जाय और मार डाळा जाय और तीसरे हिन जी उठे।

ि । एड्री । एड्री कि एक्ट्रिक एक्ट्रिक स्थान है । एड्री । ।

ि उसने समासे कहा यदि के इंकि इंकि हो समाने ने सह

हैं कि जो यहां खड़े हैं उनमेंसे कोई कोई हैं कि जबलों हें खरका

एक न देखें तवज स्टुक्त स्वाह न चीखेंगे। [ भीगुषा एक पब्बेतपर गिक्येंने शाभे तेमस्की दिखाई देगा।]

न्डा में प्राप्त क्षेत्र क्षे

तेजोमय दिखाई दिये और उसकी मृत्युकी जिसे वह यिरूशालीममें पूरी करनेपर था बात करते थे। पितर और उसके संगियोंकी ३२ आंखें नींदसे भरी थीं परन्तु वे जागते रहे और उसका ऐश्वर्थ्य और उन दो मनुष्योंको जो उसके संग खड़े थे देखा। जब वे उसके पास ३३ से जाने छगे तब पितर ने यीष्ठिसे कहा हे गुरुं हमारा यहां रहना श्रच्छा है. हम तीन उरे बनावें एक श्रापके छिये एक मूसाके छिये और एक एलियाहके छिये. वह नहीं जानता था कि क्या कहता था। उसके यह कहते हुए एक मेघने श्रा उन्हें छा लिया और ३४ जब उन दोनोंने उस मेघमें प्रवेश किया तब वे उर गये। और ३४ उस मेघसे थह शब्द हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उसकी सुनो। यह शब्द होनेके पीछे यीशु श्रकेछा पाया गया शीर उन्होंने ३६ इसकी गुप्त रखा श्रीर जो देखा था उसकी कोई बात उन दिनोंमें किसीसे न कही।

[ बीजुका एक भूतप्रस्त लड्केकी चंगा करना।]

दूसरे दिन जब वे उस पर्व्यंतसे उतरे तब बहुत लोग उससे ३७ आ मिले। श्रीर देखो भीड़मेंसे एक मनुष्यने पुकारके कहा ३८ हे गुरु में श्रापसे बिनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर दृष्टि कीजिये क्योंकि वह मेरा एकठौता है। श्रीर देखिये एक भूत उसे पकड़ता ३६ है श्रीर वह श्रचांचक चिछाता है श्रीर भूत उसे ऐसा मरोड़ता कि वह मुंहसे फेन बहाता है श्रीर उसे चूर कर कठिनसे छोड़ता है। श्रीर मैंने श्रापके शिष्योंसे बिनती किई कि उसे निकालें ४० परन्तु वे नहीं सके। थीशुने उत्तर दिया कि हे श्रविश्वासी श्रीर ४९ हठीले लोगो में कबलों तुम्हारे संग रहूंगा श्रीर तुम्हारी सहंगा. श्रपने पुत्रको यहां ले श्रा। वह श्राताही था कि भूतने उसे ४२ पटकके मरोड़ा परन्तु यीशुने श्रधुद्ध भूतको डांटके लड़केको चंगा किया श्रीर उसे उसके पिता को सोंप दिया। तब सब लोग ४३ ईश्वरकी महाशक्तिसे श्रचंभित हुए।

जब समस्त लोग सब कामें।से जो यीशुने किये अचंभा करते ४४ थे तब उसने अपने शिष्योंसे कहा तुम इन बातोंकी अपने कानोंमें रखो क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्योंके हाथमें पकड़वाया जायगा। परन्तु उन्होंने यह बात न समभी और वह उनसे ख्रिपी थी कि ४४

डन्हें बूभ न पड़े श्रीर वे इस बातके विषयमें उससे पूछनेकी डरते थे।

[ ईश्वरके राज्यमें कीन बड़ा होगा।]

४६ उन्हें में यह बिचार होने लगा कि हममेंसे बड़ा कीन है।
४७ यिशुने उनके मनका बिचार जानके एक बालकको लेके अपने पास
४८ खड़ा किया. और उनसे कहा जो कोई मेरे नामसे इस बालकको
महत्य करे वह मुक्ते महत्य करता है और जो कोई सुक्ते यहत्य
करे वह मेरे भेजनेहारेका प्रहण करता है. जो तुम सभोंमें श्रति छोटा है वही बड़ा होगा।

ि जो हमारे विरुद्ध नहीं है सी हमारी ओर है।

तब योहनने उत्तर दिया कि है गुरु हमने किसी मनुष्यको आपके नामसे भूतोंको निकालते देखा और हमने उसे बर्जा क्योंकि वह हमारे संग वहीं चलता है। यीग्रुने उससे कहा मत बर्जो क्योंकि जो हमारे विरुद्ध नहीं है सो हमारी और है।

ि श्रीचिरोत्नींकी खीर जिन्होंने उसकी ग्रहरण न जिया थीगुकी नखता । ]

१३ प्रवेश किया। परन्तु उन लोगोंने उसे ग्रहण न किया क्योंकि
१४ वह थिक्श्यालीसकी श्रीर जानेका मुंह किये था। यह देखके उसके
शिष्य याकूब श्रीर योहन बोले हे प्रभु श्रापकी इच्छा होय तो हम
श्रापके श्राकाशसे गिरने श्रीर उन्हें नाश करनेकी श्राज्ञा देवें जैसा
१४ एलियाहने भी किया। परन्तु उसने पिछे किरके उन्हें डांटके कहा
१६ क्या तुम नहीं जानते हो तुम कैसे श्रात्माके हो। मनुष्यका पुत्र
मनुष्योंके प्राप्य नाश करने की नहीं परन्तु बचानेको श्राया है. जब उसके उठाये जानेके दिन पहुंचे तब उसने थिरुशलीम जानेको अपना मन हढ़ किया। श्रीर उसने इतोंको श्रपने श्रागे भेजा श्रीर उन्होंने जाके उसके खिमे तैयारी करनेका श्रीमरोनिमोंके एक गांवमें तब वे दूसरे गांवकी चले गये।

[ चिष्य होनेसे विषयमें थी गुक्ती कथा।]

४८ हे प्रभु जहाँ जहां आप जायें तहां में आपके पीछे बल्गा। बिद्याने जब वे मार्गमें जाते थे तब किसी मनुष्यने बीश्चसे कहा उससे कहा लोमड़ियोंको मांदें श्रीर श्राकाशके पंछियोंको बसेरे हैं परन्तु मनुष्यके पुत्रकी सिर रखनेका स्थान नहीं है। उसने दूसरेसे १६ कहा मेरे पीछे श्रा उसने कहा हे प्रभु मुक्ते पहिले जाके श्रपने पिताको गाड़ने दीजिये। यीशुने उससे कहा मृतकोंको श्रपने ६० मृतकोंको गाड़ने दे परन्तु तू जाके ईश्वरके राज्यकी कथा सुना। दूसरेने भी कहा हे प्रभु मैं श्रापके पीछे चलूंगा परन्तु पहिले ६१ मुक्ते श्रपने घरके लोगोंसे बिदा होने दीजिये। यीशुने उससे कहा ६२ श्रपना हाथ हलपर रखके जो कोई पीछे देखे सो ईश्वरके राज्यके योग्य नहीं है।

[ यीगुका सत्तर गिष्योंको उहराके भेजना ।

इसके पीछे प्रभने सत्तर श्रीरशिष्योंकी भी ठहराके उन्हें दो दो करके हर एक नगर श्रीर स्थानको जहां वह श्राप जानेपर था श्रपने श्रागे भेजा।श्रीर उसने उनसे कहा कटनी बहुत है परन्तु बनिहार थोड़े हैं इसलिये कटनीके स्वामीसे बिनती करें। कि वह श्रपनी कटनीमें बनिहारोंकी भेजे। जाश्री देखी मैं तुम्हें सेम्नोंकी नाईं हुंड़ारों के बीचमें भेजता हूं। न धेली न भोली न जूते ले जान्त्री और मार्गमें किसीका नमस्कार मत करो। जिस किसी घरमें तुम प्रवेश करे। पहिले कही इस घरका कल्याण होय । यदि वहां कोई कल्याग के योग्य हो तो तुम्हारा कल्याग उसपर ठहरेगा नहीं तो तुम्हारे पास फिर श्रावेगा । जो कुछ उन्होंके यहां मिले सोई खाते श्रीर पीते हुए उसी घर में रहा क्योंकि बनिहार श्रपनी बनीके याग्य है - घर घर मत फिरो । जिस किसी नगरमें तुम प्रवेश करे। श्रीर लीग तुम्हें ग्रहण करें वहां जी कुछ 👟 तुम्हारे श्रागे रखा जाय सा खाश्रा। श्रीर उसमेंके रागियांकी चंगा करो श्रीर लोगोंसे कही कि ईरबरका राज्य तुम्हारे निकट पहुंचा है। परन्तु जिस किसी नगरमें प्रवेश करे। श्रीर लोग तुम्हें १० ग्रहण न करें उसकी सड़कोंपर जाके कही . तुम्हारे नगरकी बूल ११ भी जो हमोंपर लगी है हम तुम्हारे श्रागे पेंछ डालते हैं तीभी यह जाना कि ईश्वरका राज्य तुम्हारे निकट पहुंचा है। मैं तुमसे १२ कहता हूं कि उस दिनमें उस नगरकी दशासे सदोमकी दशा सहने याग्य होगी।

जानता है और जो सुभे तुच्छ जानता है सा मेरे भेजनेहारेको तुच्छ है सा मेरी सुनता है और जो तुम्हें तुच्छ जानता है सी सुम्ते तुच्छ १६ किया गया है तू नरकतो नीया किया जायगा। जो तुम्हारी भुनता १६ दशा सही सही । है। है । है। है । एक है । इस । इस । इस । इस । इस । इस । १३ करते । परन्तु विचारक दिनमें तुम्हारी ह्यास सार अहर विकास गानाम्प्र कर्ड संभार नेडीए डाड र्ह की होड़ होड नड़ी नड्डूड कि निक्त किन मिनाईपि गृष्टि गृष्टि श्रीय कि ई धार ध्की मिडिस्ह १३ हाय तू क्रीस्मित. हाय तू बैतसैंदा. मा आश्वर्ध कम

नात्रमी र्फ । गरुर । एक एक इत दिल मंत्रीय दिन की कि गत्रम । प्रमु . है फिकी गुप्त प्रमांकिलाह इंन्ड ग्राप्ट है । छाप प्रमु मिर्मा है। प्रम में तेरा धन्य सातता हूं कि दून इन बातेंकी ज्ञाननों और किन्धि गृहि रिक्ष १ किम है । इक गृहि । एड एड्नीनाह सामगृह १३ करें। कि तुम्हारे नाम स्वगंमें लिखे हुए हैं। उसी घड़ी थीथु आनन्द मत करो कि भूत तुम्हारे बश्चमें हैं परन्तु हसीमें आनन्द समूड भिगति । भिगई न नीउ इन्हें ड्रेम्ट मिन्ने मिन्ही ग्राप्ट हुं ० ९ ान्हे ष्यमाम प्रमाकाप्रम शाम कहाष्र ग्रहि ।कन्हीं ।कांक्ष्टुन्हा ग्रह मिंग इस्ट में कि । कि निर्म है मिर हो हो कि कि है। । किनानिष्य ने भूत भी हमारे ब्रह्म हैं । उसने उसने के मान न कि तब वे समर शिष्य आनन्द्रमें किर् आके बोले हे प्रभ आपके

न्छई निष्टाहार गृष्टि हिलक्ट्रिक्टिक किछह रह निछ्ड मि कि की हैं 15 इक फिम मिं की फिम । है फ्या मि छिई हि ४९ कि छिए कि छिए मह कि छिल मिर्माप्रने केप्से प्राप्त किविशे र्रम हिम्स हो । द्वार एक उपय भिर हिं रेमेर हिर हो है है केवल पिता और पिता कीन है मी कोई नहीं जानता केवल पुत्र एक सब कुछ मांग है और पुत्र की है मि है हो के हु हम कि

पर न सुना। चाहा पर न देखा और जो तुम धुनते हैं। उसको धुनने चाहा

# ्रियायन्त ग्रामिरानीका दृष्टान्त ।

है गुरु कीन कास करनेसे में अनन्त जीवनका अधिकारी। हुगा। 

ा नामिताक मिल्यमसे संग्रुको कार्क क्रिम । उक डिए के भिर्म के एक किए हैं की तीनांसिस कीन था। ब्यवस्थापकने कहा वह जिसने उसपर दया ३७ क्या समस्ता है जो इन्हें को इन्हें हा असम वहा वर्ष है । एक सम इन है। से नाव किर आकंगा तब तुस्ते भर देनगा। से तू है ह उससे कहा उस सनुष्यको सेवा कर और जो कुछ तेरा और हुए उसने बाहर था है। सुकी निकालक भिष्णारेका हिंह और अपनेही पश्चपर बेठाक सरायमें लाक क्सकी सेवा किहै। बिहान ३४ छेट ग्रीष्ट फिर्में इंग्लें कि काइ स्था काइ ग्रीष्ट रुप्ते प्रिमेशिष्ट ४ ई किसर कार साप सर ग्राह , ईकी एक किसरे सर ग्राह ।ए।ए होन्हें चला गया। परन्तु एक श्रोमिरोनी पशिक उस स्थानपर इंड् में उस स्थानपर पहुंचा तब आके उसे देखा और साम्हें से इह भि किक कुए छिता । इस । एक कि छिन्छ से छिन्छ । १ ई फेर हुन्भा ए । हात है। इस समार है। ई फेर हिन है। उसके वस उतार लिये और उसे घायल कर अध्यक्ष्या खोड़के निङ्गाबीमसे विरोहिको जाते हुए डाइक्ष्मे के हाथमे पड़ा जिन्होंने कहा मेरा पहाँ सिक की न हैं। बीयुने उत्तर दिया कि एक मनुष्य ३० जीयेगा । परन्त उसने अपने तह घरमी ठहरानेकी इच्छाकर योशुस रह न हैं है कि एक इस है एड़ी हैं कि ने हैं । इस सिस है हैं बुद्धि प्रेस कर और अपने पड़िसिड़ा अपने समान प्रेम कर। और अपने लारे प्राणसे और अपनी सारी शक्तिसे और अपनी सारी ७९ फिन्म शिष्ठ क्या किप्रहर केपाड़ क्या है की कि राज्य राज्य के ३९ । ई तिक्म फ़र्क ह . ई छिला सम्मास्था है । ३६

ि सथी है मधी तू बहुत बाताक किने निक्ता करता था प्रवश्य शाजा दीजिये कि मेरी सहायता करे। योथुने उसको उत्तर हिया है 9 विहान सुर्फ अक्षा सेवा करने कि छोड़े हैं. इसिक्क अस्ट निन्डी निक्ट आके वीली है प्रभु क्या आपका सान नहीं है कि मेरी सुनती थी। परन्तु मथी बहुत संवकाईमें बक्की हुई थी श्रीर वह ४० नम एक बहिन थी जो धीशुके वर्षणिके पास वेठके वसका वचन ३६ मछरीम रकिस । ईकी इन्ह्य किस सम्भ कर मान जह किस गृष्टि एकी एकिए सिक्ता फिकी निप्त गृङ्ग नाम केईजर

४२ है। परन्तु एक बात श्रावश्यक है श्रीर मिरयमने उस उत्तम भागको चुना है जो उससे नहीं लिया जायगा।

#### [ मभुकी प्रार्थना । ]

जब योशु एक स्थानमें प्रार्थना करता था ज्यों उसने समाप्ति किई त्यों उसके शिष्योंमेंसे एकने उससे कहा हे प्रसु जैसे योहनने अपने शिष्योंको सिखाया तैसे आप हमें प्रार्थना र करनेको सिखाइये। उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तब कहो हे हमारे स्वर्गवासी पिता तेरा नाम पवित्र किया जाय तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्गमें वैसे पृथिवीपर पूरी होय . हमारी ४ दिनभरकी रोटी प्रतिदिन हमें दे . और हमारे पापोंको चमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक ऋणीको चमा करते हैं और हमें परीचामें मत डाल परन्तु दुष्टसे बचा।

# [ नान द्वेड्के मांगनेहारेका दृष्टान्त । ]. १ श्रीर उसने उनसे कहा तुममेंसे कौन है कि उसका एक मिन्न होथ

श्रीर वह श्राधी रातको उस पास जाके उससे कहे कि हे मिन्न ६ मुभे तीन रोटी उधार दीजिये - क्योंकि एक पथिक मेरा मित्र मुक्त पास श्राया है श्रीर उसके श्रागे रखनेको मेरे पास कुछ नहीं है . ७ श्रीर वह भीतरसे उत्तर देवे कि मुक्ते दुःख न देना श्रव तो द्वार मूंदा गया है श्रीर मेरे बालक मेरे खंग सोचे हुए हैं मैं उठके तुसे द नहीं दे सकता हूं। मैं तुमसे कहता हूं जो वह इसलिये नहीं उसे उठके देगा कि उस का मित्र है तौभी उसके लाज छोड़के मांगनेके ६ कारण उठके उसकी जितना कुछ ग्रावश्यक हो उतना देगा। श्रीर में तुम्होंसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जायगा हूंडो तो १० तुम पाश्रोगे खटखटाश्रो तो तुम्हारे लिये खोला जायगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है श्रीर जो ढूंढता है सा पाता ११ है और जो लटखटाता है उसके लिये खोला जायगा। तुममेंसे कौन पिता होगा जिससे पुत्र रोटी मांगे क्या वह उसको पत्थर देगा . श्रीर जो वह मञ्जूली मांगे तो क्या वह मञ्जूलीकी सन्ती उसकी सांप १२ देगा । श्रथवा जो वह श्रंडा मांगे तो क्या वह उसकी बिच्छ देगा। १३ सो यदि तुम बुरे होके अपने लड़कों की अच्छे दान देने जानते

हो तो कितना अधिक करके स्वर्गीय पिता उन्होंको जो उससे मांगते हैं पवित्र आतमा देगा।

लोगोंकी ग्रपवादका खण्डन ।

यीशु एक भूतको जो गूंगा था निकालता था जब भूत १४ निकल गया तब वह गूंगा बोलने लगा श्रीर लोगोंने श्रचंभा किया । परन्तु उनमेंसे कोई कोई बोले यह तो बालजिबूल नाम १४ भृतोंके प्रधानकी सहायता से भूतोंकी निकालता है। श्रीरोंने १६ उसकी परीचा करनेका उससे श्राकाशका एक चिन्ह मांगा। पर १७ उसने उनके मनकी बाते जानके उनसे कहा जिस जिस राज्यमें फुट पड़ी है वह राज्य उजड़ जाता है श्रीर घरसे घर जो बिगड़ता है सा नाश होता है। श्रीर यदि शैतान में भी फूट पड़ी है तो उसका १८ राज्य क्योंकर ठहरेगा . तुम लोग तो कहते हो कि मैं बालजि-बूलकी सहायतासे भूतोंको निकालता हूं। पर यदि मैं बालजि- १६ बूलकी सहायता से भूतोंको निकालता हूं तो तुम्हारे सन्तान किसकी सहायतासे निकालते हैं . इसजिये वे तुम्हारे न्याय करने-हारे होंगे। परन्तु जो में ईश्वरकी उंगलीसे भूतोंको निकालता हूं २० तो अवस्य ईश्वरका राज्य तुम्हारे पास पहुंच चुका है। जब हथि- २१ यार बांधे हुए बलवन्त अपने घरकी रखवाली करता है तब उसकी सम्पत्ति कुराल से रहती है। परन्तु जब वह जो उससे अधिक २२ बलवन्त है उसपर ग्रा पहुंचकर उसे जीतता है तब उसके सम्पूर्ण हथियार जिनपर वह भरोसा रखता था छीन लेता श्रीर उसका 🧽 लूटा हुआ धन बांटता है। जो मेरे संग नहीं है सो मेरे बिरुद्ध २३ है ग्रीर जो मेरे संग नहीं बटोरता सो बिथराता है।

मार्थ कि स्वापनिक प्रति विहृदियों की बुरी दशा। जब श्रशुद्ध भूत मनुष्यसे निकल जाता है तब सूखे स्थानोंमें २४ बिश्राम ढूंढता फिरता है परन्तु जब नहीं पाता तब कहता है कि में श्रपने घर में जहांसे निकला फिर जाऊंगा। श्रीर वह श्राके २४ उसे भाड़ा बुहारा सुधरा पाता है। तब बह जाके श्रपनेसे श्रधिक २६ दुष्ट सात श्रीर भूतोंका ले श्राता है श्रीर वे भीतर पेटके वहां बास करते हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहिलीसे बुरी होती है।

[ मिल कि है उनका वर्णन ।

वन्य सेवक पाछन कर्य है। तकप्रवर्ड कि के एनंड डिक प्र डि डिक स्प्र । किमी कि कि कि का हे ग्रहि एक्टी एएए कि है हिंदी सार बड़ क्या डिक छेपर हे इबाह केंद्र निक्र फिकी सिंहमेर की एए डिएमेर के वह वह

। ब्रम् । मात्रम् इस्प्रिंग प्रम् ।

। ई ।इंछ भिर छेछन्छू कि ई कुए ।इछ छिई मृष्टि ।एकी मानाक्ष्म हो उन्हें दोषी दहरावेगे क्योंकि उन्होंने यूनसका उपदेश सुनक इंछ एसं कॉर्गिक किएसस सड़ सिन्ही केग्राच्छी एछि किविनीती दृ इ इंग्रह भी हैं हैं को उड़ा है के से सिमानस उहरावेगी क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुननेको पृथिवीके किह द्वेन्ह करह एमं क्रिकिस कप्रमा छड़ सिन्ही क्रान्ही फिए किएकीइ। गार्ड मिने कीर्गिक किएमछ छट्ट एक्पक्स १ ई इि। हि। इस हि। कि। क्रांगिक किनिनि छन्छु छि । हिने ० ई विह उनको नहीं दिया जायगा केवल यूनस भविष्यहत्काका हैं कि एन एम हैं एक हैं हैं हैं हैं हैं हैं कि कि सम सह की गारु नेडक डह वह तिक निड डिक्य इपि दिगारिक हड़े वह 39

[ 1 हनाबुकू तककपड़ि ]

। प्रार्वेड नामायाक्य वस इव डिप्तिन क्रि निर्मिट क्रिक सिक्सान निमार क्रमिह इस की सिता के हैं। कि सिता है कि क्रमिह मुद्धि डि छाष्टिह भीष रुकार १९६ हीए। बिड म ग्रकाथेंद्र कि ३९ ई मिल्का निर्मित कि की कि छई फि । ई एमछिथि प्रेमिश पर्न १ ई कि है कि इस कर हुन्छ है छि। इसि से अधि छक्त । इसे का ई क्रीमित क्रांष्ट फि क्र मेकीएड ई क्रांष्ट क्यांक तक्ष्रीए ४ इ । छंड़ छाष्टिंह छि हाइ अधि कि की उपड़ाई हुन्छ ई छिछ। इंडे कि कित्र दीपकका विश्व मुस्ति अथवा विकास है वि

। 15क प्र नहार काह राति इह गृष्टि फिहीकि नहार रेप की इकी फिन्छी सिस्ट नीप्रीय फिकी कि मा प्राप्त का छिष्टि कर् [ । गार्ड गार्जाण कार्य काष्यापना विवास विवास

इह अचंभा किया। प्रभुते उससे कहा अब तुस फरीशी लोग कटेार इस करीशीने जब देखा कि उसने कोनानक पहिले नह डंगलीसे नहीं छूते हो। बस्तुओंकी दान करो तो देखे। तुम्हारे लिये सब कुछ शुद्ध है। परन्तु हाव तुम फरीशियो तुम पोदिने और आरूदेका और सब ४२ भातिके साग पातका दशवां अंश देते हो परन्तु न्यायको और हें क्रुंबरके प्रेमकी उल्लंखन करते हो . हन्हें करना और उन्हें न हें क्रुंबर जो चीर कराये का स्रोहियों तुम्हें सभाके बरोमें उन्हें न छोदना जीत था। हाय तुम फरीशियों तुम्हें सभाके बरोमें उन्हें न आसन और कालोगेंमें नमस्कार प्रिय लगते हैं। हाय तुम कपटी ४४ अध्यापको और फरीशियों तुम उन कबरोंके समान हो जो दिखाई नहीं देतीं और मनुष्य जो उनके अपरसे चलते हैं। हाय तुम कपटी ४४ यह बातें कहनेसे आप हमोंकी भी निन्दा करते हैं। उसने कहा ४६ हाय तुम व्यवस्थापको भी तुम बोमें जिनको उठाना कठिन हैं हाय तुम व्यवस्थापको भी तुम बोमें जिनको उठाना कठिन हैं हाय तुम व्यवस्थापको सी तुम बोमें जिनको उठाना कठिन हैं हाय तुम व्यवस्थापको सी तुम बोमें जिनको उठाना कठिन हैं बनाया क्या उसने भीतरको भी नहीं बनाया। परन्तु भीतरबाली ४१ श्रीर थाल के। बाहर बाहर श्रुद्ध करते हे। परन्तु तुम्हारा श्रन्तर श्रन्थेर श्रीर दुष्ट्तासे भरा है। हे निबुद्धि लोगो जिसने बाहरको।

करनेहारोंकी बर्जा है जाय। हां मैं तुमसे कहता हूं उसका लेखा इसी समयके लोगोंसे लिया जायगा। हाय तुम व्यवस्थापका तुमने झानकी कुंजी ले लिई हैं, तुमने आपही प्रवेश नहीं किया है और प्रवेश उत्पत्तिसे बहाया जाता है सबका लेखा इस समयके लोगोंसे जिया हाविलके लोइसे लेके जिल्हियाहके लोइ तक जो बेदी थीर मन्दि-हाय तुम लोग तुम भविष्यद्वक्ताओंकी कबरें बनाते हो जिन्हें अपहारे पितरोंने मार डाला। सो तुम अपने पितरोंके कार्मोष्ट्र ध्रवादी देते हो श्रीर उनमें सम्मति देते हो क्योंकि उन्होंने तो उन्हें साद डाला श्रीर तुम उनकी कबर बनाते हो। इसिलये ईश्व्यक ४४ झानने कहा है कि मैं उन्होंके पास भविष्यद्वकाओं श्रीर संतितेंको भेजूंगा श्रीर वे उनमेंसे कितनेंको मार डालगे श्रीर सत्त्वेंगे, कि १४ रके बीचमें बात किया ग्या जितने भविष्यद्वकात्रोंका लोह जगतकी 00 6 00

क्रीशी लोग निपट जब वह उन्होंसे यह बातें तीशी लोग निपट बैर करने श्रीर बहुत कहता था तब अध्यापक और ४३ बातोंके विषयमें उसे

कहवाने लगे . श्रीर दांच ताकते हुए उसके मुंहसे कुछ पकड़ा चाहते थे कि उसपर देश लगावें।

यिगुका ध्रापने णिब्योंको कपटके विषय चिताना।

वस समयमें सहस्तों लोग एकहे हुए यहांलों कि एक हुसा पर गिरे पड़ते थे इसपर थीग्र अपने शिष्योंसे पहिले कहने र लगा कि फरीशियोंके खमीरसे अर्थात् कपटसे चौकस रहो। कुछ छिपा नहीं हैं जो प्रगट न किया जायगा और न कुछ गुप्त हैं जो इ जाना न जायगा। इसलिये जो कुछ तुमने अधियारेमें कहा है सो उजियालेमें सुना जायगा और जो तुमने कोठरियोंमें कानेंमें कहा है सो कोठों परसे प्रचार किया जायगा।

ि योगुका बतलाना कि किससे डरना चाहिये।]

0 परन्तु जो पवित्र श्रात्माकी निन्दा करे वह उसके लिये नहीं समा

श्रथवा क्या कहोगे इसकी चिन्ता मत करो। क्योंकि जो कुछ कहना उचित होगा सो पवित्र श्रात्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखावेगा। निर्वेद्धि धनवानका दृष्टान्त ।

किई जायगी। जब लोग तुम्हें सभाश्रों श्रीर श्रध्यचों श्रीर श्रिध कारिभोंके श्रागे ले जाने तब किस रीतिसे श्रथवा क्या उत्तर देशेगो

भीड़मेंसे किसीने उससे कहा है गुरु मेरे भाईसे कहिये कि पिताका
१४ धन मेरे संग बांट खेवे। उसने उससे कहा है मनुष्य किसने झुके

सुमत्यो अपना अन्न एवने का स्थान नहीं हैं। और उसने कहा में 9ट यही करूंगा में अपनी व्यवाित्यों तोड़के बड़ी वड़ी बनाजंगा और बहां अपना सब अन्न और अपनी सम्पत्ति रख़ुंगा। और में 9६ अपने मन से कहूंगा है मन तेरे पास बहुत बरसीके बिये बहुत

अपन सन स कहुना ह सन पर पर बहुत बरसाक विष बहुत स्पिन स्था हुई हैं। हो से स्था पर साथ वे हुं हैं। अप स्थित हैं। हेरवरने उससे कहा है भूखे हिंसी राज तरा आप तुस्त हैं। इस असर हेरवरने उससे को कुक्र के प्रकार हैं एक्से हैं। एक्से हैं। एक्से हैं।

अपने हिसे थन बरोएता है और देश्वरकी और धनी नहीं हैं सी। ऐसा ही हैं।

## [। श्र्मि तम साम साम म म प्राप्ति ।]

करा है। एडक स्पर्ट से कारत है न कारत है। परन्तु से उससे कहता है। व न न स्थित करा है। व कार्य करा है। व कार्य करा है। विस्तृति में व स्थित में कार्य किस्म करा है। व से कार्य किस्म स्थित करा है। व से कार्य किस्म स्थित करा है। व से कार्य कार्य किस्म से कार्य के किस कार्य किस्म से कार्य किस्म से कार्य किस कार्य किस कार्य किस कार्य किस कार्य किस कार्य कार्

वेबपूजक लेगा इन सब वस्तुओं का खोज करते हैं और तुम्हारा

। 110 हैर 110 छ भि एम 1राइम्ह इंडिट ई एथ 1राइम्ह ign नीफि । ई ाठड़ाएन । इकि म प्रार्ट ई 15म हुंग दिन प्रार्ट ४ इ धिरियां और असव धन अपने छिये स्वरोगे इक्हा करें। जहां इह राज्य होने प्रसन्नता है। अपनी सम्मान बेचके हान करे। अजर इस् तिकारिमी होइस्ट कीर्फिक रिड हाम इस डाईड है। विकास इस् इंश् इंस्ट भिर दिखे को ये वा प्रेस मान प्रमार्थ केरेन्ट्रे इंश जिसा जानता है कि तुम्हें ह्व वस्तुओं का अभाजन है। परन्तु

किमिन नेपह कि छाउँ इह। । वह स्था क्रिक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र है। उस दासका स्वामी आवेगा और उसका बड़ी ताड़ना देके आवे-वार जोहता न रहे और जिस घड़ोका वह अनुमान न कर उसीमें इह नही छत्ती कि. फिर निष्ठ छिड़ छि। सि मिर मिर मिर है इ फिछ नेग्राम किंकिमाइ गृष्टि मिगड़ गृष्टि है । त्रिय छेछि। सिनाष्ट १६ करेगा। परन्तु जो वह दास अपने सनमें कहे कि मेरा स्वामी तुमसे सच कहता है यह उसे अपनी सब सम्पनिष् प्रथान में । निए त्रिक छिए कार मिछ उसका स्वाह हो है फ्ला हो है है 88,58 अपने परिवारपर प्रधान करेगा कि समयमें उन्हें सीधा देवे। मिन भेटी है निंक गिडम नामझोड् ग्रांह क्पार्थभाव्ही इव ।इक क्सा है निवृक् जनावड इक भि भिर्मित कम राध्या स्वाम है । प्रभुने शाह कि भूप है। इक भिभट नेत्रमी हत। गर्मिष्ट हुए किव्यक्ति १४ रहा क्यों कि चिस चहाका अनुमान तुम नहीं करते हो उसी बही ३० और अपने वर्ष में पड़िन न देता। इसिछिए तुम भी तैवार स्वामी जानता थेए किस बड़ी आवेगा तो वह जागता रहता इह पाने तो ने दास धन्य हैं। तुम यह जानते हैं। कि पि इरका डिराएरी गृष्टि काए रड्डा रेस्सीत राज्यह काए रड्डा रेस्ट्र ड्राक नह । गार्फक गर्ड सेक्स किहा आहे ग्राह्म के स्वाह इन्ह क्षां है रुपतक कुछ कुं 15इक इन स्प्रेस में काम है। है। है। है। है। इन्ही है फ्ला छ। इन है। रिक्त हन्युट हिंडी केसर है इन हाउछ एड़ -उछ गड़ काष ड्रह कि की फिड़ी हमा हमा के उन के छेड़ा कि की है हिस्से के समान होश्रो जो अपने स्वामीकी बार देखते हैं कि इर,३६ तुम्हारी कमारे बंधी और दोपक जरते रहें। और तुम उन ि। तनायुक्त का विषय आहे व्यक्ति का निश्चन तमित

इच्छा जानता था परन्तु तैयार न रहा श्रीर उसकी इच्छाके समान न किया बहुतसी मार खायगा परन्तु जो नहीं जानता था श्रीर मार खानेके योग्य काम किया सो थोड़ीसी मार खायगा। श्रीर जिस किसीका बहुत दिया गया है उससे बहुत ४८ मांगा जायगा श्रीर जिसका बागाने बहुत सोंपा है उससे वे श्रिक मांगांगे।

[ अवैवे दु:खेंकी आगमवाणी । ]

में पृथ्वीपर श्राग लगाने श्राया हूं श्रोर मैं क्या चाहता हूं केवल ४६ यह कि श्रभी सुलग जाती। सुभे एक वपतिसमा लेना है श्रोर ४० जबलों वह सम्पूर्ण न होय तबलों में कैसे सकेतेमें हूं। क्या तुम ४१ समभते हो कि में पृथिवीपर मिलाप करवाने श्राया हूं. में तुमसे कहता हूं सो नहीं परन्तु फूट। क्योंकि श्रवसे एक घरमें पांच ४२ जन अलग अलग होंगे तीन दोके बिरुद्ध श्रोर दो तीनके बिरुद्ध। पिता पुत्रके विरुद्ध श्रीर पुत्र पिताके बिरुद्ध मां बेटी के बिरुद्ध श्रीर ४३ बेटी मांके बिरुद्ध सास श्रपनी पतोहके बिरुद्ध श्रीर पतोह श्रपनी सासके बिरुद्ध अलग अलग अलग होंगे।

[ उस समयको चिन्ह । ]

श्रीर भी उसने छोगोंसे कहा जब तुम मेघको पश्चिमसे उठते १४ देखते हो तब तुरन्त कहते हो कि मड़ी श्राती है श्रीर ऐसा होता है। श्रीर जब दिख्यकी बयार चछते देखते हो तब कहते हो कि ११ वाम होगा श्रीर वह भी होता है। हे कपियो तुम धरती श्रीर १६ श्राकाशका रूप चीन्ह सकते हो परन्तु इस समयको क्योंकर नहीं चीन्हते हो। श्रीर जो उचित है उसको तुम श्रापही से क्यों नहीं १७ विचार करते हो। जब तू श्रपने मुद्दईके संग श्रध्यक्षके पास जाता १८ है मार्गहीमें उससे छूटनेका यह कर ऐसा न हो कि वह तुमे न्यायीके पास सींच ले जाय श्रीर न्यायी तुमे प्यादेको सोंपे श्रीर प्यादा तुमे बन्दीगृहमें डाले। में तुमसे कहता हूं कि जबलों तू १६ कीड़ी कीड़ी भर न देवे तबलों वहांसे छूटने न पावेगा।

[ पश्चात्ताप करनेकी स्त्रावश्यकता ।]

उस समयमें कितने लोग श्रा पहुंचे श्रीर उन गालीलियें के विषयमें जिनका लोहू पिलातने उनके बिलदानेंकि २ संग मिलाया था यीशुसे बात करने लगे। उसने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम समसते हो कि ये गालीली लोग सब गालीलियोंसे

३ श्रधिक पापी थे कि उन्होंपर ऐसी बिपत्ति पड़ी । मैं तुमसे कहता हूं सो नहीं परन्तु जो तुम पश्चात्ताप न करो तो तुम सब उसी

४ रीतिसे नष्ट होगे। श्रथवा क्या तुम समऋते हो कि वे श्रठारह जन जिन्होंपर शीलोहमें गुम्मट गिर पड़ा श्रीर उन्हें नाश किया सब मनुष्योंसे जो यिख्याळीममें रहते थे श्रधिक श्रपराधी थे। \* मैं तुमसे कहता हूं सो नहीं परन्तु जो तुम पश्चात्ताप न करो तो

तम सब उसी रीतिसे नष्ट होगे।

## [ निष्पल गुलर बृद्धका दहानत ।

६ उसने यह दृष्टान्त भी कहा कि किसी मनुष्यकी दाखकी वारीमें एक गूलरका बृच लगाया गया था थ्रीर उसने श्राके उसमें ७ फल हुंड़ा पर न पाया। तब उसने मालीसे कहा देख में तीन बरससे श्राके इस गूलरके बृजमें फल इंद्रता हूं पर नहीं पाता हूं. उसे काट डाल वह भूमिको क्यों निकम्मी करता है। मालीने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी इसको इस वरस भी १ रहने दीजिये जबलों में उसका शाला खोदके खाद भरूं। तब जो उसमें फल लगे तो भला . नहीं तो पीछे उसे कटवा डालिये।

# ियोगुका एक कुवडी स्त्रीकी चंगा करना ग्रीर विश्रामवार के विषयमें

निर्यय करना । १० विश्रामके दिन यीश एक सभाके बरमें उपदेश करता था।

११ श्रीर देखी एक स्त्री थी जिसे अठाएह बरससे एक दुर्बल करने-वाला भूत लगा था और वह कुबड़ी थी और किसी रीतिसे १२ अपने को सीधी न कर सकती थी। यीशुने उसे देखके अपने

पास बुलाया श्रीर उससे कहा हे नारी तू श्रपनी दुर्बलतासे छुड़ाई १३ गई है। तब उसने उसपर हाथ रखा श्रीर वह तुरन्त सीधी हुई

१४ श्रीर ईश्वरकी स्तुति करने लगी। परन्तु यीशुने बिश्रासके दिनमें चंगा किया इससे सभाका अध्यच रिसियाने लगा और उत्तर दे लोगोंसे कहा छः दिन हैं जिनमें काम करना उचित है सो उन दिनों में त्राके चंगे किये जात्री और विश्रास के दिनमें नहीं। ३४ प्रभुने उसको उत्तर दिया कि हे कपटी क्या बिश्रामके दिन

प्रहोंमेंसे हर एक अपने बैठ अथवा गदहेको थानसे खोठके जठ पेठानेको नहीं ले जाता। श्रीर क्या उचित न था कि यह स्त्री जो १६ ब्राहीमकी पुत्री है जिसे शैतानने देखो अठारह बरससे बांध रखा मा बिश्रामके दिनमें इस बंधनसे खोठी जाय। जब उसने १७ ह बातें कहीं तव उसके सब बिरोधी ठजित हुए श्रीर समस्त होग सब प्रतापके कर्मोंके लिये जो वह करता था श्रानन्दित हुए।

#### [ राईके दाने श्रीर खभीरके दृष्टाान्त । ]

फिर उसने कहा ईश्वरका राज्य किसके समान है और मैं उसकी १८ प्रमा किससे देऊंगा। वह राईके एक दानेकी नाई है जिसे किसी १६ ग्रुष्यने लेके अपनी बारीमें बोया और वह बढ़ा और बड़ा पेड़ हो प्या और श्राकाशके पंछियोंने उसकी डालियोंपर बसेरा किया। उसने फिर कहा मैं ईश्वर के राज्यकी उपमा किससे देऊंगा। २० वह खमीरकी नाई है जिसको किसी स्त्रीने लेके तीन पसेरी श्राटेमें २१ छेपा रखा यहांछों कि सब खमीर हो गया।

#### स्कीत फाटकारे पैठने का उपदेश ।

वह उपदेश करता हुआ नगर नगर और गांव गांव होके विरू- २२ रालीम की ग्रोर जाता था। तब किसीने उससे कहा हे प्रभु क्या २३ करनेको साहस करो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत छोग प्रवेश करने को साहस करो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत छोग प्रवेश करने चाहेंगे श्रीर नहीं सकेंगे। जब घरका स्वामी उठके २१ ह्रार सृंद चुकेगा श्रीर तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाने छगोगे श्रीर कहोगे हे प्रभु हे प्रभु हमारे लिमे खोलिमे श्रीर वह तुम्हें उत्तर देगा में तुमहें नहीं जानता हूं तुम कहांके हो। तब तुम कहने २६ छगोगे कि हम छोग श्रापके सामने खाते श्री पीते थे श्रीर श्रापने हमारी सड़कोंमें उपदेश किया। परन्तु वह कहेगा में तुमसे कहता २७ हूं में तुमहें नहीं जानता हूं तुम कहांके हो। हे कुकम्म करनेहारो तुम सब सुमसे दूर होग्रो। वहां रोना श्री दांत पीसना होगा कि २८ उस समय तुम इबाहीम श्रीर इसहाक श्रीर याकृब श्रीर सब भविष्यदक्ताश्रोंको ईश्वरके राज्यमें बेठे हुए श्रीर श्रपनेको बाहर निकाले हुए देखोगे। श्रीर छोग प्रवं श्रीर पश्चिम श्रीर उत्तर श्रीर २३

दिचिश्यसे आके ईश्वरके राज्यमें बैठेंगे। श्रीर देखो कितने पिछुत हैं जो श्रगले होंगे श्रीर कितने श्रगले हैं जो पिछुले होंगे।

ि हरीदपर उलहना श्रीर यिद्ध्यलीमक्षे नाम्य होनेकी भविष्यद्वाणी।

मके बाहर नाश किया जाय। है बिरूशलीम बिरूशलीम जे भविष्यात्रीम जो भविष्यात्रीको मार डाळती है और जो तरे पाल भेजे गये हैं उन्हें पत्थरवाह करती है जैसे सुगी अपने बच्चोंको पंखोंके नीर पुकट्टे करती है वैसेही मैंने कितनी बेर तरे बाळकोंको एकट्टे करनेक हुन्छा किई परन्तु तुमने न चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे खिन उनाड़ छोड़ा जाता है श्रीर में तुमसे सच कहता हूं जिस समयो उसी दिन कितने फरीशियोंने आके उससे कहा यहां से निकळा बळा जा क्योंकि हेरोद तुक्ते मार डाळने चाहता है। उसने उससे कहा जांके उस लोमड़ी से कहा कि देखा में आज और कल भूतोंको निकाळता और रोगियोंको चंगा करता हूं और तीस दिन सिद्ध हुंगा। तौभी आज और कल और परसों फिरना सुर अवश्य है क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वका यिरूशको तुस कहेंगे धन्य वह जो परमेश्वरके नाससे आता है वह ससय जबलों न आवे तबलों तुस सुक्ते किर न देखोगे।

योगुका विश्वासकी दिनमें एक जलंधरीकी चंगा करना।

दिनमें चंगा करना उचित है . परन्तु वे चुप रहे। तब उसने उस मनुष्यको लेके चंगा करके बिदा किया . श्रीर उन्हें उत्तर दिया वि तुममेंसे किसका गदहा श्रथवा बैळ क्रुएंमें गिरेगा श्रीर वह तुरन्त बिश्रामके दिनमें उसे न निकालेगा। वे उसकी हन बातोंका उत्तर नहीं दे सके। श्रीर देखो एक मनुष्य उसके साम्हने था जिसे जलंधर रोग था इसपर यीश्चने ब्यवस्थापको और फरीशियोसे कहा क्या बिश्रामव घर में रोटी खानेकी गया तब वे उसकी ताकते थे जब यीद्य बिश्रासके दिन प्रधान फरीसियोंमेंसे किसी

ि नेबतहरियों श्रीर नेबता करनेकी दृष्टान्त।

लेते हैं तब एक दशन्त दे उन्होंसे कहा · जब कोई तुस्ते बिवाहकें भोजमें बुलाबे तब जंबे स्थानमें मत बैठ ऐसा न है। कि उसने जब उसने देखा कि नेवतहरी लोग क्योंकर अंचे अंचे स्थान चुन

र्वका

१९ रेक फ्लंफ किनेगर हैं कि कींफिन। पागड़ रहाए 15 स्मिन फिल्म कि कि फिल्म किनेगर कि आदि पागड़ कि छिने हैं।

किया जाबगा।

। जिल्ला जायना । जन्म विवासका विवास ।

्वहो विधारीका दृष्टान्त ।

भर फाय । इक मिमर कम्म नाइ अह नेक्य मिर्मागड़िन्द माम कमर विकास मिल । स्थाप कामर निम्ह । सामान निम्ह निम्ह निम्ह । सामान निम्ह निम्ह निम्ह । सामान निम्ह निम्ह निम्ह निम्ह निम्ह । सामान निम्ह निम निम्ह निम्ह निम्ह निम्ह निम्ह निम्ह निम्ह नि

३१ मिकी एक सेमर समेह । गण्या रिटाई संस्टाए केम्बर्ड कि इन ए संस्माम क्रिएटी। एग्डिट किर्मिड्ड ग्रांस्ट डेनार्टि विश्वार के क्रिट्टिम स्टिट्टिस की गर्म्स एडड्ड किर्मिड्डिम नेम्बर्टिस उन्हें स्टिट्टिस्टिस सिट्टिस्टिट्टिस के स्टिट्टिस सिट्टिस्टिट्टिस उन्हें सिट्टिस्टिट्टिस सिट्टिस्टिट्टिस के स्टिट्टिस किट्टिट्टिस किट्टिट्टिस किट्टिट्टिस किट्टिट्टिस किट्टिट्टिस

कुछ अब तगार है। परन्तु न सब एक भंत हाक वभा भागन छन। उन्हें विचने उस दाससे कहा मेंने कुछ भूमि मोरू जिर्दा है हो भें वसा हेखना सुम्ते अवस्थ हैं में तुम्में जिनतों करता हूं सुम्में बमा करवा। दूसरेने कहा मेंने पांच जोड़े बैठ मोरू छिने हैं औमें बमा

०९ एड डिम् में फिलीकुड ई एकी डाइडी नी उड़ निस्सीत । 189क १९ ड्रांग्डिट जांग्ड डांग्ड के एड डिम्माड के एड ड्रांग्ड ड्

ा एकि न नेवते हुए मनुष्यंभंति हैकि भिर्मार्किस पृत्रु किन्ने कर की हुं ३३ हानेसे सत छोड़ कि मेरा घर भर जावे। क्योंकि में तुमसे कहता नि क्रींगिर्ठ कार निति काँक्षा गृष्टि सिंधिपरा । इक छिछा इ र शासा दिई तेसे किया गया है और अब भी जगह है। स्वामीने मिगाष्ट भिर्म भिगाष्ट्र के इन्हें कि भिग्न । एक कि इंड्राप्ट कि इन्हें हैं

हि स्माप्त शिव्य होने हैं। दुः ख यह ना होगा के प्राप्त है

। तजायुक्न । अन्त्रक प्राप्त ।

क्ति हो मारुपी किर्म किंकि इन दि है है उन कुर कि है है कि श्रेह में दूस सहस कि उसका साहना का सकता हूं कि नहीं। श्रोर हैं 1511ड़ इन्ने रेम कि सहस सहस की रेक म ग्राच्छ करह किडीए गृष्टि हि स्पर् राजासे छड़्ड करनेका जाता है। श्री पहिले ३३ सस्वष्य बनाने छगा परन्तु ससामि नहीं कर सका। अथवा कोन इष् इक ग्रष्टि . गिरु निइंट मिड्ड छिट ग्रेडनेछाई वस वह का क्रि क्रि एक ० ई न हो। एस है कि नहीं। ऐसा न हो कि जब वह नेव डारुक समामि न हा और पहिले बेडक क्वें न को ईक्टि म करने केडिक प्राप्त है इद शिष्य नहीं हो सकता है। तुममेंसे कीन है कि गढ़ बनाने चाहता र् श्रीर जी होई अपना क्या उठावे हुए मेरे पिन्ने न आने वह मेरा । इ । एक । वे इंडे हे कि हि मेरी हि मेर है । इस है । इस । इस । निपष्ट गृष्टि कि किंतिडीव गृष्टि किंडाम गृष्टि किंड्छ गृष्टि कि गृष्टि ार्हिम श्रक्षि राजाम क्लिपड श्रक्षि द्वाक्ष भ्राप हम देवि होष . रहक देव मिंडुन्ह करती इपि नेप्तर ग्राँड थि तिगत एमं कप्रिक इपि ड्रिंक ५९

३१ वह न भूमिक न खादक जिमे काम श्राता है. जोग उसे बाहर लीयाका स्वाद बिगड़ जाब ती बह किससे स्वादित किया जायगा। ३४ वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। लोण अच्छा है परन्तु यदि इंड है । इसी रीतिसे तुम्होंमें के कि अपना सर्वस्व स्तार है हु

। भिस्ति है । विसक् विचक कान हो सा सन ।

३,४ है। तब उसने उन्होंसे यह दशन्त कहा • तुममेसे कोन मनुष्य कहने उसे यह तो पाणियेंका ग्रहण करता श्रीर उनके संग खाता काइकुइकु क्याध्यक्ष प्रक्षिति शिष्टीत्य प्रक्षिति कुइकुइक् कर उगाहनेहारे और पापी लेगा सब योशु पास आते थे । हिनायुर्व किलिए हुई हाकि जाई इम हुई हाकि

अथवा कौन की है कि उसकी दस सूकी हों श्रीर वह जो एक द् सूकी खोवे तो दीपक बारके श्रीर घर ब्रहारके उसे जब लों न पावे तबलों यबसे न द्वंडे। श्रीर वह उसे पाके सिख्यों श्री पड़ेासि- १ नियांको एकट्टी बुलाके कहती है मेरे संग शानन्द करो कि मैंने जो सूकी खोई थी सो पाई है। मैं तुमस कहता हूं कि इसी रीतिसेएक १० पापी के लिये जो पश्चाचाप करता है ईश्वरके दुर्तोमें श्चानन्द होता है। श्रिक एक पापीके लिये जो पश्चात्ताप करे स्वर्गमें श्रानन्द होगा। जिन्हें पश्चात्ताप करनेका प्रयोजन न होय ऐसे निकानने धिर्मियोंसे वह निकानने की जंगलमें न छोड़े थीर जबलों उस खोई हुईकी न पाने तबलों उसके खोजमें न जाय। थार वह उसे पाके थानन्द से अपने कांघोपर रखता है. थार घरमें थाके भित्रों था पड़ोसियोंकी एकटे बुलाके उन्होंसे कहता है मेरे संग श्रानन्द करो कि मैंने थपनी खोई हुई भेड़ पाई है। मैं तुम्से कहता हूं कि इसी शीतसे है कि उस की सी भेड़ हैं। श्रीर उसने उनमेंसे एककी खोया है। श्रीर 6

पुत्र कहावनेके योग्य नहीं हूं मुक्ते अपने मजूरोमेंसे एकके समान कीजिये। तब वह उठके श्रपने पिता पास चला पर वह दूरही था २० चरानेको भेजा। श्रीर वह उन छीमियोंसे जिन्हें सूत्रर खाते थे १६ अपना पेट भरने चाहता था श्रीर कोई नहीं उसको कुछ देता था। अपना पेट भरने चाहता था श्रीर कोई नहीं उसको कुछ देता था। तब उसे चेत हुआ श्रीर उसने कहा मेरे पिताके कितने मजूरोंको १७ भोजनसे अधिक रोटी होती है थ्रीर मैं भूखसे मरता हूं। मैं १८ अठके अपने पिता पास जाजना श्रीर उससे कहूंगा हे पिता मैंने स्वर्थंके बिरुद्ध श्रीर श्रापको समने पाप किया है। मैं फिर् आपका १६ सियोंमेंसे एकके यहां रहने लगा जिसने उसे अपने खेतोंमें सूअर जब वह सब कुछ उठा चुका तब उस देशमें बड़ा अकाल पड़ा श्रीर वह कंगाल हो गया। श्रीर वह जाके उस देशके निवा-श्रीर वहां खुचपन में दिन बिताते हुए श्रप्नी सम्पत्ति उड़ा दिहें। दीजिये . तब उसने उनको अपनी सम्पत्ति बांट दिई। बहुत दिन नहीं बीते कि छुटका पुत्र सब इक्ष्र एकट्टा करके दूर देश चला गुसा िकर उसने कहा किसी मनुष्यके दे। पुत्र थे। उनमेंसे छुटकेने ११,१२ पितासे कहा हे पिता सम्पत्तिमेंसे जो मेरा श्रंश होय सो मुक्के [ उड़ांक पुत्रका दृष्टान्त । ] कि उसके पिताने उसे देखके दया किई और दोड़के उसके गलेमें २१ लिपटके उसे चूमा। पुत्रने उससे कहा हे पिता मैंने स्वर्गके विरुद्ध और आपके साम्ने पाप किया है और फिर आपका पुत्र कहावनेके

२२ बीग्य नहीं हूं। परन्तु पिताने श्रपने दासोंसे कहा सबसे उत्तम बस्र निकालके उसे पहिनाश्रो श्रोर उसके हाथमें श्रंगूठी श्रीर पांवोंसे २३ जुने पहिनाश्रो। श्रीर मोटा बक्कटलाके मारो श्रीर हम खावें श्रीर

२३ जूते पहिनान्रो । ग्रीर मोटा बछड़ लाके मारो श्रीर हम खावें श्रीर २४ ग्रानन्द करें । क्योंकि यह मेरा पुत्र मूत्रा था फिर जीत्रा है खो २४ गया था फिर मिला है . तब वे श्रानन्द करने लगे । उसका जेटा

पुत्र खेतमें था और जब वह श्राते हुए घरके निकट पहुंचा तब

२६ बाजा श्रीर नाचका शब्द सुना।श्रीर उसने श्रपने सेवकोंमेर २७ एकको श्रपने पास बुलाके पूछा यह क्या है। उसने उससे कह

श्रापका भाई श्राया है श्रीर श्रापके पिता ने मोटा बछडू मारा है २८ इसलिये कि उसे भला चंगा पाया है। परन्तु उसने क्रोध किय श्रीर भीतर जाने न चाहा इसलिये उसका पिता बाहर श्रा उस

श्रार मातर जान न चाहा इसालय उसका पिता बाहर आ उस २१ सनाने लगा। उसने पिताको उत्तर दिया कि देखिये में इतने बरसोंसे श्रापकी सेवा करता हूं श्रीर कभी श्रापकी श्राज्ञाक उहुंचन न किया श्रीर श्रापने मुक्ते कभी एक सेम्ना भी न दिय

उल्लंघन न किया श्रीर श्रापन मुक्त कभा एक सम्ना भा न दिय ३० कि मैं श्रपने मित्रोंके संग श्रानन्द करता। परन्तु श्रापका यह पुत्र जो बेश्याश्रोंके संग श्रापकी सम्पत्ति खा गया है ज्योंही श्राय

३१ त्योंही श्रापने उसके लिये मोटा बछड़ू मारा है। पिताने उससे कह हे पुत्र तू सदा मेरे संग है श्रीर जो कुछ मेरा है सो सब तेरा है

३२ परन्तु श्रानन्द करना श्रीर हर्षित होना उचित था क्योंकि यह तेरा भाई मूत्रा था फिर जीश्रा है खो गया था फिर मिला है

[ चतुर मंहारीका दृष्टानत । ]

श्रीशुने अपने शिष्योंसे भी कहा कोई धनवान मनुष्य थ

जिसका एक भंडारी था श्रीर यह दोष उसके श्रागे मंडारीप

२ लगाया गया कि वह आपकी सम्पत्ति उड़ा देता है। उसने उर बुलाके उससे कहा यह क्या है जो मैं तेरे विषयमें सुनता हूं अपर भंडारपनका लेखा दे क्योंकि तू आगेको भंडारी नहीं रह सकेगा

३ तब भंडारीने श्रपने मनमें कहा मैं क्या करूं कि मेरा खामी भंडा रीका काम मुक्ससे छीन लेता है . मैं खोद नहीं सकता हूं श्री

को अति थोड़में विष्वास्थीय हैं सि बहुतमंभी विश्वस्थित १० हैं और जो जा थाई थोड़में अथमी हैं से बहुतमंभी ने उप हो तो १९ हसिट के तो तुम अथमीके धनमें विष्वस्थिय न हुए हो तो १९ सचा धन तुम्हें कोन सिंगा। और जो तुम एम प्रेप धनमें विष्वसि- १२ प्रीय दे हो हो हो हैं हैं सिंग हैं में के स्वाप हो हैं से हैं है

[ ब्यवस्थाका आधिकार । ]

प्रशिक्षों मेरी जी की के वह सब सब बाते सुनी और १४ उसका रहा काम निम्में उन्होंसे कहा तुम कि मनुष्यों है। अपनेको घमी रहराते हो परन्तु हैंग्यर समको जानता हैं। कामनेको घमी रहराते हो परन्तु हैंग्यर आगे विनित्त हैं। काबक्षा और भविष्यह्मा लोग पोहनरों थे तबसे हेंग्यर ३६

साउचका सुसमाचार सुनाया जाता है और सब कहें उसमें १ फ्रिनीई पार्क के कुन्छी क्य कायस्थाक प्रका किन्दु के लोग होन्छ। इसमाय श्रीक प्रियोगिक १८ जाना सहज है। का क्षेत्र श्रीका अपनी १८

ग्रिक है। एक नमागिक्ष छि छै के डाइडी सिरीएक कंगाए कि हि के डाइडी ड्रैकि कि सिरा है है। गिगक सिमास्ट निया है। । है। एक नमागिक्ष मागिक्ष है।

#### [ धनवान क्रार मिखाराका दृष्टान्त ।

। किनाम डिक भिक्ति देह कि देकि भिर्मोकापु श्राष्ट्र कि है कि भु दिहा किस्मिक्सिक्सिक्सिक मिल कि मिल कि मिल मिल मिल है है प्रात्ता यदि स्तक्रिमें केर्ड उनके पास जाय तो वे पश्चाताप हैं। ए मिड़ाबड़ 10मी ई 1छाई हो। मृत्त दिनह है है। हो। किम्ह काम्भु किम्हितम्ह्रस्यकीम गृष्टि । मृमु । इक म्रिम्ह मिन्निविद्ध ३,६ । जिल्ल सिनाष्ट्र कांड्रीप एड्र भिर हे की रहे न एए केंड्रे किए इन्छ ड़ा ई द्वाप होंग ईम कीरिक · किसीं एड कातनी ईम हिट उड़ हु 157क किनहीं स्प्राप्त में 15मी है इत 13क नेसर । हाए साम ७९ जाया चाहे से। नहीं जा सक और न उधरके लेगा इस पार हमारे भानतर उहराया गया है कि की लेगर इधरसे उसपार तुम्हारे पास हिं सिनि राइम्ह ग्रेष्ट रामड़ पिर ग्रेष्ट । है । एकछ है ग्रेष्ट है है है और देशाही इिल्याजर विपन्त परन्तु अब वह याति पाता कहा है पुत्र स्मर्य कर कि तू अपने जीतेजी अपनी सम्पत्ति पा चुका निमिशिषड़ हन्प्र । इ १ किएक मिछाक मड़ मिं कींफिक रेक डिंड ५,९ कि प्रकि छिम किछ्ड मिलिए ग्रर्ड किछिए कि एए की हिस् पुकारक बोला है मिता इबाहीस सुभ्तपर दया करके होलपाजरका इन वत । एक किमान क्षेत्रका मुहारि किसर गृष्टि किस हिन्दू हुन ४५ २३ औए परलेकिमें उसने पीड़ामें पड़े हुए अपनी शिख उठाई और गाहा गोह महिनाया और वह धनवान भी महा भाइ। गाहा गाहा । किसिडाहड़े किसर निंहड़ प्रष्टि । ए हाए इस हाए इह । ए हिडाइ 99 निरते थे पेर भरने चाहता था और कुत्र भी आके उसके घानोंको १३ घानोंसे भरा हुआ था . श्रीर उन बुरचारोंसे जो धनवानकी मेजसे इियाजर नाम एक कंगाल उसकी देवड़ी पर डाला गाम भा भी के पहिन्या और प्रतिहेन विभव और सुखसे रहता था। और ३६ तक समदान मनेव्य था जो बंजनी बख और मलमल

#### गरि भिग्न ।मछ तथा १४ए८ गरि भाष्ट्री गर्माठ ] [ । एई२६ ।मण्डू त्रिशहर्म

हैं गिन्डिन गिम्छ म स्टॉफ्निट एडक फॉफ्निए निष्टीए एट्टि कि । ई तिम्छ है सिएड केसिट किसिट के एड क्रिक्ट के एड केसिट की गिड़ि छिप पूछी कैसेट किसिड केसिट किस्प सिर्फिट छि। मिन्निस इन ग्रह गिम्हा बांचा मोना कैसेट उप सिह्मे

5 for biyyk iyê gir iyê gir . fsy bêr tippê fepk 8 fe 1 en iyê te fa firmî di xilê firmî ferre fe

की उसका समा है और पाई पड़तावें तो असे समा कर । का अस कहा हैन भरमें सात कर तेरा अपराध करें और साम में के कि भरमें तेरी आर फिरक कहें में पड़ताता हूं तो उसे समा कर । तब १ भरमें तेरी आर करा हमारा विश्वास बढ़ाइमें । असे के पाइक हम प्रके क्रकों राहेक एक दानेक तुल्य विश्वास होता तो तुम इस गुरुक किसों जो कहा के वाल जा और समुद्रमें लग जा वह तुम्हारी

श्राचा सावता।

[। मन्त्रक गम्न किर्छिशिक छन् तम्हि ]

88 किलोगिए ग्रिष्ट नारंसीाए भट्ट नाम क्षिमिणएको एषि 98 पर प्राप्त प्रनिष्ठ सेम्बोर भिकी इस घर । पर एतास कांड्र स्पेरिक्टि 98 किंस्ट के ग्रिष्ट । भट्ट इस्च भट्ट प्राप्त स्थापन केस्पर दिस्क स्थापन 188 किंस्ट केस्पर्ट इस्च । किलीकि पर्ट्य भ्रमित क्राप्ट केस्ट किंस्ट स्थापन किंग्ड निष्ट । व्हिस्स्चित पर्ट्य भिष्ट क्रिक्ट क्रिक्ट स्थापन हैं। १४ शुद्ध किये गये । तब उनमेंसे एकने जब देखा कि मैं चंगा हुआ १६ हूं बड़े शब्दसे ईश्वरकी स्तुति करता हुआ फिर आया . और

यीशुका धन्य मानते हुए उसके चरणों पर मुंहके बळ गिरा.

१७ श्रीर वह शोमिरोनी था। इसपर यीशुने कहा क्या दसों शुद्ध न

१८ किमे गमे तो नो कहां हैं। क्या इस श्रन्यदेशीको छोड़ कोई नहीं

१६ ठहरे जो ईश्वरकी स्तुति करने को फिर श्रावें। तब उसने उससे
कहा उठ चळा जा तेरे विश्वासने तुभे बचाया है।

[ ईश्वरको राज्यको शीख्र ग्रानिका वर्णन । ]

२० जब फरीशिमोंने उससे पूछा कि ईश्वरका राज्य कब आवेगा तब उसने उन्होंका उत्तर दिया कि ईश्वरका राज्य प्रत्यक्त रूपसे नहीं २१ आता है . श्रीर न लोग कहेंगे देखा यहां है श्रथवा देखा वहां है क्यांकि देखा ईश्वरका राज्य तुम्होंमें है ।

२२ उसने शिष्योंसे कहा वे दिन श्रावेंगे जिनमें तुम मनुष्य के
२३ पुलके दिनोंमेंसे एक दिन देखने चाहोगे पर न देखोगे। लोग
तुम्होंसे कहेंगे देखो यहां है श्रथवा देखो वहां है पर तुम मत
२४ जाश्रो श्रीर न उनके पीछे हो लेश्रो। क्योंकि जैसे विजली जो
श्राकाशकी एक श्रोरसे चमकती है श्राकाशकी दूसरी श्रोर तक
ज्योति देती है वैसाही मनुष्य का पुत्र भी श्रपने दिनमें होगा।
२४ परन्तु पहले उसको श्रवस्य है कि बहुत दुःख उठावे श्रीर इस
२६ समयके लोगोंसे तुच्छ किया जाय। जैसा नृहके दिनोंमें हुश्रा
२७ वैसाही मनुष्यके पुत्रके दिनोंमें भी होगा। जिस दिनलों नृह
जहाज़पर न चढ़ा उस दिनलों लोग खाते पीते विवाह करते श्री
विवाह दिये जाते थे. तब उस दिन जलप्रलयने श्राके उन सभीको
२८ नाश किया। श्रीर जिस रीतिसे लूतके दिनोंमें हुश्रा कि लोग

रम नाश किया। श्रीर जिस रीतिसे लूतके दिनोंमें हुश्रा कि लोग रह साते पीते मोल लेते बेचते बोते श्री घर बनाते थे . परन्तु जिस दिन लूत सदोमसे निकला उस दिन श्राग श्रीर गन्धक ३० श्राकाशसे बरसी श्रीर उन सभोंको नाश किया . उसी रीतिसे ३१ मनुष्यके पुत्रके प्रगट होने के दिनमें होगा। उस दिन में जो कोठे

पर हो श्रीर उसकी सामग्री घरमें होय सी उसे लेनेकी न उतरे ३२ श्रीर वैसेही जो खेतमें हो सी पीछे न फिरे। लूतकी स्त्रीको ३३ स्मरण करो। जो कोई श्रपना श्रास बचाने चाहे सी उसे खोवेगा श्रीर जो कोई उसे खोवे सो उसकी रचा करेगा। मैं ३४ तुमसे कहता हूं उस रातमें दो मनुष्य एक खाटपर होंगे एक लिया जायगा श्रीर दूसरा छोड़ा जायगा। दो खियां एक संग ३४ चक्की पीसती रहेंगी एक लिई जायगी श्रीर दूसरी छोड़ी जायगी। देा जन खेतमें होंगे एक लिया जायगा श्रीर दूसरा छोड़ा ३६ जायगा। उन्होंने उसकी उत्तर दिया हे प्रभु कहां. उसने उनसे ३७ कहा जहां लोथ होय तहां गिद्ध एकट्टे होंगे।

[ ग्रथम्मी विचारकत्ती का दृष्टान्त । ]

नित्य प्रार्थना करने श्रीर साहस न छोड़नेकी श्रावरिश्वकता के विषयमें यीश्चने उन्होंसे एक दृष्टान्त कहा . कि र
किसी नगरमें एक बिचारकर्ता था जो न ईश्वरसे उरता न
मनुष्यका मानता था। श्रीर उसी नगरमें एक बिधवा थी र
जिसने उस पास श्रा कहा मेरे मुद्देसे मेरा पळटा लीजिये।
उसने कितनी बेरलों न माना परन्तु पीछे श्रपने मनमें कहा थ
यद्यपि में न ईश्वरसे उरता न मनुष्यका मानता हूं . ताभी ४
यह बिधवा मुक्ते दुःख देती है इस कारण में उसका पळटा
लेऊंगा ऐसा न हा कि नित्य नित्य श्रानेसे वह मेरे मुंहमें
कालिख ळगावे। तब प्रभुने कहा सुना यह श्रधम्मी बिचारकर्ता ६
क्या कहता है। श्रीर ईश्वर यद्यपि श्रपने चुने हुए छोगोंके बिषय ७
में जो रात दिन उस पास पुकारते हैं धीरज धरे तीभी क्या उनका
पळटा न लेगा। में नुमसे कहता हूं वह शीघ्र उनका पळटा लेगा म्ह
तीभी मनुष्यका पुत्र जब श्रावेगा तब क्या पृथिवीपर बिश्वास
पावेगा।

[ फरीशी ग्रीर कर उगाइनेहारेका दृष्टान्त । ]

श्रीर उसने कितनेंसे जो श्रपनेपर भरोसा रखते थे कि हमधर्मी हैं श्रीर श्रीरोंको तुच्छ जानते थे यह दृष्टान्त कहा। दो सनुष्य १० मिन्दरमें प्रार्थना करनेको गये एक फरीशी श्रीर दूसरा कर उगाहनेहारा। फरीशीने श्रलग खड़ा हो यह प्रार्थना किई कि हे ईश्वर ११ में तेरा धन्य मानता हूं कि मैं श्रीर मनुष्येंके समान नहीं हूं जो उपद्रवी श्रन्यायी श्रीर परस्वीगामी हैं श्रीर न इस कर उगाहनेहारे

। गाम्ना । एकी किर कि कि कि कि अपने वापना । गापा नाया क्यां के हे अपने एक मिल्ह कि पि क्यां का पाप वह दूसरा नहीं पर यही मनुष्य थम्मी ठहराया हुआ अपने धरको की दूं 15इक छिमठ में । एक 1एड़ प्राणिश समु प्रहर्ड है 1इक 88 १३ क्याहेका दसवां अंश देता हूं । कर उगाहनेहारेने दूर एवंडा हो १२ के समान । में अठवारेमें दें। बार उपवास करता हूं में अपनी सब

#### । । । हे माधाक क्षितिका कामीस

उसमें प्रवेश करने न पानेगा। के के हे हैं क्षेत्र है। एक कि का अकला है। सहस्र च के वह डू 155क छा छात्र हैं 1 हैं। दें क्लिक राज्य करात्र है क्लिक फिल कह हम इन्ह गृष्टि कि माथ छाए रेम किंकिजा । इक काऊ हु छाए मिए किंकिलाक मिधुपि । 15ांड इन्ह केछई ड्राप्ट मिश्म ३१ हिट्ट ड्रेन्ड इह की शिरु साप शिष्टि मि किंकिडाड नितकी ए। कि

[ । तिकतान जियान स्रीयुक्त बातनेत ।

१३ है। वीशुने वह सुनके उससे कहा तुभ्रे अब भी एक बातकी घरी है। आदर् कर । उसने कहा इन सभोका मैंने अपने छड़कपनसे पालन किया निति भर कर सूठी साची भर दे अपनी माता और अपने जिलाका २० तू आसाशाक्री जानता है कि परखीगमन मत कर नरहिंसा मत कर् । प्रहर्य होएए क्ये छहके हैं डिम मम हैं। है । एडक रिस समह १६ अनन्त जीवनका अधिकारी हुंगा। यीथुने उससे कहा तु सुर्फ में भिनेक माक नर्क गुर उत्तम गुर कोन काम करनेले में

ए इ सन पानेगा और आ मेरे पीड़े हैं। के उह सनके आहे भिष्ट हु प्रस् ई डांक किंछिगाने के के कि हि इं एर्फ इक् कि • ई

३४ प्रवेश करना केसा किंदिन होगा। ईष्वरके राज्यमें धनवानके प्रवेश र अध्यने उसे अति उदास देखके कहा धनवानों की ईंश्वरक राज्यमें हुआ क्योंक वह बहा धनी था।

किन्म निष्ट कि उद्ध नेसर । ई राज्य । इ एगर रक्सकी रि वित थर १इ६ करनेस अंटका सुईक नाकमेंसे जाना सहज है। सुननेहाराने कहा

न्द्र हिंप क्या देखिये हम एकि सब कुछ छोड़ न के न के न के न । ई किकार ाई छिरहरई कि ई निहिन्छ छ

39 निमनी की डूं 153क चम छमते में 13क मिन स्पार । ईं किंते 15 कि 15 किंद्राम 15 15मी 151म वा पर केंकी क्ष्मार केंक्ट्रहुं 20 नेडूट मिष्टमम सड़ (क्ट्र ईं डिन ड्रेंग्क् 1799) । 15 11मास्न किंक्ड्रिक 1 11म्हीप न निम्हें स्वतित्रम्भ भूक्षात्र क्रिये

[ गागुका अपनी मृत्युक विषयमें बताना ।

श्रीत बारह शिल्मिकी के उनसे कहा है। है। विस्थावी मुश्रे बार्स कि कि विस्थावी सुर्ध के विस्थावी सुर्ध है। विस्था से किय के उनस्क की स्था है से सह है। स्था के क्ष्म के किया माय है से सह स्था किया नाय । वह अन्यद्धियों के सिर्ध है। सिर्ध के 
[। ज्ञान्त्र किर्मिक केष्र काईतिही

्र क्षेत्र विसीहोमें प्रवेश करके उसके बीचसे हैंके जाता था। प्रश्नित के प्रमाण कर मसुख्य था जो कर उसाहने- दे इंशि का प्रधान था कोए वह धननान था। वह योशुको देखने इ चाहता था कि वह कैसा मनुष्य है परन्तु भीड़के कारण नहीं 
४ सका क्योंकि नाटा था। तब जिस मार्गसे यीशु जानेपर था उसमें 
४ वह श्रागे दें।ड़के उसे देखनेको एक गूलरके बृह्मपर चढ़ा। जब 
यीशु उस स्थानपर पहुंचा तब ऊपर दृष्टि कर उसे देखा श्रीर उससे 
कहा है जक्कई शीघ उतर श्रा क्योंकि श्राज मुस्ते तेरे घरमें रहना 
६ होगा। उसने शीघ उतरके श्रानन्दसे उसकी पहुनई किई। 
७ यह देखके सब लोग कुड़कुड़ाके बोले वह तो पापी मनुष्यके यहां 
पाहुन होने गया है। जकईने खड़ा हो प्रभुसे कहा हे प्रभु देखिये 
मैं अपना श्राधा धन कंगालोंको देता हूं श्रीर यदि सूठे देख 
१० कि यह भी इब्राहीमका सन्तान है। क्योंकि मनुष्यका पुत्र खोये 
१० कि यह भी इब्राहीमका सन्तान है। क्योंकि मनुष्यका पुत्र खोये 
हुएको हंडने श्रीर बचाने श्राया है।

[दस मेाहरका दृष्टान्त !] ११ जब लोग यह सुनते थे तब वह एक दृष्टान्त भी कहने लगा इस लिये कि वह यिरूशलीमके निकट था श्रीर वे सममते थे कि १२ ईश्वर का राज्य तुरन्त प्रगट होगा। उसने कहा एक क़ुलीन १३ मनुष्य दूर देश की जाता था कि राजपद पाके फिर ग्रावे। ग्रीर उसने अपने दासोंमें से दसकी बुळाके उन्हें दस मोहर देके उनसे १४ कहा जबलों में न श्राऊं तबलों ब्योपार करो। परन्तु उसके नगरके निवासी उससे बैर रखते थे श्रीर उसके पीछे यह सन्देश १४ भेजा कि हम नहीं चाहते हैं कि यह हमींपर राज्य करे। जब वह राजपद पाके फिर श्राया तब उसने उन दासोंका जिन्हें रोकड़ दिई थी अपने पास बुलानेकी आज्ञा किई जिस्तें वह जाने १६ कि किसने कीनसा ब्योपार किया है। तब पहिलोने आके कहा ९० हे त्रमु श्रापकी मोहरसे दस मोहर लाभ हुई। उसने उससे कहा धन्य हे उत्तम दास तू अति थोड़ेमें बिश्वासयाग्य हुआ तु १८ दस नगरोंपर अधिकारी हो । दूसरेने आके कहा हे प्रभु आपकी १६ मोहरसे पांच मोहर लाम हुईं। उसने उससे भी कहा तू भी २० पांच नगरोंका प्रधान हो। तीसरेने त्राके कहा हे प्रभु देखिये २१ श्रापकी मोहर जिसे मैंने श्रंगोछेमें धर रखा। क्योंकि मैं श्रापसे

डरता था इसिलिये कि श्राप कठोर सनुष्य हैं जो श्रापने नहीं धरा सो उठा लेते हैं श्रीर जो श्रापने नहीं बोया सो ठवते हैं। उसने उससे कहा हे दुष्ट दास में तेरेही मुंहसे तुम्मे दोषी ठहरा-२२ कंगा. तू जानता था कि में कठोर मनुष्य हूं जो मैंने नहीं धरा सो उठा लेता हूं श्रीर जो मैंने नहीं बोया सो ठवता हूं। तो तूने २३ मेरी रोकड़ कोठीमें क्यों नहीं दिई श्रीर में श्राके उसे ब्याज समेत ले लेता। तब जो लोग निकट खड़े थे उसने उन्होंसे कहा वह २४ मीहर उससे लेशे। श्रीर जिस पास दस मोहर हैं उसको देशे। उन्होंने उससे कहा हे प्रमु उस पास दस मोहर हैं । मैं २४,२६ तुमसे कहता हूं जो कोई रखता है उसको श्रीर दिया जायगा परन्तु जो नहीं रखता है उससे जो कुछ उस पास है सो भी ले लिया जायगा। परन्तु मेरे उन बेरियोंको जो नहीं चाहते थे कि मैं २७ उन्होंपर राज्य करूं यहां ठाके मेरे साम्हने बध करे।।

[ बीशुका विरूशलीममें ब्रद्भुत रीतिसे प्रवेश करना । ]

जब यीशु यह बातें कह चुका तब विरुश्लीमको जाते हुए २६ श्रागे बढ़ा। श्रीर जब वह जैतृन नाम पर्व्वतके निकट बेतफगी २६ श्रीर बेथनिया गांवों पास पहुंचा तब उसने श्रपने शिष्योंमेंसे देशको यह कहके भेजा. कि जो गांव सन्मुख है उसमें जाशो ३० श्रीर उसमें प्रवेश करते हुए तुम एक गदहीं के बच्चेको जिसपर कभी कोई मनुष्य नहीं चढ़ा बंधे हुए पाश्रोगे उसे खोळके लाग्रे। जो तुमसे कोई पृष्ठे तुम उसे क्यों खोळते हो ३१ तो उससे यूं कहो प्रभुको इसका प्रयोजन है । जो भेजे ३२ तो उससे यूं कहो प्रभुको इसका प्रयोजन है । जो भेजे ३२ तये थे उन्होंने जाके जैसा उसने उनसे कहा वैसा पाया। जब वे बच्चेको खोळते हो । उन्होंने कहा प्रभुको इसका प्रयोजन है । ३६ सो वे बच्चेको खोळते हो । उन्होंने कहा प्रभुको इसका प्रयोजन है । ३४ सो वे बच्चेको खोळते हो । उन्होंने कहा प्रभुको इसका प्रयोजन है । ३४ सो वे बच्चेको वीश्र पास लागे श्रीर श्रपने कपड़े उसपर डाळ ३४ के थीश्रुको बैठाया। ज्यों ज्यों वह श्रागे बढ़ा त्यों त्यों लोगोंने ३६ श्रपने अपने कपड़े सार्गमें बिछाये। जब वह निकट श्राया श्रर्थात ३७ श्रपने श्रपने कपड़े सार्गमें बिछाये। जब वह निकट श्राया श्रर्थात ३७ जित्न पर्व्वतके उतारलों पहुंचा तब शिष्योंकी सारी मंडली श्रान-निदत हो सब श्रारचर्य कम्मोंके लिये जो उन्होंने देखे थे बड़े शब्दसे ईश्वरकी स्तुति करने लगी. कि धन्य वह राजा जो परमेश्वर

। फिरु प्राक्ष प्रकाप कि इंग्रे पह गाकि के कि है । तहक भ हे हैं की एट्डी रुक्ट इन्ह नेस्ट । फ्डोंड किएड केएड केएड है ० ४ कार्ड हमड़ गिर किस में हमें हम हो हो हो हो है है -ाणु मिनाष्ट्र हंट छिन्छ गृष्टि नींग्र मेंगेन्ड . ई छा। हमान ह नह

मिलावेंगे और तुभ्रमें पत्थर्पर पत्थर् न छोड़िंगे क्वींकि तुने वह मिड्रिमी किंकिछाइ रिर्ह मिस्स्तु हि किस्स्तु शृष्टि . फिर्झ्न कार्नु शृष्टि ४४ ज़िल निर्म किन कि क्षेत्राप्त अन्तु मही है। है भिद्धी सिंहर देत है हिन सुभए आति है इ कि भिर मिन्दी एड़ निगए हैंड लिक किरुएक निगए भिर के एडक ग्रिह ९४ जब वह निकट आया तब नगरका देखके उसपर रोया ,

समय जिसमें तुक्त पर होष्टे किहूँ गहूं न जाना।

# वीगुका मन्दिर की पवित करना।

बाबान थे। १६ परन नहीं जातते थे कि क्या कर क्योंक सब लेगाउसकी सुननेको और अध्यापक और लोगोंक प्रधान उस नाश करने चाहते थे. ४७ है। वह मन्दिरमें प्रतिदिन वपदेश करता था और प्रथान याजक घर प्राथेनाका घर है . परन्तु तुमने उसे डाकुशांका खोह बनाया १६ की इ एक हो। कि एक है । १६ है । १६ है । १६ 8१ तब वह मोन्द्रम जाक का लाग उसमें देखते था मोल लेते

## ि योगुका प्रथान याजकांका निरुत्तर करना ।

जो हम कह मनुष्योकी श्रोरसे तो सब लोग हमें प्रथरवाह कर्नो ह ता वह कहेगा फिर तुमन उसका निश्वास बचा नहीं किया। जोए रे तब उन्होंने आपसमें बिचार किया कि में हम कहें स्वर्गकी अरिस् । एड मिन्स दिनां क्या स्वान क्या प्रथा । मिन्सि हिमा । । किन्डार । क्षिड़े प्रकट कंस् गाख़ुम जान कर छमत मि में की गण्डी ह इ कीन है जिसने तुफका यह अधिकार दिया। उसने उनको उत्तर बाले हमसे कह तुम्के में काम करनेका कैसा अधिकार है अथवा हे और अध्यापक लोग प्राचीनोंके संग निकट आधे. और उससे े उपदेश देता श्रीर सुसमाचार सुनाता था तब प्रधान वातक क्नोंमेंसे एक दिन जब थीथु सन्दिरमें उगोंकी

करनका कसा आधिकार है। इनसे कहा है। है भी तुसकी नहीं बताता हूं कि सुर्फ में कि न निष्ट्यी । एष्ट्र मिडिक इक निमास डिम मड़ की एफ्डी रक्त निडिन्ह क्योंकि वे निश्चय जानते हैं कि भेहन सबिष्यहुत्ता था। क्षे ७

## ु दृष्ट मालियोका दृष्टान्त ।

पुस्तकक इस बचनका अर्थ क्या है कि जिस प्रथएको थवड्योने कहा पैसा न होने । उसने उन्होंपर होष्ट्र कर कहा तो धरमे- १७ नोइन्ड केम्पु इप , गार्ड हाथ हैगा , यह सुनके उन्होंने क्वासी उन्हें स्था करेगा । वह आरू हुन साधियों के । एक से इन्ह सिाइक वारीसे वाहर निकालक मार डाला . इसिलिये दाखकी वारीका १९ किछाड़ छट मेंड्रिन्ड गृष्टि । षास्ट दि ।ग्रामड़ ग्रकधीष्ट की छाड प्राप्त भट मड़ हिलाइ है गिकधोष्ट कि इष्ट की कि निम्क ग्राप्तकी उसका आदर करेंगे। परन्तु माली छोगु उसे देखके आपसमें १४ केछा है हि है नाह । एक गार्ने प्रकार है । केख है । केख है । केख है । बायल कर्क निकाल दिया। तब दाखकी वाशीक स्वामीन कहा में १३ हान फेर दिया। फिर उसने तीसरेका भेजा और उन्होंने उसे भी १२ इंग्लि मेजा और उन्होंने उसे भी सारक श्रीह अपमान करके हुन्हें मालियोंने उसे मारके छुड़े हाथ फेर दिया। किर उसने हुसर १९ हासकी मेना कि वे ड्राएकी वारीका कुछ फल उसको देव परन्तु दिनलो परदेशका चला गया। समयमें उसने मालियोंके पास एक १० 3 नेष्ठिम फिकी की 110ऊ नेड़क ज्लाइड ड्रम मिर्गिग डेक कि

िक्तर क्षेत्रका प्रथत । । देश सिर्मार्थ हे हुन्रुम । इक छन। इड

हाय बढ़ाने चाहा क्योंकि जानते थे कि उसने हमारे बिरुद्ध यह पीस दालेगा । प्रधान यानको और ऋध्यापकाने उसी घड़ो उसपर १६ किस्ट पार्गित द्वर हो जायगा श्रीर जिस किसी पर बह गिर्मा उसकी निकम्मा जाना वही कोनेका सिए। हुआ है। जे। कोई उस परशरपर १८

इन को । शुरु भिर्म मिन्न । के मिन स्था पूछा । के रे सम्मी दिखाव इसिविये कि उसका बचन पकड़ें और उसे देशाध्य-०९ किम्प्रह मेर हो मार्क कि मिर्देश कि कि हो हो हो है है ।

है गुरु हम जानते हैं कि श्राप यथार्थ कहते श्रीर सिखाते हैं श्रीर पचपात नहीं करते हैं परन्तु ईश्वरका मार्ग सत्यतासे बताते हैं। २२,२३ क्या कैसरको कर देना हमें उचित है श्रयवा नहीं। उसने उनकी २४ चतुराई बूमके उनसे कहा मेरी परीचा क्यों करते हो। एक सूकी मुक्ते दिखाओं . इस पर किसकी मूर्चि श्रीर छाप है . उन्होंने २४ उत्तर दिया कैसरकी। उसने उनसे कहा तो जो कैसरका है सो २६ कैसरको देशो श्रीर जो ईश्वरका है सो ईरवरको देशो। वे लोगोंके सामने उसकी बात पकड़ न सके श्रीर उसके उत्तरसे श्रचम्भित हो जुप रहे।

योगुका की उठनेके विषयमें सद्भियोंको निस्तर करना। २० सद्की लोग भी जो कहते हैं कि मृतकोंका जी उठना नहीं होगा २८ उन्होंमेंसे कितने उस पास श्राये श्रीर उससे पूछा . कि हे गुरु मुसाने हमारे लिये लिखा कि यदि किसीका भाई अपनी स्त्रीके रहते हुए निःसन्तान मर जाय तो उसका भाई उस स्त्रीसे विवाह २६ करे और अपने भाईके लिये बंश खड़ा करे। सो सात भाई थे. ३० पहिला भाई बिवाह कर निःसन्तान मर गया। तब दूसरे भाईने ३१ उस स्त्रीसे विवाह किया श्रीर वह भी निःसन्तान मर गया। तब तीसरेने उससे बिवाह किया त्रीर वैसाही सातों भाइयोंने . पर वे ३२,३३ सब निःसन्तान मर गये। सबके पीछे स्त्री मर गई। सो सृत-कोंके जी उठनेपर वह उनमेंसे किसकी स्त्री होगी क्योंकि सातोंने ३४ उससे बिवाह किया। यीशुने उनको उत्तर दिया कि इस लोकके ३४ सन्तान बिवाह करते श्रीर बिवाह दिये जाते हैं। परन्तु जो लोग उस लोकमें पहुंचने श्रीर सृतकोंमेंसे जी उठनेके योग्य गिने जाते वे ३६ न बिवाह करते न बिवाह दिये जाते हैं। श्रीर न वे फिर मर सकते हैं क्योंकि वे स्वर्गदूतोंके समान हैं श्रीर जी उठनेके सन्तान होनेसे ३७ ईरवरके सन्तान हैं। श्रीर मृतक लोग जो जी उठते हैं यह बात मूसाने भी माड़ीकी कथामें प्रगट किई है कि वह परमेरवरको

इब्राहीमका ईश्वर श्रीर इसहाकका ईश्वर श्रीर याकृबका ईश्वर इम कहता है। ईश्वर मृतकोंका नहीं परन्तु जीवतोंका ईश्वर है इक्ष्मोंकि उसके लिये सब जीते हैं। श्रध्यापकोंमेंसे कितनोंने उत्तर दिया कि हे गुरु आपने अच्छा कहा है। और उन्हें फिर उससे ४० कुछ पूछनेका साहस न हुआ।

[ यीशुका श्रपनी पदवीके विषयमें लोगींकी निरुत्तर करना।

तब उसने उनसे कहा लोग क्योंकर कहते हैं कि खीष्ट दाऊदका ४१ पुत्र है। दाऊद श्रापही गीतोंकी पुस्तकमें कहता है कि परमेश्वरने ४२ मेरे प्रभुसे कहा . जबलों में तेरे शत्रुश्रोंको तेरे चरणोंकी पीढ़ी न ४३ बनाऊं तबलों तू मेरी दहिनी श्रोर बैठ। दाऊद तो उसे प्रभु ४४ कहता है फिर वह उसका पुत्र क्योंकर है।

[ यीगुका अध्यामकोंको देखी ठहराना । ]

जब सब लोग सुनते थे तब उसने श्रपने शिष्योंसे कहा . ४४ श्रध्यापकोंसे चौकस रहो जो लंबे बस्च पहिने हुए फिरने चाहते हैं ४६ श्रीर जिनको बाजारोंमें नमस्कार श्रीर सभाके घरोंमें ऊंचे श्रासन श्रीर जेवनारोंमें ऊंचे स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाश्रोंके घर खा ४७ जाते हैं श्रीर बहानाके लिये बड़ी बेरलों प्रार्थना करते हैं . वे श्रिक दंड पावेंगे।

[ एक विधवाकी दानकी प्रशंसा । ]

यीशुने श्रांख उठाके धनवानोंको श्रपने श्रपने दान भंडारमें डालते देखा। श्रोर उसने एक कंगाल विधवाको भी २ उसमें दें। छदाम डालते देखा। तब उसने कहा में तुमसे सच ३ कहता हूं कि इस कंगाल विधवाने सभोंसे श्रधिक डाला है। क्योंकि इन सभोंने श्रपनी बढ़तीमेंसे ईरवरको चढ़ाई हुई बस्तुश्रोंमें ४ छुछ छाला है परन्तु इसने श्रपनी घटतीमेंसे श्रपनी सारी जीविका डाली है।

[ योगुका भविष्यद्वाक्य. १ — दु:खोंका ग्रारंभ । ]

जब कितने छोग मन्दिरके विषयमें बोछते थे कि वह सुन्दर १ पत्थरोंसे थ्रोर चढ़ाई हुई बस्तुश्रोंसे संवारा गया है तब उसने कहा. यह सब जो तुम देखते हो वे दिन श्रावेंगे जिन्होंमें पत्थरपर ६ पत्थर भी न झेड़ा जायगा जो गिराया न जायगा।

उन्होंने उससे पूछा हे गुरु यह कब होगा श्रीर यह बातें जिस ७ समयमें हो जायेंगीं उस समयका क्या चिन्ह होगा। उसने कहा म

११ राज्यक विरुद्ध उठी। और अनेक स्थानाम वह भुईदी और ९० तुरन्त नहीं होगा। तब उसने उन्होंसे कहा देश देशके और राज्य तव सत खबराओ क्योंक इनका पहिले होना अवस्य है पर अन्त ह पीड़े मह निर्मा हिं हिंदे हैं है । विश्व है से से से से से में किन्ह मह ि हैं । हो हो समा समा है है हि में हिंद काल हिमान र्म एकि छड्ड कीछि ।हार न धामप्रम की डिप्र मुक्कि

अकाल और मिरियों होंगी और सर्वकर लच्या और आकाशस

। गिंड जार इन्ही इंक इंक

हुन । पिरेक प्रें मिस लास का स्था सब लेगा तुमसे वेर करेंगे। परन्तु । फिराइफ्क हाड किंक्निकी छिममह गृष्टि फिराइक्क इस्ह एनक्रि १६ सक्ता। तुम्हारे माला मिला औए माई और कुरंब और पिका तुम्हारे सब बिरोधी उसका खंडन अथवा सम्हता नहीं कर ११ न करने। क्योंकि में तुम्हें ऐसा बचन और ज्ञान देजना कि अपने मनमें उहरा एक्खों कि इस उत्तर हने के िके आगेसे निन्ता रिप्रह मि । तिग्यारे हि कि प्रिस्त है । इस्से सम्बन्ध है । विग्रास ४६ , ६९ क िंग्स क्लिया में इस्ताया और राजाया के स्थाय कि साम के ग्रीह तिह सतावित ग्रीर मेरे नामक कारण समाक वर्ष ग्रीह १२ परन्त इन समोके पहिले लोग तुमपर अपने हाथ बढ़ाचेंगे

### ्योगुका भावस्यद्वाकाः ३—महाक्रम ।

किहतारे निम्ह । गागई न दन भिर छाव क्यू नक्षिता आरहा ३१

जबला अन्यद्धियोका समय पूरा न होने तबलो विस्थानीम प्राप्त मारे पड़ेंग के स्वाप्त क्यांक कार्य महिन मार्थ मार्य रिक्ष के वाम बहा कुश और हम जाएर कोय होगा व खड़की हीं हाय हाय गमें वितियां और इस पिलानेवालियां क्यों के मर । विद्व प्रिप्त का किकानपुरमम् की मिंड नही कर्न इड़ इं है। क्योंका ने क्ये प्रकार प्रकार में कर है। क्योंका महि इंड क्षा प्रहाड़ीपर भागे. जो विस्थाबीमक बीचमें हो सी निकल जाब डि साफ्रीड्रेभि कि कि । है । शाहर उक्ती । नाक इस्ट किस्ट की १९ ितार का तम तुम जिस्मातीमका एका विशे हुए देखी तब जानी

शन्यद्विश्विति स्दि। व्यक्ति॥।

अपने प्राणीकी रहा करो।

्यीयुका सविष्यद्वास्य, ६ — सनुष्यके पुलका पिर आना ।

। इ ।।। इक्ष्म अधि । गुराहम् कींकि किराइट मुख्य स्पन्न किराइट किराइट किराइट ७९ मत्राप्त किस्पु क्षेत्रवस व वत्र । शिकास पद्भा सिकार के कींफिन रिधात हि सिर्फ क्कानुस समुख्य सिर्मा है। यह सिर्मा इड्रॉका गर्नेता होगा। श्रीए संसारियर आनेहारी वातोंके भयसे १६ कि इस्स गृहि तिगई उड़ाप्रव गृहि उक्से किर्मिर केष्ट्र एड्रे ५९ मुगिनिधीषु मृष्टि मिंड ड्रीक़ड़ी इन्ही मिंगित मृष्टि इन्हें मृष्टि विमू

39 हम गृष्टि कि हु कि । छुक कि एस एस हिंह के मिडिन्ट मिट

१ इं वृद्ध सितिति सुडू । ईं उकति बद्ध एकाकपृष्ट की वि तिनात डिगाइ इस्तेक देखी । यन उनकी केपोंक किक्स है वह सुम है

। तिक्र म सिक हो। विस हन्यू पिर्धार इंड रुउ किथीय ग्रीह । आकास । फिंड्रेंग नाम ग्रिक ग्रीह कियान कि हैं रिअम कहता हूं मिर्फ ऐस हो है अब अब हैं 11 है कि से सिम है । ई डक़िन फरार तकरहरड़े की ानार घा किई ठाई ठाइ हा पह

्योगुना मनिष्यद्वात्व्यः ४ — सन्ति रहनेका उपहेत्र ।

वीश दिनको मन्दिरमे उपदेश करता था थार रातको बाहर ३७ और सनुष्यके पुत्रके सन्मुख खड़े होनेके जीग्य निमे जात्रो । किन्छ भारत करें। कि तुस हम भड़ भारत है। विश्व अन्ति किन भेर स्रि हिंदे स्वा स्ट्रिस्ट मार्कार आकेश । इस्ट्रिक साम इह पह 'है। किईसे इह कींफि । हेड्रेग ए कहां हर प्रमाह नहीं इह गृष्टि होह दि शिष्ट सिंह्यान्ने किमासां ग्रीह निष्ठाहरम गृष्टि अपनी निपयम सन्त रहा है है। एस व है है। अपराई है है

वसकी सुननेको मन्द्रिंग उस पास आते थे। जह मिछ क्षेत्र पहेंचा था। और तहके सब छोत इंट

ि बीगुकी पकहवानेका दाम उह्ताना ।

स्रीतिक के क्रीएक छाञ्च शाम फ़्कांफ़ किथि की थि निष्क लासि हैं निक्र आया। और प्रधान याजक और अध्यापक छोग है इ 1651इक करुप प्राप्तिनी कि वन करिडाई मिमिस्

३ तब शैतानने यिह्नदामें जो इस्करियोती कहावता है और ४ बारह शिष्योमें गिना जाता था प्रवेश किया। उसने जाके प्रधान याजकों श्रीर पहरुशों के श्रध्यचोंके संग बातचीत किई कि यीधुको क्योंकर उन्होंके हाथ पकड़वावें। वे श्रानन्दित हुए श्रीर रुपैये देनेको उससे नियम बांधा। वह श्रंगीकार करके उसे बिना हुछड़के उन्होंके हाथ पकड़वाने का श्रवसर ह़ंढ़ने लगा।

### [ यीशुका निस्तार पञ्जेका भोजन खाना श्रीर प्रभुभोजका स्यापन कारना ।

द मेन्ना मारना उचित था श्रा पहुंचा। श्रीर यिश्चने पितर श्रीर योहनको यह कहके भेजा कि जाके हमारे खिये निस्तार पञ्चका ह भोजन बनाश्चो कि हम खाये। वे उससे बोले श्राप कहां चाहते ह भोजन बनाश्चो कि हम खाये। वे उससे बोले श्राप कहां चाहते ह करों तब एक मनुष्य जलका बड़ा उठाये हुए तुम्हें मिलेगा . जिस में असमें वह पेठे तुम उसके पीछे उस हरमें जाश्चो। श्रीर उस हरवं हो स्वामीसे कहो गुरु तुम्हें कि पाहुनशाला कहां हो। इन्हों पुक सुन्यों के संग निस्तार पञ्चका भोजन खाजे। वह तुम्हें पुक सुनी हुई बड़ी उपरोठी कोठरी दिखावेगा वहां तैया करें। उन्होंने जाके जैसा उसने उन्होंसे कहा तैसा पाया श्रीर निस्तार पञ्चका भोजन बनाया। तब श्रखमीरी रोटीके पञ्चेका दिन जिसमें निस्तार पञ्चेका

१४ जब वह घड़ी पहुंची तब यीश्च श्रीर बारहों प्रेरित उसके संग १४ भोजनपर बेठे। श्रीर उसने उनसे कहा मैंने यह निस्तार पञ्चेका भोजन दुःख भोगनेके पहिले तुम्हारे संग खाने की बड़ी ठाळसा १६ किई। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जबलों वह ईंश्वरके राज्यमें १७ पूरा न होवे तबलों में उसे फिर कभी न खाजगा। तब उसने कटोरा ले धन्य मानके कहा इसको लेश्वो श्रीर श्रापसमें बांटो। १८ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जबलों ईंश्वरका राज्य न श्रावे तबलों में दाख रस कभी न पीजगा।

स्मरणके लिये यह किया करो। इसी रीतिसे उसने बियारीके पीछे फिर उसने रोटी खेके धन्य माना और उसे तोड़के उनको दिया और कहा यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिये दिया जाता है . मेरे

केही राइम्ह कि प्रमूखि मेरे तिया है। वहाया जाता है नया नियम है।

परन्त देखी मेरे पफड़ंबांतहारेका हाथ मेरे संग मेजपर हैं। १९ मनस्यका पुत्र जैसा उहराय, गया हैं वेसाही जाता हैं परन्तु हाथ २२ इस मनस्य जिससे उह फड़ंबाया जाता है। तब वे आपसे २३ । 1115क मात्र इस कि हैं मिक सिमाइ की फिर मेर्फ प्रामिध

### [ । है । इक निक सिन्ह की डाक्का को क्या है । ]

शेर प्रांस झेरी रिमास है मिमारी है मिमारी है। इक ने स्पूर प्रींट मांस झेरी रिमास किया है। इस सिमास किया है सिमास किया है सिमास किया है सिमास किया है सिमास किया है। उस सिमास किया कि सिमास किया कि सिमास किया कि सिमास किया है। उस 
### [ । एईमह । अत्रेश सहस्र महस्र ।

३६ कित मही और विषेत्र मही इस्हें कि वह उक से उस से मेर और • इंड्रे डिड किनुभेज फिकी किसह एक वह सिर्म के मेर्ड मेर्ड हैं।

। ई तड्ड । इक फ्रिंग्ट नेप्तर . ई क्रा रह । इप फिर्णेड़ स्प ई निर्व हे का । हैं प्रमिष्ठि फ्रियम हैं। किस्प्रमा र्रेस उह कींकि काल एकी 1९६ प्रमन्ध एवा गिम किया वार्थ केंकिमीक के की पिर नमन इस एक कारम्युमेड की ई एष्ट्राप्ट हूं 15इक समित्र मि इण वज्र न होय सी अपना वस्त होचके एकका मीक कोचे । क्योंकि इह ने वोले किस् किम्प्रे । उसने उन्हें विस् प्रस्त अब जिस पास

ा काणियनाका वारीने योगुका महाजीका

। इंग न मानीप मह की फिर ाम्थार दिह हि मिले फिर इक अह शिष्योंके पास आ उन्हें योक्क सार है। पाया . और उनस 8१ थक् जो भूमिएर गिरे। तब वह प्राधिनासे उठा भ्रीर अपने हड़ताले प्रार्थना किई और उसका पसीना ऐसा हुआ जैसे लोहरू काशीय किंद्रि में उक्तें इंक निमर ग्रिश । एही ड्रीक्रिश दिसर ४४ 8३ इंच्छा पूरी हो जाय । तब एक हत उसे सामध्य देनेको स्वगंसे कि इस करिके मेरे पाससे राज हे लीभी भी नहीं पर तेरी र्वा १३० है भिर्म किया है की . ईकी मिथाय केकर्ड मेडप्ट प्रक्रि 98 ३३ पहें। और वह आप हेला फेकनेके टप्पेसर उनसे अखन गया न सिनिपि मह की फिल किथाए ।इक फ़िल नेप्रद केन ड्रेप मिनाअ 80 पर गया और उसके शिष्य भी उसके पीछे हो एक । उस ३६ तब वीशु वाहर निकलके अपनी रीतिके अनुसार मेतून पब्नेत-

्योगुका पकदवाश जाना ।

पहल्कांके अध्यक्ता और प्राचीनोंसे की उस पास आये थे कहा ४२ कुके उसे लंगा किया। तब वीथुने प्रधान यातको अस मान्द्रक भाक । वस्तुपर भीश्व ने हा वहां वहां वहां वहां हा । अप उस्त हा हा । अप सहायायक दासका सारा और उसका दृहिना कान उद्धा दिया। निक्य ज़िसिन्ह प्रक्रिं। ज़ीस सिक्का सब एक हिस ई ।इक जिस्ह ०५ अर वाता है। विश्वके संगिरिय के के होंचा कि क्या होनेवाला है तब वससे कहा है जिहूदा क्या वें मचेल्यके चुन्ना चूमा खेके पकड़-८८ चलता था ग्रीर वीश्वका चूमा लेनेको उस पास आया। वीश्वने शिल्योंसेसे एक शिल्य जिसका नाम थिहुदा था उनके अपने आग उपा वह बारु एक एक एक हैं है की कि है। है है।

का 1 र्ड किक्नी कि फिठीए अर्थि हक प्रमुख सिंह मह एक् न पांड प्रमुक्त निंडिंग्ड वित था था पांडे प्रसुक्त मिर्फित प्रिप्टनीम मिं । ई मकाप्र क्यांक्ष्यक्षे पृष्टि ड्रिड ग्रिड्ग्ड हिण्ड हुन्प्र भाइव । हिस्स स्वर्धि स्वरूप्ती

[ । मार अमु स्वार वारा ।

वहराया जाना । ]

७१ कहते हो कि मैं हूं। तब उन्होंने कहा श्रव हमें साचीका श्रीर क्या प्रयोजन क्योंकि हमने श्रापही उसके मुखसे सुना है।

[ योजुका पिलातसे विचार किया जाना . ग्रीर उससे हेरीदके पास भेजा जाना ग्रीर पीछे घातकोंके हाथ सेंपना ।]

र दे तब सारा समाज उठके बीशुको पिलातके पास ले गया र स्थार उसपर यह कहके दोष लगाने लगा कि हमने यही पाया है कि यह मनुष्य लोगोंको बहकाता है श्रीर श्रपनेको खीष्ट राजा कहके कैसरको कर देना बर्जता है। पिलातने उससे पूछा क्या तू यिहूदियों का राजा है उसने उसके। उत्तर दिया कि आपही तो कहते हैं। तब पिलातने प्रधान याजकों श्रीर लोगोंसे कहा में इस मनुष्यमें कुछ दोष नहीं पाता हूं। परन्तु उन्हेंनि श्रिधक दढ़ताईसे कहा वह गालीलसे लेके बहांनों सारे बिहूदियामें उपदेश करके लोगोंको उसकाता है।

६ पिठातने गालीलका नाम सुनके पूछा क्या यह मनुष्य ७ गालीली है। जब उसने जाना कि वह हेरेादके राज्यमेंका है तब उसे हेरेादके पास भेजा कि वह भी उन दिनोंमें थिरूशलीममें ५ था। हेरेाद यीशुका देखके श्रित श्रानिन्दत हुशा क्योंकि वह बहुत दिनसे उसका देखने चाहता था इसलिये कि उसके विषयमें बहुत बातें सुनी थीं श्रीर उसका कुछ श्राश्चर्य कर्म्म देखनेकी उसके। ६ श्राशा हई। उसने उससे बहुत बातें पूछी पुरस्त उसने उसके।

श्राशा हुई । उसने उससे बहुत बातें पूढ़ीं परन्तु उसने उसके कुछ
 उत्तर न दिया । श्रीर प्रधान याजकों श्रीर श्रध्यापकोंने खड़े हुए बड़ी

११ धुनसे उसपर देाष लगाये। तब हेरादने श्रपनी सेनाके संग उसे तुच्छ जानके उट्टा किया श्रीर भड़कीला बस्त्र पहिराके उसे पिला-१२ तके पास फेर भेजा। उसी दिन पिलात श्रीर हेराद जिन्होंके

बीचमें श्रागेसे शत्रुता थी श्रापसमें मित्र हो गवे।

१३ पिळातने प्रधान याजकों श्रीर श्रध्यक्षों श्रीर लोगोंको इकट्ठे १४ बुळाके उन्होंसे कहा . तुम इस मनुष्यको लोगोंका बहकानेहारा कहके मेरे पास लाये हो श्रीर देखो मैंने तुम्हारे साम्हने विचार किया है परन्तु जिन बातोंमें तुम इस मनुष्यपर दोष लगाते हो १४ उन बातोंके विषयमें मैंने उसमें कुछ दोष नहीं पाया है। न हेरेा-

दने पाया है क्योंकि मैंने तुम्हें उस पास भेजा श्रीर देखा बधके

था श्रीर नरिहें साके कारण बन्दिग्रहमें डाला गया था। पिलात २० पश्चिको कोड़ने की इच्छा कर लोगोंसे फिर बोला। परन्तु उन्होंने २१ पुकारा कि उसे क्रशपर चढ़ाइये क्रशपर चढ़ाइये। उसने तीसरी २२ बेर उनसे कहा क्यां उसने कौनसी बुराई किई है. मैंने उसमें बधके योग्य कोई दोष नहीं पाया है इसलिए मैं उसे कोड़ मारके छोड़ देंजेंगा। परन्तु वे ऊंचे अंचे शब्दसे यत करके मांगते लगे इसे कि बह क्रशपर चढ़ाया जाय श्रीर उन्होंके श्रीर प्रधान याजकेंके शब्द प्रबट ठहरे। सा पिटातने आज्ञा दिई कि उनकी बिनतीके श्रनुसार किया जाय। श्रीर उसने उस मनुष्कको जो बट्टबे श्रीर नरहिंसाके कारण बन्दीगृहमें डाला गया था जिसे वे मांगते थे उनके लिये छोड़ दिया और योद्धको उनकी इच्छापर सोंप दिया। जब वे उसे ले जाते थे तब उन्होंने शिमोन नाम कुरीनी देशके योग्य कोई काम उससे नहीं किया गया है। सो मैं उसे कोई मारके छोड़ देऊंगा। पिठातको अवश्य भी था कि उस पठबंभे एक मनुष्यको लोगोंके लिये छोड़ देने। तब लोग सब मिठके विछाये कि इसको ले जाइये थ्रीर हमारे लिये बरव्बाको छोड़ दोजिंगे। यही बरव्बा किसी बठवें कारण जो नगर में हुआ दोजिंगे। यही बरव्बा किसी बठवें कारण जो नगर में हुआ पुक मनुष्यकी जो गांवसे आता था पकड़के उसपर क्रूश धर दिया कि उसे योशुके पीछे ले चले।

## [ यीगुकी बथस्थान की मार्गपर ले जानिका ब्रत्तान्त । ]

लोगोंकी बड़ी भीड़ उसके पीछे हो बिई श्रीर बहुतेरी खियां भी २७ क्योंकि देखों वे दिन श्राते हैं जिन्होंमें लोग कहेंगे धन्य वे खियां जो बांक हैं श्रीर वे गर्भ जिन्होंने ठड़के न जन्माये श्रीर वे स्तान जिन्होंने ह्य न पिळाया है। तब वे पब्बेतोंसे कहने ट्रोंगे कि हमेंप्र पिरों श्रीर टीटोंसे कि हमें डांपे। क्योंकि जो वे हरे पेड़से यह करते हैं तो सुलेसे क्या किया जायगा। वे श्रीर दो मनुष्येंकों भी जो कुकम्मी थे योशुके संग घात करनेकों ले चले। जो उसके लिये ब्राती पीटती और बिलाप करती थीं। यीथों इन्होंकी और फिरके कहा है यिस्शालीमकी पुत्रिया मेरे लिये मत रोश्रो परन्तु धपने लिये और श्रपने बालकोंके लिये रोथों।

### [ यीशुका क्रूणपर प्राग देना । ]

३३ जब वे उस स्थानपर जो खोपड़ी कहावता है पहुंचे तब उन्होंने वहां उसको श्रीर उन कुकिम्मियोंको एकको दहिनी श्रीर श्रीर दूसरेको

३४ बाई श्रोर क्रुशोंपर चढ़ाया। तब यीशुने कहा हे पिता उन्हें जुमा कर क्योंकि वे नहीं जानते क्या करते हैं . श्रीर उन्होंने

चिट्टियां डालके उसके कपड़े बांट लिये।

३१ लोग खड़े हुए देखते रहे श्रीर श्रध्यज्ञोंने भी उनके संग ठट्टा कर कहा उसने श्रीरोंको बचाया जो वह ईश्वरका चुना हुश्रा जन ३६ स्नीष्ट है तो श्रपने को बचावे। योद्धाश्रोंने भी उससे ठट्टा करनेको ३७ निकट श्राके उसे सिरका दिया. श्रीर कहा जो त् यिहूदियोंका

रेद राजा है तो श्रपनेको बचा । श्रीर उसके ऊपरमें एक पत्र भी था जो यूनानीय श्री रोमीय श्री इब्रीय श्रचरोंमें लिखा हुश्रा था कि

यह यिहूदियोंका राजा है।

३६ जो कुकर्मी लटकाये गये थे उनमेंसे एकने उसकी निन्दा कर ४० कहा जो तू खीष्ट है तो अपनेको श्रीर हमोंको बचा। इसपर दूसरेने उसे डांटके कहा क्या तू ईश्वरसे कुछ डरता भी नहीं.

४१ तुमपर तो वैसाही दंड दिया जाता है। श्रीर हमेांपर न्यायकी रीतिसे दिया जाता क्योंकि हम श्रपने कम्मोंके योग्य फल भोगते

४२ हैं परन्तु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने यीशुसे कहा है प्रभु जब आप अपने राज्यमें आवें तब मेरी सुध

४३ लीजिये। यीशुने उससे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि श्राजही तू मेरे संग स्वर्गलोकमें होगा।

४४ े जब दो पहरके निकट हुआ तब सारे देशमें तीसरे पहरलें। ४४ श्रंधकार हो गया। सूर्य्य श्रंधियारा हो गया श्रोर मन्दिरका परदा

४६ बीचसे फट गया । श्रीर यीशुने बड़े शब्दसे पुकारके कहा है पिता में श्रपना श्रात्मा तेरे हाथमें सींपता हूं श्रीर यह कहके प्रारा

४७ त्यागा। जो हुँत्र्या था सो देखके शतपतिने ईश्वरका गुणानुबाद

४८ कर कहा निश्चय यह मजुष्य धम्मी था। श्रीर सब लोग जो यह देखनेकी एकट्टे हुए थे जो कुछ हुश्रा था सी देखके श्रपनी श्रपनी

४६ छाती पीटते हुए फिर गये। श्रीर यीशुके सब चिन्हार श्रीर वे ख्रियां जो गालीलसे उसके संग श्राई थीं दूर खड़े हो यह सब देखते रहे।

दिनमें विश्राम किया।

### ्योगुका कवरने रखा जाना ।

शेर हेवी युसर नाम विह्निहों के शिमाथिया नारका एक १० सम्म था देन हेने हुसरे नाम काम भार प्राम के स्थित के स्थित का भार भार प्राम के स्थित का भार भार प्राम के स्थित का भार भार प्राम मिल्ला था। शेर वह आप ११ मिल्ला था। शेर विश्वा का एक प्राम १९ स्था है शेर है अप का प्राम के स्थित के स्था के

### [ । नोमुक ता उठनेका बर्गन ।

और सुगन्ध तेल तेवार किया और आज्ञाक अनुसार विशासके

९९ अभम भिरीनाइक गिष्ट कींड्रन्ड निष्ठ किम्ड स्नुग्र । डिक निष्ठ हा ९१ प्रमुख्क केंटर प्रतिभी वित । ईकी नि तितिय किम्ड निड्रन्र पृक्षि डिप्

था उससे अपने मनमें अचभा करता हुआ चे । ।।। ड़ेंह गिरा और भक्क केवल चह्र पड़ी हुई देखी और जो हुउ

ने हैं 6ड़क कि है ।ए।ए भिर न्रेड़ कोर्तड़ोफ्फ नेमड़ की छि।ई २३ वे भेरिका कवर्पर गर्डे . प्र उसकी लोध न पाक किर आ ने हैं एकी हम्में कि मिड़ पिर लिक्क़ी किहकी छ मिमिड़ ग्रस्थि। है ९९ कर्गा. और भी जबसे यह हुआ तबसे आज उसकी तीसरा दि १९ है। परन्तु हमें आशा थी कि वही है जो इसावेलका उद्दा क्य किये जानेक अहा होई जाय और उसे क्यापर धात कि प्रभव की एड़ी पृष्टि भिट मिलिकाड़ ग्रेडि किया माधय रीसड़ २० लोगेंदे आगे काममें और बचनमें शक्तिमान पुरुष था। क्योंक वीशु नासरीक विषयम यो भविष्यहुक्ता और हेथ्बर्क और स १६ नहीं जानता है। उसने उनसे कहा कोनसी बात. उन्होंने उससे कह विस्थाबीममें देश करके वे बाते जो उसमें हुई जिसका नास झिनाता हा उत्तर देक उससे कहा क्या कवल तुर १८ हुए आपसमें बातचीत करते और उदास होते हैं। 1 तब एक जन ९० विन्ता । उसने उनसे कहा यह क्या बात है जिन पर तुम चल १६ जिया। परन्तु उनकी होष्ट प्रेसी होकी हो के उन्होंने उसका नह और विचार कर रहे सी यीथु आपही निकट आक उनक संग ह किताब व फिर । कि किस्न तिकताब सिस्रमास में ब्रेड्ड गर्क प्रगंताब ५९ १४ विस्त्यानीमसे कोश चार एक पर था जाते थे। और वे इन स ह कि इसी उसी हैन उनमें है। जन इसमाज नाम पुरु १ थीगुका इम्माकका जाते हुए हो गिष्योंको ह्यन हेना ।

मड़ की कारो जाता है। पर्त उन्होंने यह कहक उसका रोका है। में एकी 199 मिर मेर प्रक्रिक कि कि कि कि कि मेर भाग कि हो। इ इस्मिन विषयम की वातोंका अर्थ उन्होंका बताबा। इसमम व व क्रिएस शिए एक मंग्रह मिहित्यहरूक्वीस कर साथ क्रिएस ३७ सीच यह हुःख बहाक अपने ऐध्वयोम प्रवेश करे। तब बस ने 11 म मप्रमार करने में समित हो महिस सिम्प्र भाष्य है है स् किंक्शिक उनसे कहा है निबृद्धि अर्घ अविकार मुक्त भ किं में , किस हिम्मे पाया प्राप्त हिस है । कि निर्मा कि निर्मा १४ वह जीता है। तब हमारे सीगेशोमेंसे कितन जन कबर पर ग

नसे पहचाना गया। नाया कि मार्गमें क्या हुआ था और यीश क्योंकर रोटी तोड़नेमें को एकहे हुए श्रीर यह कहते हुए पाया . कि निश्चय प्रभु जी डा है श्रीर शिमोनको दिखाई दिया है। तब उन् दोनोंने कह ठा तब उसने रोटी लेके धन्यबाद किया और उसे तोड़के उनकी हैया। तब उनकी दृष्टि खुळ गई और उन्होंने उसकी चीन्हा और इ उनसे अन्तद्धीन हो गया। और उन्होंने आपसमें कहा जब इ इ मार्गमें हमसे बात करता था और धन्में पुस्तकका अर्थ हमें बताता तब क्या हमारा मन हममें न तपता था। वे उसी घड़ी उठके इ इ अवसीमको लौट गये और ग्यारह शिष्योंको और उनके संगि-नके संग रहनेकी भीतर गया। जब वह उनके संग भोजन पर ३० गरिहये क्योंकि सांभ हो चली श्रीर दिन ढळगया है . तब वह RU N

वे यह कहतेही थे कि यीश आपही उनके बीचमें खड़ा हो उनसे बियुका रन्यारह चिष्योंको दर्शन देना।

पुन्हारे स्ना रहते हुए तुमसे कहीं कि जो कुछ मरे विषयमें मूलाकी यवस्थामें श्रीर भविष्यद्वक्ताओं श्रीर गीतोंकी पुस्तकमें लिखा है यवस्थामें श्रीर भविष्यद्वकाओं श्रीर गीतोंकी पुस्तकमें लिखा है रवका पूरा होना श्रवस्थ है। तब उसने धर्मपुष्तक समक्षनेको उनका ४१ हान खोला. श्रीर उनसे कहा यूं खिखा है श्रीर इसी रीतिसे श्रवस्थ ४६ हान खोला. श्रीर उनसे कहा यूं खिखा है श्रीर इसी रीतिसे श्रवस्थ ४६ हा खेला है श्रीर अधि स्वर्थ अधि स्वर्थ अधि स्वर्थ अधि स्वर्थ अधि स्वर्थ की स्वर्य की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्य की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्य की स्वर्थ की स्वर्य की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्य की स्वर्थ की स्वर्य की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्य की स्वर्थ की स्वर्य की स्वर्य की स्वर्य की स्वर्थ की स्वर्य ाला तुम्हारा कल्याण होय। परन्तु वे ब्याकुल और भयमान ३७ ए और समभा कि हम प्रेतको देखते हैं। उसने उनसे कहा क्यों ३६ पाकुल हो थार तुम्हारे मनमें संदेह क्यों उपन्न होता है। मेरे ३६ पाकुल हो थार तुम्हारे मनमें संदेह क्यों उपन्न होता है। मेरे ३६ पा श्रीर मेरे पांव देखों कि में आप ही हूं. मुभे टोओ और देखों के क्यों के जैसे तुम सुभमें देखते हो तैसे प्रेतको हाड़ मांस नहीं होते । यह कहके उसने आपने हाथ पांव उन्हें दिखाये। ज्यों वे ४०,४१ । यह कहके उसने आपने हाथ पांव उन्हें दिखाये। ज्यों वे ४०,४१ । सा अगन्दे प्रतिति न करते थे और अर्चीमत हो रहे तों उसने उसने कहा क्या तुम्हारे पास यहां कुछ भोजन है। उन्होंने उसको ४२ । इसने सा अगिर मुख्का छत्ता दिया। उसने लेके उनके ४२ । इसने लाया। और उसने उनसे कहा यही वे बातें हैं जो मैंने ४४

तापकी श्रीर पापमोचनकी कथा सुनाई जावे। तुम इन बातोंकी

20

में क्षिप्ट हैकी गहनीर किमनी निम्मी ईम किंह । रड्ड निम्म ३४ किंग्य क्षेत्रक किंग्य किंग्य किंग्य किंग्य किंग्य के प्रमाहेक्ट । रड्ड मिग्रम स्थित हो ।

[ गागुका स्वगिह्ह होना । ]

४० तब वह उन्हें वैशक्तिशालों बाहर ले गया और अपने हाथ १९ उठाके उन्हें आशीस दिहें। उन्हें आशीस देने हुए वह उनसे अलम १९ हो गया और स्वर्गस उठा लिया गया। और ने असम निहरमें १३ इस वहें आनन्दस विषयातीमको तिरु गये. और निहरमें १६ इध्वरकी स्तिते और अव्यवाद किया करते थे। आमीत।

मा क्षित को इन्द्रोत उराउँ कोए तसमें विस् करमोरी भी उठ और उप हेर्डिंग मी कि प्राप्ति कर होये. देशकि कामीति उसके मानवि वर्धा

### । प्राज्ञामभुस तिनीर मज्जार ।

्याति बचनवा देह्याचे होगा।]

शांदिमें जचन था और जचन हैंग्यर्क संग था था थि । केवन हैंग्यर था।वह आदिमें हैंग्यर्क संग था।सब कुछ रे, हे सके हारा स्वा गया और मि सुना गया है कुछ भी उस विता शिक्ष स्वा गया। अप मिन मिन था और वह जीवन मुख्यों । शिक्ष शि । । और वह मिन से अंसकार में मिक्स हैं । शिक्ष भी भी से सिन मिन ।

न तिपास उह । उन ह्यापि विश्वास कर । वह आपति हैं हिं वित्यास व था परन्तु उस जीववाबेके विषयमें सामि हैं हैं इसि। सम्बा उपियास कर हर पुरु महत्वको उपियास है

नेन देशमें आया और उसके निका उन्होंने उसे महण न मिपर १२ ११न्त जितनोंने उसे महण किया उन्होंका अथित उसके नामपर १२ बेज्यास करनेहारोंका उसने हैंग्यरके सन्तान होनेका आधिकार

हेरी 1 उन्होंका जन्म न बीहुमें न शरीरको हुच्छा में मनुरुषको १ ३ इन्छासे परन्तु हैश्यरसे हुआ। और बचन देहधारी हुआ और हमारे १ ४

भितिकतिष्ठिक्य कांत्रमी सम्बीस किस्ट सम्ब ग्रिस एकी 198 संक्रीस तेम्ब्रिस उप्तार क्षेत्रम भित्रमा क्षेत्रस्य था। वेद्यम ११ सम्बन्धिक सम्बन्धिक स्थानक स्थानक स्थान 
है अनुमह और सचाई वीशु खीष्टके हुए। किसीन इद

। एकी ह्या हुई सीसे हैं संदर्श किग्निमी कि एए गिरिककृ . ई गम्हें जिन मिक किम्प्रहे

्योगुले विषयमे याहनका सासी ।

काम केछड़ निर्म गृष्टि। ई छाउनई ममस्तीपन सामाह हिम ४६ कि डिह छ ई रिरइट उपसर प्रसि रिरहर कि स्था है उपसन जिसने सुन्ते जलसे वपतिसमा देनेको भेजा उसीने सुन्तसे कहा इंडे की एवं उसपर उद्दर गया। और में उसे नहीं नीनहता था परन्तु हिम् में अपनिसमा है । है । स्राप्त । है । स्रोप भारतिसम था परन्त निस्ते वह इसाएकी लोगोपर प्रगर किया जाय इसीकि 15 है। एड मिर मिर कि हो कि सिक्स के अपने हैं। एड हैं । एड हैं क्स है ।।। इस प्रदेश के विश्व से हैं ती हैं आया है में में नहीं के सम्मित्रीम हेड्ड सहां महार सहा सह के हिम र है में उसकी जुतीका बन्ध खोठनेके थेग्य नहीं हूं। यह बातें यदेन र नहीं जानते हो। वही है मेरे पीड़े आनेवाला जा मेरे आगे हुआ वपितसमा देता हूं परन्तु तुम्हारे बीचमें एक खड़ा है जिसे तुम कि कि इं तम्हरूकिता इह म गृष्टि द्वायकी म गृष्टि शिक्ष म ह कि इक भिष्ट केरक कृष्ट भिष्ट निंडेन्ट। ए भिष्टिशिकित कि ५९ १९ कि। कि । । इक निकड्रक्वित आवेश्वर । । वेश के । । वेश एं किएन प्रमु की है 1531क्यू मिछागंत कि है काथ पर फिकी मि उक निम्ह । ई राज्यक एक संस्थानी निया है . कई प्रता है । कहा है ? नेक्टि निग्रह पड़ की ई निक हू । इक प्रिप्त निडिन्ड प्रमी । डिन की ९९ कहा में नहीं हैं . क्या तू वह भविष्यहक्ता हैं . उसने उत्तर दिया नेसर . ई डाथनीय हा एक . निक कि एक स्थित ने उन्हें है ? इ मान लिया और नहीं मुक्र गया पर मान लिया कि में छोष्ट नहीं नेप्तर का . ई निक ह की गर्टिम किन्छ्य द्राप मिप्तर किंगिकी गरि ०९ १६ माहनकी सम्बन्ध है है कि यह है। है है अध्यायीम अपनको

। ई हरू किए किए हैं दिए की है हैं ही

### [। मण्ड क्षांद्रमा हिन्नोप क्षिपं

न्ध सिम्ह म्लिम्ब इस्रापुरा है सिम्ह स्टाइ । इस्रम् इह नथनेलको अपने पास आते देखा और उसके विषयमें कहा देखो ७४ म्युषि । फेनिई काए । इक मिमर मिमनिता . ई फिक्म ।ई ह्मार वीथुको। नथनेरुने उससे कहा क्या कोई उत्तम बस्त नासरतसे ४६ किए। है उसके हमने पाया है अथाते यूसक कुन नासरत नगरक निस्तिक किया मुस्स माध्यकाक नामम मध्यन कामी ।इक श्रीर पित्रक नगर बेत्सेदाका था। फिलिपने नथनेरुका पाक उससे ४१ शिविपको पाक उससे कहा मेरे पीछे था। किविप तो अन्ति ४४ हुसरे दिन वीथुने गालील देशका जानकी इच्छा किई और 8 र त क्या अथते मितर कहावेगा। और योथने उसपर होष्टे कर कहा तू सुनसका पुत्र थिमान हैं मसीहको अर्थात खीष्टको पाया है। तब बहु उसे यीथु पास लाया ४२ क्से अपने निज भाई शिमानका पाया और उससे कहा हमने लिये उनमेंसे एक तो शिमोन पितरका भाई आन्द्रिय था। उपने ४९ कुल दिन रहा था। जो दें। जन वेहिनकी सुनक पीथुक पीछे है। ४० -इस कि हो प्रहिता था और उस निम के अर के हो हो हो हो हो है 3 ई कार मिंडुन्छ , छिई काष्ट्र 1ड़क फ़िल्ड मिछ । ई मिड्र 1ड़क गाष्ट कुए इ नीय क्या खोजते हो . उन्होंने उससे कहा है एक मह । इक न है सिम्ह के छाड़े होए हिंग एक उन्हें एक होते हैं है कि क्ष्रवर्ष मेरना । उन दे शिल्योंने उसको कोरुते सुना और पीथुक इं ज़ीर ज्यां यीथु फिरता था लीं वह उसपर होष्टे करके बीठा देखी देह इस हिन कि मेर के हिमांकिया के उस महार्थ हो नहा कि है। इस

। एकी साह्य ही उपस्ट निकिन दि क्रिक्ट गृष्टि हैकी आरचर्य कम्मीका यह आरंभ किया और अपनी महिमा प्रगर ११ शन्द्रा दाख रस श्रवहो रखा है। योथुने गाहोहक काना नगरमें रस देता और जब लोग पीके छक जाते तब मध्यम देता है. तुने ३० बैछावा • ग्रार वससे कहा हर तक सबैब्द तहिब्द अन्छा दाख-चे उंदेश था वे जानते थे तव भोजके प्रधानने दृष्हें की वह नहीं जानता था कि वह कहांस आथा परन्तु जिन सेक्कोंने भीनके प्रधानने वह जरु जो दाख रस बन गया था चीखा और ह उंडेला और भोजक प्रधानक पास ने नाओं. ने ने गये। जब द सी उन्होंने उन्हें सुहासुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब . फिड़े प्रम भिरुक्त किंकिडम एडक छेम्ड मिथि । कि हामस मम रई ए शुद्ध कर्षकी शीतके अनुसार धरे थे जिनमें ढेढ़ ढेढ़ अथवा दो क्लंफ्रीड्रुफी कंडम :क्र कंप्रथा दिन । फिर कि इक फ्रिम्ट इन इक् ३ क । इक भिकिन्न निाताम किसर । ई । मन्द्रेय दिन फिक्ष प्रमाप 🔻 १ है। बीयुने उससे कहा है नारी आपका सुम्म क्या काम . मेरा नित कोशुकी मातिने उससे कहा उनके भार दाख का महा ३ शिष्य लोग उस विवाहक भोजमें बुलाये गर्म । जब दाख रस बर हिंग और भीशकी माता वहां थी। पीश्च भी और उसके ्योगुने आवचरा कमाका भारम ।

[ । मण्ड किन्य हुए किन्ड्नीम मार्क निष्ठ एट्स निमलिए अस किए कि

इसपर थिहूदियोंने उससे कहा तू जो यह करता है तो हमें १८ कौनसा चिन्ह दिखाता है। यीशुने उनको उत्तर दिया कि इस १६ मिन्द्रिको ढा दे। श्रीर में उसे तीन दिनमें उठाऊंगा। यिहूदियोंने २० कहा यह मिन्द्रिर छ्याजीस बरसमें बनाया गया श्रीर तू क्या तीन दिनमें इसे उठावेगा। परन्तु वह श्रपने देहके मिन्द्रिके विषयमें २१ बोला। सो जब वह मृतकों में सो उठा तब उसके शिष्योंने स्मरण २२ किया कि उसने उन्होंसे यह बात कही थी श्रीर उन्होंने धर्म्मपुस्तक-पर श्रीर उस बचनपर जो यीशुने कहा था विश्वास किया।

जब वह निस्तार पर्ब्बमें यिरूशालीममें था तब बहुत लोगोंने २३ उसके आश्चर्य कम्मोंको जो वह करता था देखके उसके नामपर विश्वास किया। परन्तु यीशुने अपनेको उन्होंके हाथ नहीं सेंपा २४ क्योंकि वह सभोंको जानता था • श्रीर उसे प्रयोजन न था कि २४ मनुष्यके विषयमें साची कोई देवे क्योंकि वह आप जानता था कि मनुष्यमें क्या है।

[ बीगुका निकीदीमकी नये जन्म ग्रीर जगतके तालका उपदेश देना।

फरीशियोंमेंसे निकादीम नाम एक मनुष्य था जो यिहूदियों का एक प्रधान था। वह रातको यीशु पास त्राया त्रीर उससे २ कहा हे गुरु हम जानते हैं कि श्राप ईश्वरकी श्रोरसे उपदेशक श्राये हैं क्योंकि कोई इन श्राश्चर्य्य कम्मोंकी जी श्राप करते हैं जो ईरवर उसके संग न हो तो नहीं कर सकता है। यीशुने उसको ३ उत्तर दिया कि मैं तुक्तसे सच सच कहता हूं कोई यदि फिरके न जन्मे तो ईश्वरका राज्य नहीं देख सकता है। निकोदीमने उससे ४ कहा मनुष्य बूढ़ा होके क्योंकर जन्म ले सकता है • क्या वह श्रपनी माताके गर्भमें दूसरी बेर प्रवेश करके जन्म ले सकता है। यीशुने उत्तर दिया कि मैं तुकसे सच सच कहता हूं कोई यदि जल 🛠 श्रीर श्रात्मासे न जन्मे तो ईश्वरके राज्यमें प्रवेश नहीं कर सकता है। जो शरीरसे जन्मा है सो शरीर है श्रीर जो श्रात्मासे जन्मा है सो ६ श्रात्मा है। श्रचंभा मत कर कि मैंने तुक्तसे कहा तुमका फिरके ७ जन्म लेना अवश्य है। पवन जहां चाहता है तहां बहता है और तू म उसका शब्द सुनता है परन्तु नहीं जानता है वह कहांसे आता और किथरका जाता है - जो कोई श्रात्मासे जनमा है सो इसी रीति से हैं।

धिकी छिर्गाष्ट्र कि क्षेत्रक का हाई डाम्स माक क्षेत्रक की धिक्रीछड़ १९ परन्त जो सबाई पर चलता है कि उनिशालेक नास आता है । हिंदा हु में हैं है के उसके क्षामें पर उठहता हिंदा जाय। करता है सें। उनिशालेसे विन करता है और उनिशालेक पास इंग्हे ड्रार्क किया क्योंकि उनके कास बुरे थे। क्योंकि कार को किया है क्षाय है और महत्वेश हो है। इस स्वाय क्षाय है। जान है। । हा प्रका है उस प्रभाक किनाइडिट स्पार्क कर्ड हे प्रकि । ई प्रका 38 डिम भावर्षी प्रमान कहरू र्वाउक्य क्षेत्रक्य क्षेत्रक की एक है। कह जाता है परान की किथास नहीं करात सी हें के पाप उहर १८। वाने । जो उसपर बिश्वास करता है सी दंदके बाग्य नहीं उहराया णाह छाड़ केसर नाम की फेलिसड़ हुन्त्रम हाउड़ड एगरि कड़ड़ किताम की मिन भिने हसिलिये इसिलिये नहीं भेजा कि प्रमण्डे ०१ 1 विप निवास किया माथा न होय परन्तु अनन्त भावत । ड़ार्क कि की एकी हुए । फिल्किए। एक हिस की एक जोड़ १ ह न हाथ परन्तु काफ मिल काम । हाम महाह हन्त्रम छाई म ३६ १४ किया जाय . इसिलिये कि जी है उसपर विश्वास करे हो नाश किर हम किएन की है एप्रहार फिनीर किर एकी किर किर्मा मिंडागंह निम्मू मिनीरि मनी। ई मिंगेक कि हमु त्कारन्तम नीशह ४९ 9३ और कीई स्वर्गाएर नहीं नड़ गिरा है किया है। के ग्रिक है। । गिर्फ निक्तिर फर्मिक पह डूंक नाम किसीम्झ मिस्त में शिष्ट कि 1ई 69क डिंग होिहर मह आर डिंक हां किर्णिन्य छित्र हिंस कि। डि िंग्रक डिंग एडाए काम शिमड मह प्रक्रि ई रिंड काम दृष्ट कहता हूं हम जो जानते हैं भी कहते हैं और जो देखा है उसपर 90 सकती हैं। ग्रिशने उसकी उत्तर दिया क्या तू इसामेली लोगोंका 99 सक्ती हैं। ग्रिशन सह जाने नहीं जानता। में तुभक्ते सच ह प्रकाल हा वर की एड़ी उत्तर दिया कि यह वाल क्यांकर है

[ गण्डा क्षार बाहनका बपतिसम्। हेना । ]

शने हैं।

शिष्ट संप्रकृ एकी इंप्री स्वम् अप्रि अप्रि स्वीम क्रिक्ट हुड़ म्डार्फ । एएउकी ामभ्रतीयक क्रिक्ट एमं क्रिक्ट इंड्र स्भ्रेट गृष्टि हुड़ ए एक्ट्र प्रमानिय सम्बद्धि स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्व

038

क्योंकि येहिन अवलो वन्दीपृहम नहीं दाला गया था। 💎 २४ । थि कि । सम्मिनीपक काष्ट्र । गाँछ । शाँछ । ए उत्त नडूव हेइन की पिक

्येशुले विषयमे वाहनका दूसरी बार साची हेना।

्यायुका जीमिरीनी स्त्री और उपने नगरने लेगिना सञ्ची अर्थ उसपर रहता है। किम्बर्ड हुन्प्रम गरिन्हीं विविक्ता विविक्त हैं हिल्ला परन्तु हैं हिल्ला है है मिनीर निनम्ह किस है 107क मान्यने प्रमुए कि । है 1एही निता पुत्रकी जार करता है और उसने सब कुछ उसके हाथ में ३१ १६ किएटरड्ड 1छ है। एमें में में में हैं एमें में हैं एमें हैं है। हैं एमें में हैं । । हैं 15ई डिंग मिगान, मिगान किसर में में की एम हैं 15ई में हैं। की कि इं पाछ पर हो। इं है है की एउए कि। से किस इह निम्ही। 154क डिंग प्रदूष चिमि किसर होर्क गृष्टि है 15ई मिए की सभीके जपर है। जो उसने देखा और धना है वह उसपर इं है गित पृथ्वीकी वात कहता है . की स्वांभी आता है के उत्परमें आता है भी सभी के कपर है . जो पृथ्वीसे हैं भी इं वह आनन्द पूरा हुआ है। अवस्य है कि वह वह को एस हिम वह । इ० उसकी सुनता है दूएहके शब्दा अपि आनिद्त होता है . मेरा में कहा में खीष नहीं हूं पर उसके आगे भेजा गया हूं। हुल्हन २९ जिसकी है सोई दूषहा है परन्तु दूषहैका मित्र जो खड़ा होके मनुष्य कह नहीं पा सकता है। तम श्रापद्दी मेरे साची हो कि रद ७९ कि जार तिया विदे स्वांभे उसके न दिया जाय दी १७ किए साप केसर गिक इस गृहि है । ताउड़ी । समितीयह इह किड़ीई ई हेड़ी क्रिए मिए प्रमान क्षित क्षेत्र इशा। और उन्होंने वोहनके पास आके उससे कहा है गुरु जो २६ ५९ ड्राइडी मिछ्नेडी किन्फ् इन्ह मिछिड्रेड्डी गृष्ट मिन्ड्री कनड्राह

व्यासनावा वयद्वा देना ।

नहीं प्रन्तु उसके शिष्य वामिसमा देते थे . तव वह किमाई हियाका इ इत प्रमुक्त माना कि क्रिशिक्षेत्रेन सुना है निक भीश का इ मान है । प्रमुख्य आधु आप इ प्राप्त कि भीश का है ।

४ जाना श्रवश्य हुश्रा । सी वह शिकर नाम शीमिरीनके एक नगरपर उस भूमिके निकट पहुंचा जिसे याकूबने अपने पुत्र यूसफको दिया।

६ ग्रीर याकृवका क्रुगां वहां था सो यीशु मार्गमें चलनेसे थिकत हो ७ उस कृएंपर यूही बैठ गया श्रीर दो पहरके निकट था। एक शोमिरोनी स्त्री जल भरनेकी ग्राई शीशुने उससे कहा सुके

म पीनेको दीजिये। उसके शिष्य लोग भोजन मोल लेनेको नगरमें

६ गये थे। शोमिरोनी स्त्रीने उससे कहा त्राप यिहूदी होके सुकसे जो शोमिरोनी स्त्री हूं क्योंकर पीनेकी मांगते हैं क्योंकि यह दी लोग शोमि-

१० रोनियों के संग ब्यवहार नहीं करते। यीशुने उसकी उत्तर दिया जो तू ईश्वरके दानका जानती श्रीर वह कीन है जो तुससे कहता है मुम्मे पीनेकी दीजिये तो तू उससे मांगती श्रीर वह तुम्मे १९ श्रमृत जल देता। स्त्रीने उससे कहा है प्रभु जल भरनेकी श्रापके

पास कुछ नहीं है श्रीर कृशां गहिरा है तो वह श्रमत जल

१२ श्रापको कहांसे मिला है। क्या श्राप हमारे पिता याकूबसे बड़े हैं जिसने यह कुत्रां हमें दिया श्रीर श्रापही श्रपने सन्तान श्रीर

१३ श्रपने ढोर समेत उसमेंसे पिया। यीशुने उसको उत्तर दिया कि

१४ जो कोई यह जल पीवे सी फिर पियासा होगा • पर जी कोई वह जल पीवे जो मैं उसकी देऊंगा सो फिर कभी पियासा न होगा परन्तु जो जल मैं उसे देऊंगा सो उसमें श्रनन्त जीवन लेंा

१४ उमंगनेहारे जलका सोता हो जायगा। स्त्रीने उससे कहा हे प्रसु यह जल मुक्ते दीजिये कि मैं पियासी न होऊं श्रीर न जल भर-

१६ नेको यहाँ थाऊँ। यीशुने उससे कहा जा श्रपने स्वामीको बुळाके

१७ यहां श्रा। स्त्रीने उत्तर दिया कि मेरे तई स्वामी नहीं है . यीशु १८ उससे बोळा तूने श्रच्छा कहा कि मेरे तई स्वामी नहीं है . क्योंकि

तेरे पांच स्वामी हो चुके श्रीर श्रव जो तेरे संग रहता है सो तेरा

१६ स्वामी नहीं है . यह तूने सच कहा है। स्त्रीने उससे कहा है प्रभ

२० मुक्ते सुक पड़ता है कि श्राप भविष्यद्वक्ता हैं। हमारे पितरोंने इसी पहाड़पर भजन किया और आप लोग कहते हैं कि वह स्थान

२१ जहां भजन करना उचित है यिरूशलीममें है। यीशुने उससे कहा हे नारी मेरी प्रतीति कर कि वह समय श्राता है जिसमें तुम न इस पहाड़पर श्रीर न थिरूशलीममें पिताका भजन करोगे

तुम लोग जिसे नहीं जानते हैं। उसका भजन करते हैं। हम लोग २२ जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं क्योंक जाण जिह्ने सिमें हैं । परन्तु वह समय आता है और अब हैं जिसमें सन्ते नह

नत्म भेरी तिनी कीएक रिंग्स मन्य कातमी भेरी मनाह अदि । कि स्था कि स्था है । कि स्था कि

सका भजन करनेहारे आस्मा और सन्वाहिस भजन करें। खीन २४ उससे कहा मैं जानती हूं कि मसीह अथित खीष्ट जाता हैं. वह जब आवेगा तब हमें सब कुछ, बतावेगा। बीधुने उससे कहा मैं २६

े । हुं डिंग हो अपने एक्स मार्क पार्ट कार हो है। इन में उसके शिष्ट कार्य कार्य कार्य कार कार्य क्रिक्ट मिन्ह

व नगर्स निकलक वस पास जाय ।

### [। नकें क्षित्रका मिल्क ] १६ | रिट्राफ कर्र है की ईकी तिन्ही भूष्ट्रिक मिल्याद्री मिल्कि स्ट्रेड

इसने उनसे कहा खिनेको मेरे पास भोजन हैं जो तुम नहीं जानते ३२

३६ -हाट हन्म अर्थ का हो। मेह । अर्थ हो। क्षेत्र कर का कि हो। अर्थ के कि को हो। अर्थ के हिए को कि इस कि को को के कि हो। अर्थ के हो कि के के के कि के के कि इस है। एक इस को है। कि को को कि का का का को

गृष्टि हैं एकी मस्त्रीए निर्मेगड़ . एस्ट्री किन्डाक ड्रेम्क निर्में किन्छ । हैं एकी एक्ट्र मिमस्प्रीए केम्ड निम्ह इह प्राप्त किन्डा किंग्य मार्गिक किंग्य किन्य कि

३६ गुगक कननक कीड़ सर नित्रुंक स्मेंहिनीरिमीरि कग्रम सर सम्मे हैं एकी निर्म कि कुक इस निस्ट की हैंही हिगस निस्ति ४० कहा है यीग्रुपर विश्वास किया। इसलिये जब शोमिरोनी लोग उस पास आये तब उससे बिनती किई कि हमारे यहां रहिये.

४१ श्रीर वह वहां दो दिन रहा। श्रीर उसके बचनके कारण बहुत

४२ श्रधिक लोगोंने बिश्वास किया . श्रीर उस स्त्रीसे कहा हम श्रब तेरे बचनके कारण बिश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हमने श्रापही सुना है श्रीर जानते हैं कि यह सचमुच जगतका श्राणकर्त्ता स्त्रीष्ट है।

### [ यीगुका गालील देशमें जाना ब्रीर दूसरा ब्राश्चर्य कम्में करना।]

४३,४४ दो दिनके पीछे यीशु वहांसे निकलके गालीलको गया। उसने तो त्रापही साची दिई कि भविष्यद्वक्ता श्रपने निज देशमें

४४ ग्रादर नहीं पाता है। जब वह गालीलमें श्राया तब गालीलियोंने उसे प्रहण किया क्योंकि जो कुछ उसने यिख्यालीममें पब्बमें

४६ किया था उन्होंने सब देखा था कि वे भी पब्बेमें गये थे। सो यीशु फिर गाळीळके काना नगरमें त्राया जहां उसने जलको दाखरस बनाया था. श्रीर राजाके यहांका एक पुरुप था जिसका

४७ पुत्र कफर्नाहुममें रोगी था। उसने जब सुना कि यीशु यिहूदियासे गालीलमें त्राया है तब उस पास जाके उससे बिनती किई कि त्राके मेरे पुत्रको चंगा कीजिये. क्योंकि वह लड़का मरनेपर था।

४८ यीशुने उससे कहा जो तुम चिन्ह श्रीर श्रद्धत काम न देखी ती ४६ विश्वास नहीं करोगे। राजाके यहांके पुरुषने उससे कहा है प्रमु

४० मेरे बाठकके मरनेके श्रामे श्राह्ये। यीशुने उससे कहा चळा जा

तेरा पुत्र जीता है • उस मनुष्यने उस बातपर जो यीश्चने उससे १९ कही विश्वास किया श्रीर चला गया । श्रीर वह जाताही था कि उसके दास उससे श्रा मिले श्रीर सन्देश दिया कि श्रापका

४२ लड़का जीता है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी उसका जी हलका हुआ . उन्होंने उससे कहा कल एक घड़ी दिन भुकते ज्वरने

४३ उसको छोड़ा । सो पिताने जाना कि उसी घड़ीमें हुआ जिस घड़ी यीशुने उससे कहा तेरा पुत्र जीता है श्रीर उसने श्री उसके सारे

४४ घरानेने बिश्वास किया। यह दूसरा श्राश्चर्य कम्मे यीशुने यिहू-दियासे गालीलमें श्राके किया। [ यीगुका यिङ्गलीमको जाना ग्रीर विश्रामको दिन वैथेसदः कुंडके पास एक रोगीको चंगा करनः। ]

इसके पीछे यिहूदियोंका पब्बं हुआ श्रीर यीशु यिख्शली-अमको गया। यिरूशलीममें भेड़ी फाटकके पास एक कुंड है जो र इब्रीय भाषामें बैथेसदा कहावता है जिसके पांच श्रोसारे हैं। इन्होंमें रोगियों श्रंधों छंगड़ें। श्रीर सूखे श्रंगवालोंकी बड़ी भीड़ ३ पड़ी रहती थी जो जलके हिलनेकी बाट देखते थे। क्योंकि ४ समयके श्रनुसार एक स्वर्ग दूत उस कंडमें उतरके जलको हिलाता था इससे जो कोई जलके हिलनेके पीछे उसमें पहिले उतरता था कोई भी राग उसकी लगा हो चंगा हो जाता था। एक मनुष्य ४ बहां था जो ग्रहतीस बरससे रोगी था। यीशुने उसे पड़े हुए ६ देखके और यह जानके कि उसे अब बहुत दिन हो चुके उससे कहा क्या तू चंगा होने चाहता है। रोगीने उसकी उत्तर दिया ७ कि हे प्रभु मेरा कोई मनुष्य नहीं है कि जब जल हिलाया जाय तब मुभे कुंडमें उतारे और जबलों में जाता हूं दूसरा मुक्ससे आगे उतरता है। यीशुने उससे कहा उठ श्रपनी खाट उठाके चल । प वह मनुष्य तुरन्त चंगा हो गया श्रीर श्रपनी खाट उठाके चलने ६ लगा पर उसी दिन बिश्रामवार था। इसलिए यिहूदियोंने उस १० चंगा किये हुए मनुष्यसे कहा यह विश्रामका दिन है खाट उठाना तुम्मे उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने ११ मुक्ते चंगा किया उसीने मुक्तसे कहा श्रपनी खाट उठाके चल । उन्होंने उससे पूछा वह मनुष्य कौन है जिसने तुमसे कहा १२ श्रपनी खाट उठाके चल । परन्तु वह चंगा किया हुआ मनुष्य १३ नहीं जानता था वह कौन है क्योंकि उस स्थानमें भीड़ होनेसे यीश वहांसे हट गया।

इसके पीछे थीशुने उसको मन्दिरमें पाके उससे कहा देख तू १४ चंगा हुआ है फिर पाप मत कर न हो कि इससे बुरी कोई विपत्ति तुमापर आवे। उस मजुष्यने जाके यिहूदियोंसे कह दिया १४

कि जिसने मुभी चंगा किया सा यीशु है।

[ यीगुका यिहूदियोंकी ग्रपनी महिसा वर्शन करना।]

इस कारण यिहूदियोंने यीशुकी सताया श्रीर उसे मार डालने १६

३७ चाहा कि उसने बिश्रामके दिनमें यह काम किया था। यीशुने उनको उत्तर दिया कि मेरा पिता श्रवलों काम करता है में भी काम करता हूं। इस कारण यिहू दियोंने और भी उसे मार डालंने चाहा कि उसने न केवल बिश्रामवारकी विधिको लंबन किया भी किया। परन्तु ईश्वरको श्रपना निज पिता कहके श्रपनेको ईश्वरके तुल्य

श्रीर दंडकी आचा उसपर नहीं होती परन्त वह सत्युसे पार होके रूर जीवनमें पहुंचा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है श्रीर श्रव है जिसमें सृतक लोग ईश्वरके पुत्रका शब्द सुनेंगे श्रीर रें जो सुनेंगे सो जियेंगे। क्योंकि जैसा पिता श्रापहीसे जीता है रें तैसा उसने पुत्रकों भी श्रीधकार दिया है कि श्रापहीसे जीवे - श्रीर उसकों विचार करनेका भी श्रीधकार दिया है क्योंकि वह मनुख्का रूम पुत्र है। इससे श्रचंभा मत करों क्योंकि वह समय श्राता है जिसमें रेंद जो कबरोंमें हैं सो सब उसका शब्द सुनके निकलोंगे . जिससे मलाई क्रनेहार जीवनके लिये जी उदेंगे श्रीर खराई करनेहार जीवनके लिये जी उदेंगे श्रीर खराई है परन्तु बिचार करनेका सब अधिकार पुत्रको दिया है इसिबिये कि सब लोग जैसे पिताका आदर करते हैं वैसे पुत्रका आदर करें। रहें जो पुत्रका आदर नहीं करता है सो पिताका जिसने उसे भेजा रिश्व अदिर नहीं करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मेरा बचन सुनके मेरे भेजनेहारेपर विश्वास करता है उसको अनन्त जीवन है N N १६ इसपर यीधने उन्होंसे कहा में तुमसे सच सच कहता हूं पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता है केवल जो कुछ वह पिताको करते देखे क्योंकि जो कुछ वह करता है उसे पुत्र भी वैसेही २० करता है। क्योंकि पिता पुत्रको प्यार करता है और जो वह आप करता सो सब उसको बताता है और वह इनसे बड़े ११ काम उसको बतावेगा जिस्ते तुम अनुभा करो। क्योंकि जैसा पिता दंडके लिये जी डटेंगे। में आपसे कुछ न उन्हें जिलाता है। श्रोर पिता किसीका विचार भी नहीं करता मृतकों की उठाता श्रीर जिलाता है वैसाही पुत्र भी जिन्हें चाहता है

में आपसे कुछ नहीं कर सक्ता हूं जैसा में सुनता हूं बैसा बिचार करता हूं श्रीर मेरा बिचार यथार्थ है क्योंकि में अपनी

्योगुका पांच सहस्व बनुष्योंको थाड़े भाजनसे दाम करना । । गिरिक माहण्ही प्रकॉफ्न प्रण ड्रेक रीम कि ड्रि डिफ्क डिंग माहण्ही इसिलिये कि उसने मेरे निष्यमें लिखा। परन्तु जो तुम उसके लिखेपर ४७ इंड रिप्क माहरही 19म कि केरक छाहरही कासुस मह कि कीएक । जिस्ता है अथित सुसा निसम तुम भरोसा रखते हो। र्वाङ् प्रमम्ह . गाग्लाम्छ वृद्धि प्रमम्ह निष्ट कार्तमी में की रें तिसमास तम । डि निकास कर साह्य हो महास है नहां ने निहा है क्क हस्सेसे आद्र कीते हो और वह आद्र जो श्रद्धत हैंग्बरस 88 कि मह । फिरक णड्स छट कि बाद समान दि नेपर । उस है। इंड क्या हैं । हैं हैं हैं में मुक्त में उद्यों की हैं। में अपने हैं हैं। विकास स्थाप हैं और उस सुन्ध में मही कार्य हैं। कार्य हैं। नहीं चाहते हो। में मनुष्यांसे आदर नहीं जेता हूं। परन्तु ४९, ४२ ें कि हो से कि कि में कि विश्व विश्व कि मान कि कि है कि है कि से कि कि र्फ़ कि इंडिन गृष्टि हैं फिल्मी मेंड नवित हनका मेंसर की डि ३६ किम्मा मह कीएक डिइ मिकामधुमम । डि क्रिक डिन साम्यकी उसका बचन अपनेमें नहीं रखते ही की कि उसने मिने अपने वसका

वसका शब्द न सेना है और वसका रूप न देखा है। और तुम इंद 

र्म है । किएक में कि माक डिफ नी कर है फ़्री किनिफ रेप्ट के सु निक्ति माक कि कींग्रिक है छाए ईम क्रिछ ड़िक छिक्तिछ किन्डिक कितनी बेरलो उसके उजियालेमें आनन्द करनेको प्रसन्न थे। परन्तु ३६ प्रों। वह तो जरुता श्रीर चमकता हुआ दीपक था श्रीर तुम ३१ णाह मह की फिलिएड हूं एडक नाब इप में हुन्प्र हूं एक भेजा और उसने सलपर साची दिई। में मनुष्यसे साची नहीं ३४ इह माए कन्ड्राफ नमह। ईकि कि। मि है। एक मिष्ठि रेम उह कि। छ इह कि की हूं फिलार में ग्रीह है फिह मिष्म में प्रमाह है । इस है १ ई। ई डिक कि कि सि सि है । इ । इ । सि सि सि है । इ । इच्छा नहीं चाहता हूं परन्तु फिताकी इच्छा जिसने सुम्ते भेजा।

इस पार गाया। और बहुत जाप उसके पीछे हो पाप इस ह इसके पीछे योष्ट्र गाबीठके समुद्र अर्थात तिबरियाके समुद्रके

्रिग्रेका वर्मेंद्र तर बलना । । ।।।। रूप एक्वप राजकार रही उह हि विशुन जाना कि वे सुक्त राजा बनानेक खिथे आके सुक्ते पकड़ेंगे ११ यह सचसुच वह भविष्यहुक्ता है जो जगतमें आनेवारा था। जब 13 र उस समुख्यांने यह आश्चरयं कम्म को पश्चिन किया था देखके कहा । गिम फिकांड इगाव छिम्ह इंग एक मिणिडमा इंक्ट्र गि कांभ्डीए त्र के कुछ भी का पाय । मा अन्तर में अन्य के कि पाय कि रिड इंकर्ड युट्ट हिन । इक भिष्यिषि हैप है कर युट्ट १३ मझ बियों में मितन हे वाहते थे उतनी दिहें। जब ने तुस इिम्हें ग्राप्ट किंग्राइम्डि मींएग्री ग्राप्ट 'ईड़ी डांक किंप्रिग्री 39 शरकल थे वेंड गये। तब यीथुने रीहियां ले धन्य सानके क्छन हो। में तिनि कि पृश्व की भी कि सह छह सेनाछ १० किये ये क्या हैं। यीथुने कहा उन मनुष्योंको बेहाक है र्कार्गिक निन्डे हुन्प्रप है किश्चम कि प्राप्ट डिरिप्र होए किहह छाए सकी ई एकि क्य रंड्रफ . एडक स्पष्ट मध्दनीए हाम क्रिक्मी ? निमाप्ते तीयह निक्य भिमायिक । उसके विभागित क्रिक व्यापित रह ऐसिन्ह की तिष्ठ म पिर मिनड़ किनी केन्छ दिए किपिकीपूर ध था से जाप जानता था। फिलिपने उसको उत्तर हिया कि हो सी इ खावे। उसने उसे परखनको यह बात कही क्योंकि जो वह करनेपर र्मिक के की कि कि कि पि दिनि छोड़क मड़ ।इक छेपछिलि गृष्टि किई तास छाए नेपस किर्पार्क ठड्ड काठड छोस निपस निश्ची 🖫 । एड उक्ती हैन्प प्राप्तमित तीथर हैन्प क्लिफ्डीड्रूपी ग्रस्थि । रहें ४ इंडिट एसे क्रिंग्ज़िंद्र। स्पष्ट कड़िंट प्रुप्ति क्रिट । ए ए एप्टेक ह रुणिनित्र इह कि छिड़े कि सिन के अधार के सह कि छन कि कि कि

र उसने उनके उन्हें हैं हैं हैं है कि एक हैं हैं है २० चलते और नावक निकड आते देखा और इर गये । परन्तु डेंड्र अथवा दी कास खे गये थे तब उन्होंने पीशुका समुद्रपर ९ वह । थि किरह मि रेड्ड में समुद्रमें स्ट्रेंग करा थीं। जब ने और नावपर चढ़के ससुद्रके उस पार कफनीद्रमको जाने लगे. . का रामि इंद्रे से इससे किन कार्य कार्य है इ. स्रोम का

। इति तिरु वि निक के अपर करन नान कर निरम् अस है अपर

ि योगुन्ता अपने आपको जीवन की रेडि बताना जिस्ते

। वित्रि महित प्रिमा

। मृड्ड प्रकृ काक्र तुसने आश्वरयं कम्मों को देखा परन्तु इसिविये कि उन रारियोमेस की 15 5इंड्रे डिंग फिलिएड़ स्पृष्ट पह हूं 15ड़क एम एम छम् ३९ में की एड़ी उत्तर इन्ह निधि। शिष्ट वस दिय गाए अप है जिन्नि १९ कुम काप है। के समुद्रक पार उसे पक्ष कि असी रू हैं और न उसने मिल्य तब है कि मिल के के ने समुद्र है भाना था रेटि खाई। सी जब लोगोंने देखा कि वीशु वहां है 8 कारसे उस स्थानके निकट आई थीं जहां उन्होंने जब प्रसने धन्य इर एर्ज़िक्तो हार ग्रस्ट इंपि मिग्रि । धार किंच एग्रिश केंसर उहके प्र यहाँ नहीं थी और थीशु अपने शिष्णिके संग उस नाचपर नहीं चड़ा कि जिस नावपर वीशुके शिष्ट इंक प्रगष्टी किथिए प्रमान मही की इसरे दिन जो लोग समुद्रके उस पार खड़े थे उन्होंने जाना २२

उसने उन्हें स्वांकी रेारी खानेको दिई। यीथुने उनसे कहा में ३२ करते हैं। हमारे पितरोते जंगलम मन्ना खाया जैसा लिखा है कि दे एक भार , एक माहली तकाए कछई मड़ की ई निरक मेरक पर तुस किञ्चास करें। उन्होंने उससे कहा आप केनिसा आश्वरप इ छ है गर्म दिया है उस का का है है के किश का है अप है 39 डेन्ड निष्टिथि। प्रकाषम मड़ किन्नक फेराक केप्रहर्ट । इक मिस्ड न निडन्छ। ई हुई। पाछ प्रपिष्ठ निष्ठाई होष्ट्रह निहिम कीएन गाई के लिये जो अनन्त जीवनहों रहता है जिसे सनुष्यका पुत्र तुमकी नाशमान भोजनके जिथे परिश्रम सत करे। परन्तु उस मोजन रु

न होगा और की सुम्पर किवास कर सी कभी मियासा न महा निव कि मिर हैं . जे मेर पास आवे कि निवार कि वससे कहा है प्रभु यही होरी हमें नित्य दीतिये। योथीने उनसे ३१ अड़ रिडिन्ड । है किई नवित कामक ग्रीह फिरिट सिक्स कि है इह इंड रिफ़ किम्बर्ड कीएक। ई रिफ़्र दिए किएक किन्छ इंस्त रिमि एम हुन्। हुई। ह रिर्ा किएए इस्ह मिस्सू हूं छिड़क हम हम सिए

३६ होगा। परन्तु मैंने तुमसे कहा कि तुम मुक्ते देख भी चुके श्रीत ३७ बिश्वास नहीं करते हो। सब जो पिता सुभको देता है मेरे पास श्रावेगा श्रीर जो कोई मेरे पास श्रावे मैं उसे किसी रीतिसे दूर ३८ न करूंगा । क्योंकि में श्रपनी इच्छा नहीं परन्तु श्रपने भेजनेहारेर्क ३६ इच्छा पूरी करनेको स्वर्गसे उतरा हूं । श्रीर पिताकी इच्छा जिसने मुक्ते भेजा यह है कि जिन्हें उसने मुक्तको दिया है उनमेंसे में किसीको ४० न खोऊं परन्तु उन्हें पिछले दिनमें उठाऊं। मेरे भेजनेहारेकी इच्छा यह है कि जो कोई पुत्रको देखे श्रीर उसपर बिश्वास करे

### सो अनन्त जीवन पावे श्रीर मैं उसे पिछले दिनमें उठाऊंगा। [ यीगुका विवादी यिहूदियोंकी उत्तर देना ।] तब यिहूदी लोग उसके निषयमें कुड़कुड़ाने छगे इसलिये कि

अर उसने कहा जो रोटी स्वर्गसे उतरी सो में हूं। वे बोले क्या यह यूसफका पुत्र यीशु नहीं है जिसके माता श्रीर पिताका हम

जानते हैं. तो वह क्योंकर कहता है कि मैं स्वर्गसे उतरा हूं। ४३ यीशुने उनका उत्तर दिया कि श्रापसमें मत कुड़कुड़ाश्रो। ४४ यदि पिता जिसने सुभी भेजा उसे न खींचे तो कोई मेरे पास नहीं या सकता है थीर उसको में पिछले दिनमें ४४ उठाऊंगा । भविष्यद्वकात्रोंकी पुस्तकमें लिखा है कि वे सब ईश्वरके सिखाये हुए होंगे सो हर एक जिसने पितासे सुना ४६ श्रीर सीखा है मेरे पास श्राता है। यह नहीं कि किसीने पिताको देखा है. केवल जो ईश्वरकी ग्रीरसे है उसीने पिताको देखा है। ४७ में तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई मुभपर बिश्वास करता है ४८, ४६ उसको श्रनन्त जीवन है। मैं जीवनकी रोटी हूं। तुम्हारे पितरोंने जंगलमें मन्ना खाया श्रीर मर गये। यह वह रोटी है जो ४१ स्वर्गसे उतरती है कि जो उससे खावे सो न मरे। मैं जीवती रोटी हूं जो स्वर्गसे उतरी . यदि कोई यह रोटी खाय तो सदालों जीयेगा श्रीर जो रोटी मैं देऊंगा सो मेरा मांस है जिसे मैं जगतके ४२ जीवनके लिये देऊंगा। इसपर यिहूदी लोग श्रापस में बिबाद

करने लगे कि यह हमें क्योंकर अपना मांस खानेको दे सकता है। ४३ यीशुने उनसे कहा में तुमसे सच सच कहता हूं जो तुम मनुष्यके पुत्रका मांस न खावा श्रीर उसका लाहू न पीवी तो तुममें जीवन

1 154

न हें हें भी बह भी से से खाने समसे क्षेत्र हैं। एट वह देह में उसमें रहता हूं। जैसा जीवते पिताने सुन्ध मेजा और में पितासे १७ गृष्टि है 1537 मिल्स मि है 15िए हुन्छ 19िस गृष्टि 1518 सोम 19िस इं कि । ई छार विनिध विष्ठ हों एम ग्रेंड ई नर्हा विन हों। अनन्त जीवन हैं और मैं उसे विख्ले हितमें उठाउंगा। क्योंक मेरा ११ ४५ किएर ई 15िए द्वेंछ 19म गृष्टि 151छ छोम 19म कि । ई डिन

34 कार कमनीहममें उपदेश करते हुए सभाके घरमें यह बाते ४६ । गामिति छि।इस सं मास दिर्द हुए कि एडि मासे मार अवा भा हो है जो स्वर्गसे उत्ती . जैसा तुम्हारे पितरोंने सन्ना खाया श्रीर

ा गन्त्र गन वन सम्ब िबहत जिल्लीका यीगुका छोड़ना पर बारह मिलेका

इसे कीन सुन सकता है। योथुने अपने मनमें जाना कि उसके ६९ उसके शिष्योमेसे बहुताने यह सुनके कहा यह बात करिन हैं ६०

वह आगे था उस स्थानपर चढ़ते देखा ती क्या कहागे। आत्मा ६३ इस विषय कुरा किए होए। है। यह महत्व किए किए हैं है। एक 13क फिन्छ किलाएड है जिड़कुड़क सफ्छि कता कहा क्या

है की एव एतास नहीं करते हैं. थीथु तो आरंभसे जानता था कि है ६३ स्टिकी सिमाँड्र-कु हुन्छ। ई निवित हैं । परन्तु वृत्ति हैं । ते जीवनदायक है श्रीरिसे कुछ छाम नहीं . जो बात में तुमसे

छाए र्फ़ ड्रार कि छाल एड्री क किए छ अर्थ कि छि। हो। पकड़वायगा। और उसने कहा इसीलिये मैंने तुमसे कहा है कि ६४ केस हैं कि कि जास करनेहारे नहीं हैं और वह कि के मिक

**७३** इसक नर नेश्वार फेडीएड़ । किन न प्रांक्ष एमं केसर प्रांक्ष 53 नहीं था सकता है। इस समयसे उसके शिष्योंमेंसे बहुतरे पीड़े ६६

उसको उत्तर दिया कि है प्रभु हम किसके पास जाये. आपके न हें हैं हैं से से से से मान नाइने हैं । कि मोन प्रमान हैं

१० किति। ध्रीकमुड इड्डूधी ह्यू कितिमाधी उड़ । ई लातीय कि कृ उनका उत्तर दिया क्या मेंने तुम बारहोंको नहीं चुना और तुममेसे ०० रिप्टि । हैं छोड़ हम कंग्रह है हिन्स गार की है । फड़ी नात भास अनन्त जीवनकी वात हैं। श्रीर हमने किवास किया श्रीर ६६

बिषयमें बोला क्योंकि वही उसे पकड़वानेपर था श्रीर वह बारह शिष्योंमेंसे एक था।

ियोशुका ग्रपने भाइयोंसे बातचीत करना जो उसपर विश्वास नहीं करते थे।

इसके पीछे यीशु गालीलमें फिरने लगा क्योंकि बिहुदी लोग असे मार डालने चाहते थे इसलिये वह यिहूदियामें फिरने नहीं २ चाहता था । ग्रीर यिहूदियांका पर्ब्व ग्रर्थात तम्बूबास पर्ब्व निकट ३ था । इसलिये उसके भाइयोंने उससे कहा यहांसे निकलके यिहूदियामें जा कि तेरे शिष्य लोग भी तेरे काम जो तू करता है ४ देखें। क्योंकि कोई नहीं गुप्तमें कुछ करता और आपही प्रगट होने चाहता है . जो तू यह करता है तो अपने तई जगतकी ४ दिखा। क्योंकि उसके भाई भी उसपर बिश्वास नहीं करते ६ थे। यीशुने उनसे कहा मेरा समय श्रवलों नहीं पहुंचा है ७ परन्तु तुम्हारा समय नित्य बना है। जगत तुमसे बेर नहीं क सकता है परन्तु वह मुक्तसे बैर करता है क्योंकि में उसक द बिष्यमें साची देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम इस पञ्चे जात्रों . मैं श्रभी इस पब्बेमें नहीं जाता हूं क्योंकि मेर ह समय अबलों पूरा नहीं हुआ है। वह उनसे यह बाते कहवे गालील में रह गया।

तिंब्रुबास पर्व्वमें थीशुका मन्दिरमें यिहूदियोंको सपदेश देना ।

१० परन्तु जब उसके भाई लोग चले गये तब वह श्राप भी प्रगट होन ११ नहीं पर जैसा गुप्त होके पब्बेमें गया। यिहूदी लोग पब्बेमें उर १२ ढूंढ़ते थे ग्रीर बोले वह कहां है। ग्रीर लोग उसके विषयमें बहुत बातें श्रापसमें फुसफुसाके कहते थे . कितनोंने कहा वह उत्तर मनुष्य है परन्तु श्रीरोंने कहा सो नहीं पर वह लोगोंको भरमाता है १३ तौभी यिहृदियोंके उरकेमारे कोई उसके विषयमें खोलके नहीं बोला १४ पब्बेंके बीचोबीच यीशु मन्दिरमें जाके उपदेश करने लगा

१४ यिहृदियोंने श्रचंभा कर कहा यह बिन सीखे क्योंकर बिद्या जानत १६ है। यीशुने उनको उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परन

१७ मेरे भेजनेहारेका है। यदि कोई उसकी इच्छापर चला चाहे त इस उपदेशके विषयमें जानेगा कि वह ईरवरकी ग्रीरसे है ग्रथव

| फिल प्राप्त स्थाये विद्यात | | | । राष्ट्री कृतिक किलाये स्थाय । |

दिनमें सम्पूर्ण एक मनुष्यको चंगा किया। मुह देखके विचार मत २४

[ । मनमें की मिन्नम किए मिनिया काहिया का क्षिया | इड़ का प्रमुख्य का इफ प्रिक्रिय का 
समय अवली नहीं पहुंचा था। और लोगोमेंसे बहुतोने उसपर हैं। बिश्वास किया और कहा खीष्ट जब आवेगा तब क्या हुन आअच्ये

। गार्रक कधीर है धकी निमुद्द कि मिंस्सक

कहते सुना और फरीशियों और प्रधान याजकोंने प्यादोंको उसे ३३ पकड़नेको भेजा। इसपर यीशुने कहा मैं श्रव थोड़ी बेर तुम्हारे

३४ साथ रहता हूं तब अपने भेजनेहारेके पास जाता हूं। तुम मुभे ढंढोगे और न पाओगे और जहां में रहूंगा तहां तुम नहीं आ

३४ सकोगे । यिहृदियोंने ग्रापसमें कहा यह कहां जायगा कि हम उसे

नहीं पावेंगे . क्या वह यूनानियोंमेंके तितर बितर लोगोंके पास

३६ जायमा और यूनानियोंको उपदेश देगा। यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम सुभे ढूंढोगे और न पावोगे और जहां मै रहूंगा तहां तुम नहीं त्रा सकोगे।

पिछले दिन पर्ब्वके बड़े दिनमें यीशुने खड़ा हो पुकारके कहा २८ यदि कोई पियासा होवे तो मेरे पास श्राके पीवे। जो सुक्रपर विश्वास करे जैसा धर्म्मपुस्तकने कहा तैसा उसके अन्तरसे अमृत

३६ जलकी नदियां बहेंगी। उसने यह बचन श्रात्माके विषयमें कहा जिसे उसपर बिश्वास करनेहारे पानेपर थे क्योंकि पवित्र श्रात्मा अवलों नहीं दिया गया था इसलिये कि यीशुकी महिमा अवलो

४० प्रगट न हुई थी। लोगोंमेंसे बहुतोंने यह बचन सुनके कहा यह ४९ सचमुच वह भविष्यद्वक्ता है। श्रीरोंने कहा यह स्त्रीष्ट है परन्तु

४२ श्रीरोने कहा क्या स्त्रीष्ट गालीलमेंसे श्रावेगा। क्या धरमीपुस्तकने नहीं कहा कि सीष्ट दाऊदके बंशसे श्रीर बैतलहम नगरसे जहा

४३ दाऊद रहता था त्रावेगा। सो उसके कारण लोगोंमें बिभेद ४४ हुआ। उनमेंसे कितने उसकी पकड़ने चाहते थे परन्तु किसीने

उसपर हाथ न बढ़ाये।

### [ प्यादोंका चत्तर देना।]

४४ तब प्यादे लोग प्रधान याजकों श्रीर फरीशियोंके पास श्राये ४६ श्रीर उन्होंने उनसे कहा तुम उसे क्यों नहीं लाये हो। प्यादोंने उत्तर दिया कि किसी मनुष्यने कभी इस मनुष्यकी नाई बात न ४७ किई । फरीशियोंने उनको उत्तर दिया क्या तुम भी भरमाये गरे ४८ हो । क्या प्रधानों अथवा फरीशियोंमेंसे किसीने उसपर विश्वास ४६ किया है। परन्तु ये लोग जो ब्यवस्थाको नहीं जानते हैं स्नापित १० हैं। निकोदीम जो रातको थीशु पास आया और आप उनमें ११ एक था उनसे बोला . हमारी व्यवस्था जबलों मनुष्यकी न सुने

सब कोई श्रंपने श्रपने बरको गये। इहराती है। उन्होंने उसे उत्तर दिया क्या श्रापभी गाळीळके हैं• ५२ इंडके ट्रेकिये कि गाबीळमेंसे भविष्यहक्ता प्रगट नहीं होता। तब ५३ श्रीर न जाने कि वह क्या करता है तबलों क्या उसको दोषो

## [ यीगुका एक व्यभिनारिशीको हुड़ाना।]

नीचे अकके उंगलीसे भूमिपर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ७ रहे तब उसने उठकर उनसे कहा तुम्होंमेंसे जो निष्पापी होय सो एहिले उसपर पत्थर फेंके। श्रीर वह फिर नीचे अकके भूमिपर प्रतिले उसपर पत्थर फेंके। श्रीर वह फिर नीचे अकके भूमिपर प्रतिले लगा। पर वे यह सुनके श्रीर श्रपने श्रपने सनसे दोषी ६ तहरके बड़ोंसे लेके छोटों तक एक एक करके निकल गये श्रीर केवल वहरके बड़ोंसे लेके छोटों तक एक एक करके निकल गये श्रीर केवल विद्या रह गया श्रीर वह छी बीचमें खड़ी रही। यीछने उठके खीको १० कोड़ श्रीर किसीको न देखके उससे कहा है नारी वे तेरे दोषदायक कहां हैं. क्या किसीने तुम्पर दंड की श्रामा न देखें। उसने कहां हैं प्रभु किसीने नहीं यीछने उससे कहां में ११ गई। ब्यवस्थामें सूसाने हमें आज्ञा दिई कि ऐसी खियां पत्थरवाह किई जावें सो आप क्या कहते हैं। उन्होंने उसकी परीचा करनेको श्रीर उससे कहा हे गुरु यह जी ज्यभिचार कम्में करतेही पकड़ी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उस पास लाके बीचमें खड़ी किई. डन्हें उपदेश देने लगा। तब ग्रध्यापकों श्रीर फरीशियोंने एक खीको प्रन्तु यीशु जैत्न पब्बेतपर गया . श्रीर भोरको फिर मन्दिरमें श्राया श्रीर सब लोग डस पास श्राये श्रीर वह बैठके भी तुभवर इंडकी श्राज्ञा नहीं देता हूं जा श्रीर फिर पाप बात कही कि उसपर दोष लगाने का गैं। भिले परन्तु यीध

# [ श्रीभुका अपने आपकी जगतका प्रकाश बताना । ]

पीछे आवे सो अंधकारमें नहीं चलेगा परन्तु जीवनका उजियाला पाने आवे सो अंधकारमें नहीं चलेगा परन्तु जीवनका उजियाला पाने गानी होता है इसे पाने । फरीशियोंने उससे कहा तू अपनेही विषयमें साची देता है इसे तेरी साची ठीक नहीं है । योधुने उनको उत्तर दिया कि जो में अपने १४ विषयमें साची देता हूं तोभी मेरी साची ठीक है क्योंकि में जानता तब बीशुने फिर लोगोंसे कहा में जगतका प्रकाश हूं . जो मेरे हूं कि मैं कहांसे त्राया हूं श्रीर कहां जाता हूं परन्तु तुम नहीं जानते हैं
११ कि मैं कहांसे त्राता हूं श्रीर कहां जाता हूं । तुम शरीरको देखने
१६ विचार करते हो मैं किसीका बिचार नहीं करता हूं । त्रोर जो मैं
विचार करता हूं भी तो मेरा विचार ठीक है क्योंकि मैं श्रकेल
१७ नहीं हूं परन्तु में हूं श्रीर पिता है जिसने मुक्ते भेजा । तुम्हार्र
१८ व्यवस्थामें लिखा है कि दो जनोंकी साची ठीक होती है । एक मैं
हूं जो अपने विषयमें साची देता हूं श्रीर पिता जिसने मुक्ते भेजा
१६ मेरे विषयमें साची देता है । तब उन्होंने उससे कहा तेरा पिता
कहां है . थीशुने उत्तर दिया कि तुम न मुक्ते न मेरे पिताको जानते
२० हो . जो मुक्ते जानते तो मेरे पिताको भी जानते। यह बाते

### [ यीगुका यिहूदियों की विताना । ]

तब यीशुने उनसे फिर कहा मैं जाता हूं श्रीर तुम सुभे ढूंढोगें श्रीर श्रपने पापमें मरोगे . जहां मैं जाता हूं तहां तुम नहीं श्रा

यीशुने मन्दिरमें उपदेश करते हुए भंडार घरमें कहीं श्रीर किसीने उसको न पकड़ा क्योंकि उसका समय श्रवलों नहीं पहुंचा था।

२२ सकते हो। इसपर यिहू दियोंने कहा क्या वह अपनेको मार डालेगा कि वह कहता है जहां में जाता हूं तहां तुम नहीं आ २३ सकते हो। उसने उनसे कहा तुम नीचेके हो में अपरका हूं. तुम इस २४ जगत के हो में इस जगत का नहीं हूं। इसि छिये मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापोंमें मरोगे क्योंकि जो तुम विश्वास न करो कि मैं वही हूं २४ तो अपने पापोंमें मरोगे। उन्होंने उससे कहा तू कौन है. यी छुने उनस् २६ कहा पहिले जो मैं तुमसे कहता हूं वह भी सुनो। तुम्हारे विषयमें मुसे बहुत कुछ कहना श्रीर विचार करना है परन्तु मेरा भेजनेहारा सहा २७ है श्रीर जो मैंने उससे सुना है सोई जगतसे कहता हूं। वे नही २८ जानते थे कि वह उनसे पिताके विषयमें बोळता था। तब यी छुने उनसे कहा जब तुम मनुष्यके पुत्र को जंचा करोगे तब जानोगे कि

में वही हूं श्रीर कि मैं श्रापसे कुछ नहीं करता हूं परन्तु जैसे मेरे २६ पिताने मुक्ते सिखाया तैसे मैं यह बातें बोलता हूं। श्रीर मेरा भेजनेहारा मेरे संग है. पिताने सुक्ते श्रकेला नहीं छोड़ा है क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है।

#### उनम्बर बहुत की लिया विश्वास सरमा पर विह्नियोंका उन्तर

अधिक विवाद करना ।

३६ । एक्से साहयही प्रमुक्त नींगील महुव हिन्छीं है। हाड वह क्सक इह । इक एक्से स्वाह्म हो स्टें में होड़े होड़े स्वाह्म स्वाह्म होड़े होड़े स्वाह्म स्वाह्म होड़े स्वाह्म स्वाह्म इह सह अहि। इं एक्से स्वाह्म स्वाह्म स्वाह्म स्वाह्म होड़े होड़े स्वाह्म होड़े स्वाह्म होड़े

१९ असु मह In Ing Ind Ingsto yeas pie 134 pae ergie में ड्रें Ivire केऊकिने छिग्रेंस किंप्रस्ट में कीर्षिक छिग्रेंस प्राप्त ६४ त्यां प्रिस मह । 1र्ह्स असु किए हुन्प्र ड्रें Ivire 1356 छिप्राप्त १४ । 1ई त्रिक्स क्सु 1356 विकाश की एफीस्ट्रि, 15 त्रिअट 1361 प्रिस प्रणाणि असीर कात्रियों किए प्रार्टि 1ई छिनात्रीय Indl किएए मह मंद्रीक्स प्रार्टि 18 किसिट क्सिप्राप्त इड . 1ई तिडाट 1856 उस्तु इड छट . ई 1356 मिराट ट्रीक्टिंस कीर्षिक 1639 1356 प्राप्ती

ग्राह्म १५३ इन कींग्रिक है १७०० भिडिमासम् नेपह का १०००

िर्फ सह फिलिसड़ डूं 153क छस में हुन्छ। डूं 159ी 1कट्ट्स % और . ई 151353 पिए क्षेस मीक समिस्ट। 1ई 53क डिंग्स निस्म ३४ 1 1ई 53क डिंग्स निस्म पिस मिस मह 16 डूं 153क छस में 1र्ट 1 1ई 63क स्ट्रेस में हैं 153क छस है कि इस्ट्रेस हैं 153 1 1ई 63क्ट्रेस में हैं 153क छस हैं 153 1 1ई 63क्ट्रेस क्षेस हैं 1

वह कमा सुखका न दखगा। । तब जिहादणान उसस कहा शब हम जानते हैं कि भूत तुफे रागा है . इबाहीस श्रीर भविष्यहक्ता कि पार भाषे हैं श्रीर तू कहता है कि पहि सो भाषि।।

ेई । इंग्डें हैं । एग , एम कि मिशिषड़े । फिर्ग के प्रापत के । एक इंश् हैं । हो । एक के हैं । इंग्डें । एम प्रिक्त । एक । उन्हुं एक । हैं । हैं । इंग्डें । ऐसे कि उन्हुं हैं । इंग्डें । एक । एक । उन्हुं । हैं । इंग्डें । इंग

प्रशिवह ात्रमी 1प्राइस्तु । हूं 1त्रुक म्छाप किम्टा क्स्प्रेट गृष्टि ३४ पृष्टि १९६६ म्स्स्ट पृष्टि १८ १त्राई त्रिवीड कि म्स्स्टि म्ही १५६ १८९५१६ स्पाट्टप किछप्ट तू १ड्ड स्प्रिस्ट मिंडिशेड्स्टी । १४६मी इन्नाप्ट ७४ मिं १ड्ड स्प्रेस्ट मिट्टीए । हैं १९६६ किसीडाबड़ में तूँ १४४ पृष्टि हैं १ड्डिम् २४

। दुं मिं फिछीए कर्राई कमोड़ाषड़ की दूं 15डक ड्ला डम डम सिम्ह 1911 पट्टी ख़िक हुन्छ क्रेंग प्रमुष्ट की श्वाट प्रथ्य निंडन्ट छि ३% हिंदू प्रक्रि रिक्किन छिर्ड्नीम काई भिम्डिक क्रिडेन्ट प्रक्रि

। 11/1 । १० ह

## िबियासकी दिन घीगुका एक सनुष्यकी चंगा करना ना जन्मका ग्रंथा था।

पुर्वाते हुए थीछुने एक मनुष्यको देखा जो जन्मका श्रंथा था।
हस मनुष्यने श्राप्तांने उत्तसे एछा हे गुरु किसने पाप किया र
इस मनुष्यने श्रथवा उसके माता पिताने जो वह श्रंथा जन्मा।
थीछुने उत्तर दिया कि न तो इसने न इसके माता पिताने पाप इ
किया परन्तु यह इसिविये हुआ कि ईश्वरके काम उसमें प्रगट किये
कार्ये। मुस्ते दिन रहते श्रपने भेजनेहारके कामोंको करना श्रवश्य ४
है. रात श्राती है जिसमें कोई नहीं काम कर सकता है। जब र
हो से जगतमें हूं तबलों जगतका प्रकाश हूं। यह कहके उसने ६
भूमिपर थूका श्रीर उस थूकसे मिटी गीली करके वह गीली मिटी
श्रथेकी श्रांखों पर लगाई. श्रीर उससे कहा जाके श्रीलोहके ७
कुंडमें थो जिसका श्रथ यह है भेजा हुआ. सो उसने जाके श्रीया श्रीर देखते हुए आया।

तब पड़ेंगिसेमेंने और जिन्होंने आगे उसे अंधा देखा था उन्होंने द्र कहा क्या यह वह नहीं है जो बैठा भीख मांगता था। कितनोंने १ कहा यह वही है औरोंने कहा यह उसकी नाई है वह आप बोटा में वही हूं। तब उन्होंने उससे कहा तेरी आंखें क्योंकर १० खेटों। उसने उत्तर दिया कि यीष्ट्रा नाम एक मनुष्यने मिटी गीटी ११ करके मेरी आंखोंपर ट्रगाई और सुमसे कहा शीखोहके कंडको जा और धो सो मैंने जाके धोया औ हुष्टि पाई। उन्होंने उससे १२ कहा वह मनुष्य कहां है . उसने कहा में नहीं जानता हूं।

ि उस चंगे किये हुए मनुष्यका फरीयियों के साम्हने साम्नी देना।

हिष्ट पाई. वह उनसे बोला उसने गीली मिट्टी मेरी आंखोंपर लगाई श्रीर मेंने धोया श्रीर देखता हूं। फरीशियोमेंसे कितनोंने कहा यह मनुष्य ईश्वरकी श्रीरसे नहीं है बनेकि वह विश्रामका दिन नहीं दिन था। सो फरीशियोंने भी फिर इससे पूछा तूने किस रीतिसे यीष्ट्राने मिट्टी गीळी करके उसकी श्रांखें खोळी थीं तब विश्वामका वे उसकी जो आगे अंधा था फरीशियोंके पास लाये। जब १३, १४ मानता है . श्रीरोंने कहा पापी मनुष्य क्योंकर ऐसे श्रारचर्य कर्म १७ कर सकता है . श्रीर उन्होंमें बिभेद हुश्रा । वे उस श्रंधेसे फिर बोले उसने जो तेरी श्रांखें खोळीं तो तू उसके विषयमें क्या कहता है . उसने कहा वह भविष्यद्वक्ता है ।

१८ परन्तु यिहूदियोंने जबलों उस दृष्टि पाये हुए मनुष्यके माता पिताको नहीं बुलाया तबलों उसके विषयमें प्रतीति न किई कि

१६ वह अंधा था औ दृष्टि पाई। और उन्होंने उनसे पूछा क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि वह अंधा जन्मा . तो वह

२० अब क्योंकर देखता है । उसके माता पिताने उनको उत्तर दिया हम जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और कि वह अंधा जनमा ।

२१ परन्तु वह श्रव क्योंकर देखता है सो हम नहीं जानते श्रथवा किसने उसकी श्रांखें खोळीं हम नहीं जानते हैं . वह सयाना है उसीसे

२२ पूछिये वह श्रपने विषयमें श्राप कहेगा। यह बातें उसके माता पिताने इसलिये कहीं कि वे यिहूदियोंसे उरते थे क्योंकि यिहूदी छोग श्रापसमें टहरा चुके थे कि यदि कोई यीशुको स्त्रीष्ट करके

२३ मान लेवे तो सभामेंसे निकाला जायगा। इस कारण उसके माता पिताने कहा वह सयाना है उसीसे पूछिये।

२४ तब उन्होंने उस मनुष्यको जो श्रंधाथा दूसरी बेर बुलाके उससे कहा ईश्वरका गुणानुवाद कर . हम जानते हैं कि यह मनुष्य २४ पापी है। उसने उत्तर दिया वह पापी है कि नहीं सो मैं नहीं

जानता हूं एक बात में जानता हूं कि मैं जो श्रंधा था श्रव २६ देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा उसने तुससे क्या किया. तेरी

२७ श्रांखें किस रीति से खोठीं। उसने उनको उत्तर दिया कि मैं श्राप छोगोंसे कह चुका हूं श्रीर श्राप लोगोंने नहीं सुना . किस लिये फिर सुना चाहते हैं क्या श्राप छोग भी उसके शिष्य हुश्रा चाहते

२८ हैं। तब उन्होंने उसकी निन्दा कर कहा तू उसका शिष्य है पर २६ हम मूसाके शिष्य हैं। हम जानते हैं कि ईश्वरने मूसासे बातें

३० किई परन्तु इसको हम नहीं जानते कि कहांसे हैं। उस मनुष्यने उनको उत्तर दिया इसमें श्रचंभा है कि श्राप छोग नहीं जानते वह

३१ कहांसे है श्रीर उसने मेरी श्रांखें खोली हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियोंकी नहीं सुनता है परन्तु यदि कोई ईश्वरका उपासक होय

श्रीर उसकी इंच्छापर चले तो वह उसकी सुनता है। यह कभी ३२ सुननेमें नहीं श्राया कि किसी ने जन्मके शंचकी आंख खोली हो।जा ३३ यह हैश्यरकी आरसे न होता तो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने ३४ उसके। उचर दिया कि तू तो सम्पूर्ण पाणीमें जन्मा श्रीर क्या तू

में सिलाता है . श्रीर उन्होंने उसे बाहर निकार जिया । अपने सुना था भी के उन्होंने उसे बाहर निकार जिया था श्रीर ३१ १००४ मिलको प्रमुख के प्रसुध के प्रसुध के प्रसुध कि स्वाहर के प्रसुध कि

किया में स्वार्थ के स्वर्ध के स्वार्थ के स्वर्ध के

[ । गर्म अन्य किंतिवायुद्ध किराह्य अक्षि किरीहा किंतिमक्ष तकापुष्ट ]

मिल में से मिल से बें मिल से बें मिल से से मिल में मिल मिल में मिल में मिल में मिल में मिल मि

। हैंगि शिकिशे निष्ट निर्म । इस अब है । किशिष्ट निर्म कि के कि भिगाष्ट्र में हिन्छ है । कि हिंद वसकी सुरम्स पड़ी कि है परनी है नह किसी है 16ई जार 1निष्ट में की है 165क ग्राथ केस छिणगुक एड रार्ने। गार्ग है । उन्हें क्ये ग्रह है के के ग्रह शिर्म है । की नहीं हैं. सुर्फ उनको भी लाना होगा और ने मेरा शब्द रजाएड़िस छड़ कि हैं ईस शरि हिस । हूं एरई क्यार क्रिएड रिकी ३९ कोईम में और । हूं लात लात कोईम कियर अहि हूं तिनाह १६ कि है भीर में भिरा के जनना है जिस है प्रिक्ष है प्रतिका केप तिमी तिर्म के विदेश महिला है अप जैसा है कि भी 15- में स्वार भारत है को के इस में है अप में हैं कि है है भाग जाता है और हुंड़ार भेड़ें पकड़के उन्हें तितर बितर करता हैं। १३ देता है। परन्तु सन्तर जो गड़िएया नहीं है और भेड़ें उसके भार निपष्ट किंग कोईम मिनेहा । इन्छ । दे । एनेहा किन छन्छ में १९ । निप छिड़ाकधीर ग्रिस निप मनि इंभ की हु । ए। से . ई ानाह किनेक प्रान कि नाह कि भिर्म रुम्क विमाक गृहि फिकी प्रनि । गर्मिय देशिक प्रसि गरिक क्या कार स्ट्राइ प्रति ०१ ग्राष्टि गर्फाए ग्राप्त कि प्रक एक्ट ड्रेकि किस छ ड्रीय . हु मि प्राइ 3

। ई 15कम रुक्ति छोष्ट किछिष्ट एक छाउ . ई डिम कि म्लप्टार्स नाइ इए डिक मीगरि । डि निम्सु फिर १९ किसर मह ई । उन्हें वह वह वाग्ठ मूर एक में हैं वस वसकी १६,३० व विह्न हिम्मी हेन काताक काताक मह मिर्मिही है कि ०६,३६

किया कार्य हेरवर स्थापन परनेस समय आपको स्वीष्ट कीर हेरवरका पुत्र

१२,२३ जिस्याबीसमें स्थापन पन्ने हुआ और जाड़ेका समय था। और व्याद क्रिया ।

नेमल कहा और तुम निश्वास नहीं करते हैं। जो काम में अपने र्भें की एप्डी एत्ट इन्ह निश्चाित । इक कठा छ एपड़ 1ि ई डािल हु ५९ कि. गाम्भ्र मायक है छिक्क किनम ज्ञान है। इक भिष्ट क्रिक भिष्ट 

। हुं मिल्रह में ग्रहि हैं मिल्रम । तिमी की फ़िक्र मिल्रही गृहि क्वि का का की कि है से कि ति है कि विकार कि कि न्ह कि फ़िक न निकिष फ़िस क्रीप कि है कि फ़िक मि कि हन्छ। छिक थड़ कम निकिए फिस कि हूं । क्रक डिक पाक के तक्यी नेपल में कि । हुं हु किरहा के हेम कि है हिस्सिकी कि मैंने कहा में है अवरका पुत्र की रिंड करक सहा क्षित्र है उत्तर है क्ष्य वस वह कर है। वृह मिली रि. है किकस हि हि मिल छोए एक मिल है. है किक मिले यदि उसने उनका हेथ्वरगण कहा जिनक पास हेथ्वरका बचन ३४ । जि प्राम्प्रस्थ सह की उक रिंम की ई मार्का डिंग साध्यक्रक अपनेका हैं अवर बनाता है। योथुने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम्हारी ३४ किंड एक्स के की फिलीएड प्रसि फिली काइन्मी किएछड़े क्रिप्र है उत्तर दिया कि अने कामके निये हम तुभ्रे प्यारवाह नहीं करते इह किसर लिंकी हुए। डि फिल डाइएअफ सम् किल किसाक मुकी अपने विताकी औरए बहुतल भले काम तुम्हें किलाने हैं उनमें वाह कर्नेको परभर उठाये। यीथुने उनको उत्तर दिया कि मेंने ३,२ हैं। के परण कि उसी है। यह शिक्षी है। है की परणर- ३०, ३१ हिस्सी बड़ा है मिक मिक कारिंग रेम हैं कि भिक्त हैं ।इंक मिस्से हैं केरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा मिता जिसने उन्हें सुभको दिया ? ह अनन्त जीवन देता हूं और वे कभी नाथा न होंगी और है विन्हें नर इन्ह में ग्ररि । ई किर्क डि इति ऐसे ई ग्ररि इं राजनात इन्ह नेता मेंने तुमले कहा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और में २७ डि डिम सिमेंड्स फिस मह क्रींफ्न डि फिक डिस साह्य हो Hह ३९ हन्प्र । ई रह कि मिष्म मिष्मि है हिंद है । एउस समाह कार्हण

#### ्योगुका पिहृद्विगेन वैरने कारण बह्न पार नाना।

। १ कि हो वहुताने उसपर विश्वास किया। किया प्रस्त यो कुछ योहनने इसके विषयमें कहा सी सब सब उस पास आये औए वोले मेहिनने तो कोई आअय्षे कम्मे नहीं महिन पहिले बपितसमा देता था और वहां रहा। और बहुत लोग ४९ अक्ष माया . श्रीर प्रित यह कि उस पार उस स्थानपर गया जहाँ ४० तव उन्होंने फिर उसे पकड़ने चाहा परन्तु वह उनके हाथसे ३६

#### [ यीगुका इलियाजरको जिलाना।]

द्वियाजर नाम बैथनियाका अर्थात मरियम श्रीर उसकी विहन मर्थाके गांबका एक मनुष्य रोगी था। मरियम वही थी जिसने प्रभुपर सुगन्ध तेळ ळगाया श्रीर उसके चरणोंकी अपने बाळों से पोंछा श्रीर उसका भाई इिलयाजर था जो रोगी था। इसो दोनों बहिनोंने यीशुको कहळा भेजा कि हे प्रभु देखिये जिसे ध्र श्राप प्यार करते हैं सो रोगी है। यह सुनके यीशुने कहा यह रोग मृत्युके ळिये नहीं परन्तु ईश्वरकी महिमाके लिये है कि ईश्वरके ४ पुत्रकी महिमा उसके द्वारासे प्रगट किई जाय। यीशु मर्थाको श्रीर उसकी बहिनको श्रीर इलियाजरको प्यार करता था।

जब उसने सुना कि इिलयाजर रोगी है तब जिस स्थानमें वह ७ था उस स्थानमें दो दिन श्रीर रहा।तब इसके पीछे उसने शिष्यों से ८ कहा कि श्राश्रो हम फिर यिहूदियाको चलें। शिष्यों ने उससे कहा हे गुरु यिहूदी लोग श्रभी श्रापको पत्थरवाह किया चाहते थे श्रीर श्र श्राप क्या फिर वहां जाते हैं। यीश्चने उत्तर दिया क्या दिनकी बारह घड़ी नहीं है • यदि कोई दिनको चले तो ठोकर नहीं खाता १० है क्यों कि वह इस जगतका उजियाला देखता है। परन्तु यदि कोई रातको चले तो ठोकर श्रापका उसमें

११ नहीं है । उसने यह बातें कहीं श्रीर इसके पीछे उनले बाला हमारा मित्र इिलयाजर सो गया है परन्तु मैं उसे जगानेकी जाता १२ हूं । उसके शिष्योंने कहा है प्रभु जो वह सो गया है तो चंगा हो

१२ हूं। उसके रिष्यान कहा है प्रभु जो बेह सा गया है तो चगा हो १३ जायगा।योशुने उसकी मृत्युके विषयमें कहा परन्तु उन्होंने समक्ता

१४ कि उसने नींदमें सो जाने के विषयमें कहा। तब यीशुने उनसे

१४ खोलके कहा इलियाजर मर गया है। ग्रीर तुम्हारे क्षिये मैं ग्रानन्द करता हूं कि मैं वहां नहीं था जिस्तें तुम बिश्वास करो.

१६ परन्तु श्राश्रो हम उस पास चलें। तब थोमाने जो दिदुम कहा-वता है श्रपने संगी शिष्योंसे कहा कि श्राश्रो हम भी उसके संग

१७ मरनेको जायें। सो जब यीशु त्राया तब उसने यही पाया कि इलियाजरको कबरमें चार दिन हो चुके।

१८ बैथनिया बिरूशलीमके निकट श्रर्थात कोश एक दूर था।
१६ श्रीर बहुतले यिहूदी लोग मर्था श्रीर मरियमके पास श्रामे थे कि

३६। 11थ 15९क प्राष्ट 19क कि इह विशे हिस है। है ३६ । 1छार प्राप्त । फेर्छाई काष्ट्र सुप्त ई क्रिक छेछड ह . ई । छर्र हंडक आत्मामें विकठ हुआ और वबराया । और कहा तुमने उसे देश कि हिंदू है कि हैं कि अप अपने उन्हें भी है हुए हैं कि हैं गिर मेह मिर मिर मिर । यह । एस । यह है। से एस एस एस हैं। हिंह माथ कि सुप है किर्कि भिष्ठह गृष्टि हिंग किंग किए किन्न कि वहां रावे। जब मिरियम वहां पहुंची जहां बीशु था तब उसे ३२ है िक कह कह के उसके पीछे हैं। किस कि वह कबर पर जाती है हार रहा के थे थी तब उसे होता कि वह स्वाप्त उरके बाहर गई उमें भिम्ह निषम दिल वसी स्थानमें था जहां मधान वस्त मेंट उसने सुना तन शीघ उठके यीथु पास आहे। पीथु अवको गांव ३० बुराके कहा गुरु शाये हैं और तुके बुराते हैं। मिष्यम जब २६ यह कहक वह चला गई औए अपनी बहिन मिएयमका चुपकेसे रूप हेश्यरहा पुत्र क्षीष्ट जो जगतमे आनेवाला था सा सा आपही हैं। ७९ की है। एकी मैारुकी निर्में भूष ोड़ किरि सेमर ड्रह । है किरक निश्वास करे थी कभी नहीं सर्गा . क्या तू इस बातका विश्वास मर जाय तीभी जीयेगा। श्रीर जी कोई जीवता है। श्रीर सुम्त पर १६ पुनस्त्यान और जीवन हुं. जो सुभ्रपर बिश्वास करे सी बीद पिछले दिन पुनस्त्यानमें वह की उठेगा। योथुने उससे कहा मेही २४ ने की हैं कि निमा में उससे करा में जातती हूं कि रे8 इ. १५ के सी से हेश्वर आपका तेगा। शिथुने उससे कहा रहे भी सही मारे नहीं मारता । परन्तु में जानती हुं कि अब भी जो कुछ रह हैं। मधीन नीश्री कहा है प्रभु की अधि नहीं होने ने कि वीधु आता है तब जाक उससे भेर किई परन्तु मिषियम घरमें वनके साईक विवयम वनका शान्ति देव । सी मन्नीन जब सेना ५०

हुं 1551म इन्छ 196 में 15मी है 15क फ़्र ब्रोड 97क नेष्ट्रिक प्रक्रि १४ व नहां नह सुरक्ष पड़ा था वहां के हें हैं है । । गिर्फ़र्ड़ क्लिमडीस किरवस्ट्रेड कि रेक छावर्षी तु कि की 1इक म ४० उसकी नार हिस हैं। बीयुने उससे कहा क्या मेंने तुक्छ

ग्रस् । जिन्नि कि । उक किन हिम्हा । १४ । १४ हु । उर्फ स्ट्रि। कि ४४ उसने बड़े शब्द्धे पुकारा कि हे इंशियानर वाहर आ। तव वह 8३ कहा कि वे विश्वास करें कि तुने मुक्त भोजा। यह बात कहक है परन्त को बहुत लोग आसपास खड़े हैं उनके कारण मेंने यह किन्छ िम क्षि क्ष की कि किनकि में अरि । ई कि हि कि की इध

णशास प्रज्ञ । स्था सम्बद्धा । स्था अवस्था है । स्था है । स्था है । स्था । । कि लाह

#### ां में योगुनी सार हाल ।

हुन्प्र द्विन किंगि कांगिक मह रुक्क गृष्टि । एष प्रमन्प्र किंही ९५ महायात्रक हाक मनिष्यहाक्यस कहा कि योथु उन लोगोंक १३ नाया न होने । यह बात वह आपक्षे नहीं बोठा परन्तु उस बरसका ानि क्रमुन्छ द्राह हम एक्स क्रमुक्त क्रम क्रमुका का है छिनाह फ़िली रामड़ की ाई फिफ डिल मि भाष्टि इष ग्रिष्ट . 1ई किनार ०५ ने उस बरसका महाशायक था उनसे बोला तुम बोग कुछ नहीं ३६ और लीगकी भी उठा हैंगे। तब उत्मेले कियाना नाम एक जन लास्त्र रीमड काष गिर्म मिर्ग अहि गिरंक मान्ड्रकी प्रमुद्द गिर्फ अद आश्वरथ कम्मी करता है। जो हम उसे यू छोड़ देवे तो सब जहुन कि एन्स करा हम क्या करा है . यह मनुष्य एक एक दिक्य ामम निविधितित गृष्टि किलाव नाम्रय प्रमम्ह । तक्ती द्रक शिंहन्ह ७४ कि ए एकी नेष्ट्रीय कि कास साथ के किष्टीनिक ने किस 8६ जी यश्चिने किया था देखके उसपर बिश्वास किया । परन्तु उनमेंसे अर्थ हे भाष भाष केमण्डीम कि निर्मित के बहुत कि हुई कि अर

से पर्द केडकर्त किशा परन्तु बहास ये जगलके निकटक देश में क्षंभ्रिड़िकी कार्ड उपर शिक किमा इसाम अपर हो। किन्छिक नाम छिट निर्देग्ट छिन्ही फिट छि। छक हुक्यू सिक्यू हुई हैं पृष्ट रुक्ति रुक्ति । कि किंकि कि कर के रिष्ट है की कि कि कि कि

७५ की थि ड्रेडी ग्लाप्ट भि भिंधिष्ठीहैन गृष्टि किलाप नायप गृष्टि भिष्ट कि की शिक्तीएड कातक ति है डिक प्रुक्ति की भिष्ट है कि ड्रीफ

। इका

। गम्बुर

#### वारवसका श्रीमुन्न वर्षणेत्र सुगन्ध मेल लगाना । ]

डिक रहार एमं राइन्ह में हुन्प्र डै डिड्र रहार एमं राइन्ह एन्ह न रामि । ई । उस है । किये कि किये कि । है । किया है । उसमें दाखा जाता से। उरा लेता था। योथुने कहा स्वीको रहने ७ कि गृष्टि एक पिर्वे के विष्य भी है । कि विष्य है । वात इसिलेक नहीं बार के इह की रहा है है कि भिष्ट हो। ही सुकियों पर बेचा गए। और कंगालोंकी दिया गए। । वह यह ह ना उसे पकड़वानेपर था बेाला . यह सुगन्य तेळ क्या नहीं तीन 🤻 शिल्योंमेंसे शिमीतका पुत्र विहुदा इस्किपिती नाम एक शिल्य कंसर प्रमङ्ग । तथा रूप प्रयान्यसे वर भर गया । इसपर उसके 8 नेर लेके विध्यके चर्या पर लगाया थार उसके चर्याका अपने था। तब मारियमने शाय सेर् जरामांसी का बहुमुल्य सुगन्य मथान सेवा हिंदे और इलियातर यथिय संग विस्ति एक द ग्राप्ट द्वानव ग्रिएकी केले केसर निंद्रन्ध देव। 1थ 1ए।उट छिस निकार हालियानर था जी सर गया था जिसे उसने स्तिको-जिस्ताए पठवंके छु: दिन आगे थीयु वेथिनवामें आया

#### ा मागुका विक्या में इस में मागुका विश्व करना

। है । एक हो एक से संसार वसके पोड़े गया है। नइ इक् भिमत की ाई रिछाई मह एक ।इक में भ्रमाप्ट निर्मिष्टीरिय १६ कि उन्होंने सुना कि उसने यह आश्यक्ष कम्म निंइन्ट की ३१ १८ वसका स्तकांमेंसे उराया। बाग इसी कार्या उससे आ मिने भी गृष्टि । ए। अहं हि वसने हिल्यायर का कवरमें बेड़ी कार होईन्ह के एमंद्रे कमूड एगकि 1 है। यह किया था। यो का मुम्ह मंड्रिन्ड की प्रस्थि थ? कि हुई कि छ। मिरुषां क्रिय हो। वह की फिली फिर्मा निहिन्छ पहिले नहीं समभी परन्तु जब थीशुकी महिमा प्रगर हुई तब १६ वच्चेपर बेठा हुआ आता है। यह बात उसके शिष्योंने निखा है कि है सियोगकी पुत्री मत डर देख तेरा राजा गहहोके १४,१४ वीथु एक गहही के बचको पाक उस पर क्या प्र धन्य हसायेलका राजा जो परमेश्वरके नाम से आता है। उससे मिछने की किक में।ए पुकारने उन्हों कि जय जय कि मिम कांग्रुष्ट कि . ई । जाए मिमिकारके छि की है? १२ इसरे हिन बहुत लाग जो क्वमें आप ये जब उन्होंने सुना

#### अस्तद्वित्रज्ञाला बाबील वास आना।

इह रहा करेगा। बाहे कोई मेरी खेवा करें तो मेरे पीछे हो जेने आए जगतमें अपने प्राण्को श्रोध्य जाने हो। अनन्त जीवन लो उसकी ३५ है। जो अपने प्रापाकी प्यार् करे सी उसे सीनेगा और जो इस ती वह अकेला रहता है परन्तु जो मर जाय तो बहुत फल फलता सच सच कहता हूं योदे गोहका दाना भीमेंसे पड़के मर न जाय ने प्रमुख मि । है । हिंदी । हिंदि कि एवं है । २३ फिलिपने यीशुसे कहा । यीशुने उनका उत्तर दिया कि मनुष्यक मुद्धि एड्नीप्र मुनी मुद्धि इक फिएड्नीप्र काष्ट्र क्रिप्रिमी । ई ९९ निहाम नेकर किएशि एड भूप है की हैकी किम्बी स्पेष्ट काष्ट्र छाए कप्रानित राइन्डर कप्राप्त ।इसिन्ध कराशिया नाईन्ह । ध गानि १९ ३० यो लोग पन्नम भवन कर्नेको आये उन्होंमेंसे कितने युनानी

ए कर तो पिता वसका आदर करा। । अब मेरा मन व्यक्ति हुआ वहां भिर्म इंकि दीए . गार्डर भि किमे एमे एंडिए गार्ड्डर में इंह

। इं 151ट दिक में 15नाह दिन कि वे 15% में में केंद्र में 15 कि . भेंड ड्रेम्क ग्रक्सहं की ाई न किन किन ई किसी कि कि उनसे कहा उनियाला अब थोड़ी केर तुम्हारे साथ है. जनकों क्चा किया जाना होगा , यह मनुष्य का पुत्र किन है। ब्रीयुने ३४ किह्म के छन्तम की है । तहक प्रकांष्ट्र ह . । एड्रेप का हा हा की थर शा । बागाने उसको उत्तर दिया कि इसने व्यवस्थामित पुत्र है इ खींचुंगा। यह कहनेमें उसने पता दिया कि वह केसी सुख्ये मएने- इ ह अब हुस जगतका अध्यक्त बाहर निकाला जायगा। और में इंश १६. ई 1ताई प्राच्चा किया क्या अब इस जगायका विचार होता है. इं क्स कहा कि मैंडा है। इस में में में कि एक महिल्ल कि एक मेंडे-हैं हिल् कि हैं। इस इस इस है कि कि कि कि कि ३६ थि निम् पृत् इंश गांक कि वि । गांक्क आप प्रति में हैं ईकी उागर तमडीम किस्ट र्नेम की ड्रेड्ड ग्रिगाशकाष्ट ड्र क कर कर उगर इस सड़ी के स्मान है। है। है। इस सड़े स्टाइस है। मिं हुन्प्रम . एटा कि डिश कड़ रिम्प राजिश ई . इंक राष्ट्र में प्रार्टि ई

उनसे छिषा रहा । ग्राह्म ाधा । एक प्राधि कड़क नाम ड्रम । हिन्हें नामधं किनिष्ण जवली डोजेपाला भिलता है डोजेपालेपर विश्वास करें। कि तुस इंद

नहीं मान छिया न हो कि वे समामेंसे निकाने नायें। क्योंकि मनुच्यों ४ इ ए ए के के कि है ९४ मिर्गि प्रमा दिक निष्ठ वर निष्ठ का राजि मिरमि कार गृष्टि नाने और में उन्हें नंगा करं। जब भियोवाहने उसका केवच्य देखा ४१ कि गृहि सक रिम्प गृहि छेड़ शिहि है की हि म छिए हैं एकी विश्वीयाहने किर कहा • उसने उनके नेत्र अंधे और उनका मन कडोर् ४० अगर किई गई है। इस कार्या ने निष्यास न कर सक क्यां के इंग समाचारका विश्वास किया है और प्रमेध्वरकी भुजा किसपर र्गाएड निमकी प्रव्याप्त के की ाड़क निमर कि होई गुरू निम 🗝 ह । काक्र हुफ्कांस हार्षियों की . एकी न छाय्य हो प्रमुख मंड्रेन्ड सिर्गित परन्तु यथि उसने उनके सामने इतने आश्चरपं कम्म किये थे ३७

। भि मिगरु प्रयो किशिष्ट है । भिष्य विक्रिक्ट कि । भिष्य हो ।

४४ यीद्येने पुकारके कहा जो सुक्तपर बिश्वास करता है सो सुक्तपर ४८ नहीं परन्तु मेरे भेजनेहारेपर बिश्वास करता है। और जो सुक्ते ४६ देखता है सो मेरे भेजनेहारेको देखता है। मैं जगत में ज्योतिसा श्चाया हूं कि जो कोई सुक्तपर विश्वास करे सो श्रंधकारमें न रहे। ४७ श्रोर यदि कोई मेरी बातें सुनके बिश्वास न करे तो मैं उसे दंडके मेग्य नहीं ठहराता हूं क्योंकि मैं जगतको दंडके मेग्य ठहरानेको

A 0 अप नहीं परन्तु जगतका त्राण करनेका आया हूं। जो सुक्ते तुच्छ जाने श्रार मेरी बातें प्रहण न करे एक उसकी दंडके योग्य उहराने-हारा है • जो बचन मैंने कहा है वही पिछले दिनमें उसे दंडके क्षेत्र उहराने-हारा है • जो बचन मैंने कहा है वही पिछले दिनमें उसे दंडके अर योग्य उहरावेगा। क्योंकि मैंने श्रपनी श्रोरसे बात नहीं किई है परन्तु पिताने जिसने सुक्ते भेजा श्रापही सुक्ते श्राज्ञा दिई है कि मैं ए॰ क्या कहूं श्रीर क्या बोलूं। श्रीर मैं जानता हूं कि उसकी श्राज्ञा श्रम जीवन है इसिटिये मैं जो बोट्टता हूं सो जैसा पिताने सुक्ते कहा है वैसाही बोट्टता हूं।

ियीगुका अपने जिब्दोंके पांबोंकी धाना आद उसका तात्परये।

पिहूदा इस्करियोतीके मनमें उसे पकड़वानेका मत डाल डाका है था तब यीद्य यह जानके कि पिताने सब कुछ मेरे हाथोमें दिया है और कि में ईप्चरकी ओरसे निकल थाया थार ईप्चरके पास थ जाता हूं वियासिसे उठा और अपने कपड़े रख दिये और अंगोछा ४ लोके अपनी कमर बांधी। तब पात्रमें जल डालके वह शिष्योंके १ लोके अपनी कमर बांधी। तब पात्रमें जल डालके वह शिष्योंके पेछिने लगा। तब वह शिमोन पितरके पास आया . उसने उससे कहा है प्रभु क्या आप मेरे पांच धोते हैं। यीग्रुने उसको उत्तर दिया कि जो में करता हूं सो तू अब नहीं जानता है परन्तु इसके पिछे जानेगा। पितरने उससे कहा आप मेरे पांच कभी न थोइयेगा • यीष्ठाने उसकी उत्तर दिया कि जो मैं तुक्ते न थो जं ती पांच धोने लगा श्रीर जिस श्रंगोक्ट्रेसे उसकी कमर बंधी थी उससे प्यार किया। श्रीर बियारीके समयमें जब शैतान शिमोनके पुत्र 9 र निस्तार पञ्चेके आगे यीष्ठाने जाना कि मेरी बड़ी आ र पहुंची है कि मैं इस जगतमेंसे पिताके पास जार्ज और उसने अपने निज् लोगोंको जो जगतमें थे च्यार करके उन्हें अन्तलों मेरे संग तेरा कुछ श्रंश नहीं है। शिमोन पितरने उससे कहा है ह प्रभु केवल मेरे पांव नहीं परन्तु मेरे हाथ श्रोर सिर भी धोइये। यीशुने उससे कहा जो नहाया है उसको पांव धोने बिना श्रोर कुछ १० श्रावरत्रक नहीं है परन्तु वह सम्पूर्ण श्रुद्ध है श्रोर तुम लोग श्रुद्ध है। परन्तु सब नहीं। वह तो श्रपने पकड़वानेहारेको जानता था ११ इसलिये उसने कहा तुम सब श्रुद्ध नहीं है।।

जब उसने उनके पांव धोके श्रपने कपड़े ले लिये थे तब फिर बैठके १२ उन्होंसे कहा क्या तुम जानते हो कि मैंने तुमसे क्या किया है। तुम १३ मुक्ते हे गुरु श्रीर हे प्रभु पुकारते हो श्रीर तुम श्रच्छा कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। सो बदि मैंने प्रभु श्रीर गुरु होके तुम्हारे १४ पांव धोये हैं तो तुम्हें भी एक दूसरेके पांव धोना उचित है। क्योंकि मैंने तुमको नमुना दिया है कि जैसा मैंने तुमसे किया है १४ तुम भी वैसा करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं दास अपने १६ स्वामीसे बड़ा नहीं और न प्रेरित अपने भेजनेहारेसे बड़ा है। जो १७ तुम यह बातें जानते हो यदि उनपर चला तो धन्य हो। मैं तुम १८ सभोके विषयमें नहीं कहता हूं , जिन्हें मैंने चुना है उन्हें मैं जानता हूं . परन्तु यह इसिलयें है कि धर्मपुस्तकका बचन पूरा होवे कि जो मेरे संग रोटी खाता है उसने मेरे बिरुद्ध अपनी लात उठाई है। मैं अबसे इसके होने के आगे तुमसे कहता हूं कि जब १६ वह हो जाय तब तुम बिश्वास करो कि में वही हूं। में तुमसे २० सच सच कहता हूं कि जिस किसीका में भेजूं उसका जा प्रहण करता है सो मुभे प्रहण करता है श्रीर जी मुभे प्रहण करता है सो मेरे भेजनेहारेकी ग्रहण करता है।

#### [ यिहूदा इस्करियातीमें शैतानका पैठ जाना । ]

यह बातें कहके यीशु श्रात्मामें ब्याकुछ हुश्रा श्रीर साची २१ देके बोछा में तुमसे सच सच कहता हूं कि तुममेंसे एक मुक्ते पकड़वायगा। इसपर शिष्य लोग यह सन्देह करते हुए कि वह २२ किसके विषयमें बोछता है एक दूसरेकी श्रीर ताकने छगे। परन्तु २३ यीशुके शिष्योंमेंसे एक जिसे यीशु प्यार करता था उसकी गोदमें बैठा हुश्रा था। सो शिमोन पितरने उसको सैन किया कि प्छिये २४ कौन है जिसके विषयमें श्राप बोछते हैं। तब उसने यीशुकी २४

एड़ी एक्ट नेप्ट्रींथं। ई निर्वेक पूर इ । इक्ट क्रेस्ट क्यांटेट प्रथा ति ३ विट विट प्रथा है । इक्ट क्रिंट क्यांटेट क्यां

किरमङ्ग मान्या विखला उपदेश देना-एक हुस्स

#### पार करने की ग्राचा।

ें हैं तिल इंडल पास सुर हैं 1डल हैं भिर की फीन जाना का कि हैं हैं कि इंडल प्रिय हैं 1डल हैं 1

में तुम्मले सच सच कहता हूं कि जबको तू तीन बार सुम्मले न सुकरे तबलो धुग न बोलेगा। [ बीधुका पिछला उपदेश-उसका अपने शिब्बोंको शांति देना-पविह्नात्मा को भेजनेकी प्रतिज्ञा । ]

तुम्हारा मन ब्याकुल न होवे . ईप्थरपर बिध्वास करें। श्रीर मुक्तपर बिध्वास करें। मेरे पिताके घरमें बहुतसे २ रहनेके स्थान हैं नहीं तो मैं तुमसे कहता . मैं तुम्हारे बिये स्थान तैयार करने जाता हूं। श्रीर जो मैं जाके तुम्हारे बिये स्थान तैयार ३ करूं तो फिर श्राके तुम्हें श्रपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं तहां तुम भी रहा। श्रीर मैं कहां जाता हूं सो तुम जानते हो श्रीर ४ मार्गको जानते हो। थोमाने उससे कहा हे प्रभु श्राप कहां जाते ४ हैं सो हम नहीं जानते हैं श्रीर मार्गको हम क्योंकर जान सकें। थीशुने उससे कहा मेंही मार्ग श्री सत्य श्री जीवन हूं . बिना मेरे ६ हारासे कोई पिता पास नहीं पहुंचता है। जो तुम मुक्ते जानते हो तो मेरे पिताको भी जानते श्रीर श्रवसे तुम उसको जानते हो श्रीर उसको देखा है।

फिलिपने उससे कहा हे प्रभु पिताको हमें दिखाइये तो इ हमारे लिये यही बहुत है। थीशुने उससे कहा हे फिलिप मैं ह इतने दिनसे तुम्हारे संग हूं श्रीर क्या तने मुक्ते नहीं जाना है • जिसने मुक्ते देखा है उसने पिताको देखा है श्रीर तू क्योंकर कहता है कि पिताको हमें दिखाइये। क्या तू प्रतीति नहीं करता है कि १० में पितामें हूं श्रीर पिता मुक्तमें हैं. जो बातें मैं तुमसे कहता हूं सो श्रपनी श्रीर से नहीं कहता हूं परन्तु पिता जो मुक्तमें रहता है वही इन कामोंको करता है। मेरीही प्रतीति करो कि में पितामें १३ हूं श्रीर पिता मुक्तमें हैं नहीं तो कामोहीके कारण मेरी प्रतीति करो। में तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुक्तपर विश्वास करे १२ जो काम में करता हूं उन्हें वह भी करेगा श्रीर इनसे बड़े काम करेगा क्योंकि में श्रपने पिताके पास जाता हूं। श्रीर जो कुछ १३ तुम मेरे नामसे मांगोगे सोई में करूंगा इसलिये कि पुत्रके द्वारा पिताकी महिमा प्रगट होय। जो तुम मेरे नामसे कुछ १४ मांगो तो मैं उसे करूंगा।

जो तुम सुक्ते प्यार करते ही वी मेरी आज्ञाओंकी पालन १४ करो । और मैं पितासे मांगूंगा और वह तुम्हें दूसरा शान्ति- १६

। गार्क आर कर्मा और अपने तहें उसपर प्रगट कर्मा। मि गृष्टि गणई एगान कातिनी ईम गर्ने ई 1त्रुक ग्राष्ट्र क्रम हि गृष्टि ई 155क ग्राष्ट्र र्त्मप्त कि ई डिक ई 155क म्डाप इन्ह काप किहि नाह्नाथ भिमाह । द्वें में मुक्त हैं अप हैं हैं सम्हें । वो से हैं माहिंग हैं र्मा में की गिर्मा मह मही मह , गिर्छित पि मह हूं 15ित ०९ मिं क्लिंफ़ गिरिड़ कि सुर पुर हुन प्राप्त है है है है है है है। १६ अनाथ नहीं कोड़ंगा में तुम्हारे पास आजंगा। अब थोड़ी बेर्से इंस्ट मिं। गागई मिंड्सिट गृष्टि है 1537 गर्फ शाइस्ट इब कींक्रि 28 हे किना है और न उसे जानता है. परन्तु तुम उसे जानते हैं। डिंग किए इन कीएम ई 10कम एक डिंग एड्रप प्राप्तमं किनी 14राष्ट कातार को के वह सदा तुरहा में भी रहे । अथत के विकास

इश नहीं है। प्रत्तु यह इसिवये हैं कि जगत जाने कि में जितको क्योंकि इस जगतका अध्यव आता है और सुम्मे उसका कुछ गान्त्रक न नाइ नड्ड ग्राष्ट्र गमें शह्म में । फिल माह्य हा पह ० ६ अब इसके होनेक आगे तुमले कहा है कि जब वह हो जाय तब िम प्राक्ष । है ।इंक फिल्म सु राज्ञि । प्रम की एक इन हा अ मह ३९ भिष्ठ हु हातार छाए । छिपी मैं की । इक कि निम । है निष्क प्राष्ट क्सू मह कि . गारंहाष्ट प्रती छाए प्राइम्ह प्रवि है । हाक रूप मन व्याकुछ न होय और डर्न जाय। तुमने सुना कि मैंने तुमसे ए। इस . इं १०६ विक इस में भिर्म है १०६ वास । अह . इं १०६ इन्ह हिनाए किवार में दें राजार है हिनाए इन्हें में। गर्काउक प्राप्त एड़ तुम्हें सब कुछ भिषानेगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें जुह गरित्र भिमान रेम तिमी किली मित्र हिनी मेरिस गिरहिन्नीए हुन, ए है डिक सिमह पृत्रु हिड़ा एमं शहर है मि लिक ड्राप्ट ३५,५५ तुस सुनते हैं। सी मेरी नहीं पर्न्तु जिला है जिसने मुक्त भेजा। नाइ कि गृष्टि है । त्रिक डिंग म्छा में हो प्रिक्त है । त्रिक डिंग नुष्ठ सम तह । फिर्क छाव एकं क्रिक ग्राह एकं हम सह १६ नुष्टि गार्रक नाष्ट्र किया निर्म गुर्सि गार्रक म्हाप किता वि रुएप्राप्तमं प्रक्रि एर्फ् आप अपनि इंड मिथर किया सिका प्राप्त इस्क निक इस्कारियोती नहीं परन्तु दूसरे भिड्ड होने उससे कहा है प्रभ

। रुष्ट भिंड़ष्ट मड़ रिष्ट . हुं कार करता हूं और जैसा मितने सुन्धे आजा दिहें तैसाही करता

कि तागल-गिगडुष्यवीम किलाल बातम किल्च- मद 

3 ाएकी मर रिमा निर्म । एक ई गरकी मर रिमा से नाति । । । पिसिंड स्मारी रीम मह महि ई किर्ड अपर रामडीम किरानि र्फ फिरेक्स कम तड्ड माइम्हा। पाएगक विके प्राडम्ह इन ग्रन्थि गिगम कि छाड़ छिड़े भिड़्स हक् कि कि इंग्र समह काइ डाउत है और वे जरु माती है। जो तुम सुक्तमें रहे। और मेरी मिगास केर्राड छाड भिर्म गोल गोल प्राप्त हो। हो हो। वहि कोई सुम्में न रहे तो वह पेसा फका जाता है जैसे डाठ ह । 1ई किम प्रक तहा वस कुछ नहा किस सिक्स कीएम है। 15 कर काग डाळ हा • जो सुममें रहता है और में उसमें थी बहुत फळ र मिन हैं एक अंग्रे में । हैं दिक्स कर हिंग ए। वेराख उपा हैं तम र भि मह भिंह है किकम रुत डिम रुत भगाए कि है में मिनर 8 लाइ उन कि छाइ फिल . मिमत में ग्रांक हिर मिमस मत । कह कते। तुम दी उस वचनके गुण्ले जो मैंने तुमले कहा है शुद्ध है। है यो डाल फलती है वह उसे शुद्ध करता है कि वह अधिक फल न में सन्नी दाख उता हूं और मेरा पिता किसान हैं। मुफ्सें ? है पि जो डाऊ नहीं फलती है वह उसे दूर करता है और जो । णामप्र तत्रविद्ध कांतिक

इ? डिम किमिकी मेर एड़े छिसड़े। दिक ग्राफ किसिड़ कप मह मिहे है। जाव । यह मेरी आज़ा है कि जैसा मेंने तुम्हें प्यार किया है 9? कही है कि मेरा आतन्द तुम्होंमें रहे और तुम्हारा आतन्द सम्पुर्ण किंक्षित्रज्ञास भिर्म कि मह भिर्म है 1539 मिमर क्षम् अधि है 1फकी १९ किलिएड़ किमत होडि इस हिमें। सिंड्रि मिमर रिम कि फिक हुआ 0१ मछाए किंकिए हाए कि मिने निष्ट निर्म कि । दिर मिन हैं कि

तुम्ह दास नहीं कहता हूं क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका %? किंगास में 1 रंड हमी रेम कि इंगाई ग्रहा इन्हें में कि रिक माक इ का दीह मह । हंद्र प्राप । अपना अपना आप हंत भी है स्वामी क्या करता है परन्तु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने १६ जो श्रपने पितासे सुना है सो सब तुम्हें जनाया है। तुमने मुक्ते नहीं खुना परन्तु मैंने तुम्हें खुना श्रीर तुम्हें ठहराया कि तुम जाके फुळ फलो श्रीर तुम्हारा फुळ रहे श्रीर कि तुम मेरे नामसे जो कुछ पितासे मांगो वह तुमको देवे।

१७ में तुम्हें इन बातोंकी श्राज्ञा देता हूं इसिलये कि तुम एक १८ दूसरेको प्यार करे। यदि संसार तुमसे बैर करता है तुम जानते

१६ हो कि उन्होंने तुमसे पहिले मुक्तसे बैर किया। जो तुम संसारके होते तो संसार अपनेांको प्यार करता परन्तु तुम संसारके नहीं हो पर मैंने तुम्हें संसारमेंसे चुना है इसीिलये संसार तुमसे बैर करता

२० है। जो बचन मैंने तुमसे कहा कि दास ग्रपने स्वामीसे बड़ा नहीं है सो स्मरण करो जो उन्होंने सुभे सताया है तो तुम्हें भी सतावेंगे जो मेरी बातको पालन किया है तो तुम्हारी भी पालन करेंगे।

२१ परन्तु वे मेरे नामके कारण तुमसे यह सब करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजनेहारेका नहीं जानते हैं।

२२ जो में न श्राता श्रीर उनसे बात न करता तो उन्हें पाप न २३ होता प्रन्तु श्रव उन्हें उनके पापके लिये केाई बहाना नहीं है। जो

२४ सुमसे बैर करता है सो मेरे पितासे भी बैर करता है। जो मैं उन कामोंको जो श्रीर किसीने नहीं किये हैं उन्होंमें न किये होता तो उन्हें पाप न होता परन्तु श्रव उन्होंने देखकेभी सुमसे श्रीर मेरे

२४ पितासे भी बैर किया है। पर यह इसितबे है कि जो बचन उन्होंकी व्यवस्थामें लिखा है कि उन्होंने युक्तसे अकारण वैर किया

२६ सो पूरा होवे। परन्तु शान्तिदाता जिसे मैं पिताकी श्रोरसे तुम्हारे पास भेजूंगा श्रर्थात सखताका श्रात्मा जो पिताकी श्रोरसे निक-

२७ छता है जब ग्रावेगा तब वह मेरे बिषयमें साची देगा। श्रीर तुम भी साची देशोगे क्योंकि तुम ग्रारंभसे मेरे संग रहे हो।

[ यीगुका पिळला उपदेश समाप्त-उसका शिष्योंको शान्ति देना ।

रे कि तुम ठोकर न खावो । वे तुम्हें सभामेंसे निकालेंगे हां वह समय त्राता है जिसमें जो कोई तुम्हें मार डालेगा सो समम्मेगा कि मैं ईश्वरकी सेवा करता है हूं । श्रीर वे तुमसे इसलिये यह करेंगे कि उन्होंने न पिताको न

शहरत में कींफिर जिले न किम ग्रेष्ट लांव द्रार क्षित में ग्रिक . गिरी देक मिम है मिर की फिक गिरम डेन्ड मह वित होए एमछ सम्बन्धा जाना है। परन्तु मेंने तुमसे जह बातें कहा है जिय वह 8

कार उस किकाहि मम राइस्ह है इसिक्ये पुरहारे मन शोक है। मह गर् के हिं सम्भि पुरुपा है कि आप कहां जाते हैं। परम्प मिन है पर अब में अपने भेजनेहारेके पास जाता हूं और तुममें र । 11% 1मी

नहीं आवेगा परन्त जो में जाड़ तो उसे तुम्हारे पास मेंबुंगा। छाए ग्रेड्स कार्क्स का हा है कि कार्क है। ई छिना के मिले हैं एक का का किस के मिले ।

३ ह की उछ सिष्यही क्ष्मा । गार्कात्रमा स्थयही का के हैं न संप्रमित क्यांस अवस्त वापक विषयमें आर अपस जा आह

पिया वास वासा हूं और तम सम् किर नहीं देखांगे। विचारके १९ भूसपर विश्वास नहीं करते हैं। धरमेक विषयमें यह कि में अपने ९०

है। । पर वह जब आवेगा अथीत सखताका आस्मा तब तुम्हें सारी १३ कीए भी बहुत कुछ तुमसे कहना है परन्तु तम अब नहीं सह सकते ९१ क्रिस । है । एक एक्स अध्यक्का किया । एक है । से है ।

११ सिमिता भिर्म इस कीएम गर्फ उगर प्रमुस भिर्म हरू। । । हे इक परन्तु जो कुछ सुनेगा सो कहेगा और वह आनेवाली बाते तुमखे गार्डक डिन भेगरि निगष इम कीएम गर्मातम गाम छिड़ाम्ल

। गार्ड इक छमत कि छमें अपना विम डार की रहक लिए कि 98 - 19 है हिंस हो से हिंस किए हैं किए हैं कि । गर्ड हैंस- 3%

थोड़ी बेरमें तुस सुक्त नहीं देखोगे और फिर थोड़ी वेरमें सुक्ते १ ६

मिं में में में हैं की एक कि मिं हिंद के कि हैं हो हो जानते वह क्या कहता है। भीशने जाना कि वे सुम्हते पूछा ३६ जिन मड़ . है एम है 15इक ड़ान ता वह कहता है । इस नहीं न् मंडिन्ह मि । हूं गिल भाष कातिम में की इस गृष्टि , भिन्न् हैं हैं। के मिसके में मिसके पास जाता हूं। तब उसके के मिस्क्री के कि 
२० विषयमें आपसमें बिचार करते हो । मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोश्रोगे श्रोर बिछाप करोगे परन्तु संसार श्रानन्दित होगा . तुम्हें शोक होगा परन्तु तुम्हारा शोक श्रानन्द हो जायगा ।

२१ खीको जननेमें शोक होता है क्योंकि उसका समय श्रा पहुंचा है परन्तु जब वह बालक जन चुकी तब जगतमें एक मनुष्यके उत्पन्न होनेके श्रानन्दके कारण श्रपने क्रेशको फिर स्मरण नहीं करती

२२ है। श्रीर तुम्हें तो श्रभी शोक होता है परन्तु में तुम्हें फिर देखंगा श्रीर तुम्हारा मन श्रानिन्दित होगा श्रीर तुम्हारा श्रानन्द कोई २३ तुमसे छीन न लेगा। श्रीर उस दिन तुम मुक्ससे कुछ नहीं पूछोगे.

में तुमसे सच सच कहता हूं जो कुछ तुम मेरे नामसे पितासे २४ मांगोगे वह तुमको देगा। श्रवलों तुमने मेरे नामसे कुछ नहीं

मांगा है. मांगो तो पात्रोगे कि तुम्हारा श्रानन्द सम्पूर्ण होय। २४ मेंने यह बाते तुमसे दृष्टान्तोंमें कही हैं परन्तु समय श्राता है

जिसमें में तुमसे दष्टान्तोंमें श्रीर नहीं कहूंगा परन्तु खोठके तुम्हें २६ पिताके विषयमें बताऊंगा । उस दिन तुम मेरे नामसे मांगोगे श्रीर में तुमसे नहीं कहता हूं कि मैं तुम्हारे लिये पितासे प्रार्थना

२७ करूंगा। क्योंकि पिता श्रापही तुम्हें प्यार करता है इसिलिये कि तुमने मुभे प्यार किया है श्रीर यह बिरवास किया है कि में

रम ईश्वरकी श्रोरसे निकल श्राया । मैं पिताकी श्रोरसे निकलके जगतमें श्राया हूं . फिर जगतको छोड़के पिताके पास जाता हूं । २६ उसके शिष्योंने उससे कहा देखिये श्रव तो श्राप खोलके कहते

२६ उसके शिष्यान उससे कहा दाख्य श्रव तो श्राप खोलके कहते २० हैं श्रीर कुछ दृष्टान्त नहीं कहते हैं। श्रव हमें ज्ञान हुश्रा कि

त्राप सब कुछ जानते हैं श्रीर श्रापको प्रयोजन नहीं कि कोई श्रापसे पूछे . इससे हम विश्वास करते हैं कि श्राप ईश्वरकी

३१ श्रोरसे निकल श्राये। यीशुने उनको उत्तर दिया क्या तुम श्रब ३२ बिश्वास करते हो। देखो समय श्राता है श्रोर श्रभी श्राया है

जिसमें तुम सब तितर बितर होके अपने अपने स्थानको जाओगे और मुभे अकेळा छोड़ोगे . तौभी में अकेळा नहीं हूं क्योंकि

३३ पिता मेरे संग है। मैंने यह बाते तुमसे कही हैं इसिलिमे कि मुक्तमें तुमको शान्ति होय जगतमें तुम्हें क्लेश होगा परन्तु ढाढ़स बांधों मैंने जगतको जीता है।

#### ि। गन्त्रक गन्धाय मात्रमा हिन्नी किंदिनहीं कि गर्छ तिरीह ग्राह हिन्नी निग्रह क्लिएटि ]

ध । महीम हिंत ने मेरी है पहचानें । मेरी पृथ्वीपर पेरी महिंग । कीवन यह है कि वे तुस्को को शहत सस्य हें ब्रव्ह है और योश देया है उन सभोकी वह अनन्त जीवन देवे । श्रीर अनन्त है किसर मेर इन्ही की एड़ी शकधीष्ट प्रगंभिष्णीप का किसर ह क्र कीएक । फ्र अगर ामडीम फिर कि एक उन्न अन 

महीम भिं एमं स्पन्न हे से महिमा से प्रमिन मेरी महिमा किया है। और अभी है फिता तरे संग जगतक होनेल अभी है 13% निर्म 19 10 ही किन्छक क्षेप्त नेत्र माक कि . ई हेकी डाप्त

येगार कर्म ।

छाए रिंहें में मिंह एंडेंग मिलायत के कुरप गार्डेंग डिंह मिलायत हाए ी से हैं हैं हैं उपर संस्था सहीस सिंह से हैं हैं। से हैं हैं हैं। 0 र प्रक्रि ई एर्न हार एक ई एम् इक् कि प्रक्रि । ई र्फ र कीएम ह नहीं परन्त किन्हें तुने सुभको दिया है उन्हों के प्रार्थना करता है छिड़ी कासमें में . हैं ाहाक ताथित प्रहा के छन में। तर्म र्क्स क्र की ई एकी मान्यनी गृष्टि । एग्रह ठक्ती छिग्रहि हिं हैं उन्होंने उनको प्रह्म किया है और निश्चय जान लिया है कि न हैं। कि उन्हें कि सि सि हैं हैं हि सि हैं। हैं हैं। कि हैं हैं। जान िरया है कि सब कुछ जा तुने सुफको दिया है तेरी शारस िया श्रीर उन्होंने तेरे बचनको पाउन किया है। श्रव उन्होंने ७ मेंने तेरा नाम प्रगट किया है . वे तेरे थे और तुने उन्हें मुफकी कित सनुष्यांकी तूने तगरामंधे सम्मले किया है उन्हों पर है

है। में प्रक्रि है कि भि में कह । विह 11र्ष करण विक्कान्य उनमेंसे कोई नाश नहीं हुआ केवल सिनाशका पुत्र निस्ते धनमे-ग्रिक हैकी 187 निर्म किन्छ है गएही कि मधु नेहू इन्ही . हेकी जब में उनके संग जगतमें था तब मेंने तरे नाममें उनकी र्षा १२ अपने नाममें रहा कर कि जैसे हम एक हैं तैसे वे एक होने। किन्ह ई एडी किसमु क्रि इन्ही किमी हिम ई . इ काष

Z: 26-86: 66

१४ हैं। मैं यह प्रार्थना नहीं करता हूं कि तू उन्हें जगतमें से लो जा। १६ परन्तु यह कि तू उन्हें उस दुष्टसे बचा रख । जैसा मैं संसारका १७ नहीं हूं तैसे वे संसारके नहीं हैं। अपनी सच्चाईसे उन्हें पविश्व १८ कर । तेरा बचन सच्चाई हैं। जैसे तूने सुक्षे जगतमें भेजा तैसे १६ मैंने उन्हें भी जगतमें भेजा तैसे १६ मैंने उन्हें भी जगतमें भेजा हैं। और उनके दिये मैं अपनेको जगतमें यह बातें कहता हूं कि वे मेरा श्रानन्द अपनेमें सम्पूर्ण पार्वे। मैंने तेरा बचन उन्होंको दिया है श्रीर संसारने उनसे बेर किया है क्योंकि जैसा में संसारका नहीं हूं तैसे वे संसारके नहीं

पवित्र करता हूं कि वे भी सच्चाईसे पवित्र किये जावें।

र॰ श्रीर मैं केवल इनके लिये नहीं परन्तु उनके लिये भी जो इनके ज्यावें।

इनके ज्यावके हाराखें सुक्तपर जिञ्जास करेंगे प्रार्थना करता हूं कि रेंगे वे भी हममें एक होंगे इसलिये कि जात जिञ्जास करें हैं तैये वे भी हममें एक होंगे इसलिये कि जात जिञ्जास करें कि रें इनके दिई हैं कि जैसे हम पुक हें तैसे वे एक होंगे. मैं उनमें हुं योगे वह सकता जो तूने सुक्तकों दिई हैं मैंने शेर वह सहिमा जो तूने सुक्तकों दिई हैं मैंने शेर वहां में स्क्रों सिद्ध होंगे शेर जिया हैं। हो पिता में जाता जो कि तूने सुक्त भेजा श्रीर जैसा सुक्ते प्यार किया तैसा उन्हें तहां वे भी जिन्हें तूने सुक्तकों दिशे क्योंकि तूने जाता जो कि तूने सुक्ते देखें जो तूने सुक्तकों दिई क्योंकि तूने जाता की रें उत्पत्तिके शांगे सुक्ते प्यार किया। है श्रीर यार किया है जाता है अपले प्रार्थ होंगे सुक्ते जाता है अपले होंगे सुक्ते जाता है अपले होंगे सुक्ते आगा सुक्ते परन्तु में उत्पत्तिकों होंगे सुक्ते जाता है अपले होंगे सुक्ते अगा है सुक्ते जाता है अपले होंगे सुक्ते अगा होंगे सुक्ते जाता है अपले होंगे सुक्ते अगा होंगे सुक्ते जाता है अपले होंगे सुक्ते अगा होंगे सुक्ते जाता है अगा सुक्ते अगा। श्रीर मैंने तेरा नाम उनके जनाया है और जनाजंगा कि वह प्यार जिससे तूने सुक्षे प्यार किया उनमें रहे

श्रीर में उनमें रहं। [ यीगुका पकड़वादा जाना ]

पीध यह बातें कहके अपने शिष्योंके संग किद्रोन नाखेके उस पार निकल गया जहां एक बारी थी जिसमें वह र और उसके शिष्य गये। उसका पकड़वानेहारा यिद्वदा भी वह स्थान जानता था क्योंकि यीध्य बारम्बार वहां अपने शिष्योंके संग र एकहा हुआ था। तब थिहूदा पलटनका श्रीर प्रधान याजको श्री

रख . जो कटोरा पिताने सुक्तको दिया है क्या मैं इसे न पीज । ासका नाम मलक था। तब योखने पितरसे कहा श्रपना खड़ काठी १९ जिकके दासकी मारा श्रीर डसका दिहना कान काट डाला . डस र्मिपर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा तुम किसका हूंड़ते ।

1. वे बोले थीछ नासरीको। यीछने उत्तर दिया मैंने तुमसे हा कि मैं हूं सो जो तुम सुक्षे ढ़ंढ़ते हो तो इन्होंको जाने ।

21 कि मैं हूं सो जो तुम सुक्षे ढ़ंढ़ते हो तो इन्होंको जाने ।

22 यह इसलिये हुआ कि जो बचन उसने कहा था कि जिन्हें श्र हो सक्ते दिया है उनमेंसे मैंने किसीको न खोया सो पूरा हो। शिमोन पितरके पास खड़ था सो उसने उसे खींचके महा- १० बड़ा था। ज्योंही उसने उनसे कहा में हूं त्योंही वे पीछे हटके हा में हूं . श्रीर उसका प्कड़वानेहारा यिहदा भी उसके संग ।। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यीश्च नासरीको . यीश्चने उनसे शीशियोंकी डोरसे प्यादेंकि। लेके दीपकें और मशालों और हथि-रिंके। लिये हुए वहां झाया । सो यीग्र सब बातें जो उसपर पनेवाली थीं जानके निकला और उनसे कहा तुम किसके। ढूंढ़ते 0 2

ि बीगुक्ता महायाजके थ्रागे विचार होना ग्रीर पितरका उससे मुक्तरना । ]

ा। कियाका वह था जिसने यिहूदियोंको परामर्श दिया कि एक द्विष्यका हमारे लोगके लिये सरना श्रन्छा है। िश्चिको पकड़के बांधा . श्रीर पहिले उसे हब्नसके पास ले गये १३ चोंकि कियाफा जो उस बरसका महायाजक था उसका वह ससुर उस प्लटनने श्रीर् सहस्रपतिने श्रीर चिह्नदियेंके प्यादेंने १२ 00

ते दूसरा शिष्य जो महायाजकका जान पहचान था बाहर गया तैर द्वारपालिनसे कहके पितरको भीतर ले श्राया। वह दासी १७ त्रथात द्वारपालिन पितरसे बोली क्या तू भी इस मनुष्यके शिष्यों स्थि एक हैं . उसने कहा मैं नहीं हूं। दास श्रोर प्यादे लोग १८ एड़ेके कारण कोयलेकी श्राग सुलगाके खड़े हुए तापते थे श्रोर किके श्रंगने के भीतर गया। परन्तु पितर बाहर द्वारपर खड़ा रहा शिमोन पितर श्रीर हूसरा शिष्य यीद्यके पीछे हो लिये . वह शेष्य महायाजकका जान पहचान था श्रीर यीद्यके संग महाया-20

पेतर उनके संग खड़ा हो तापने लगा।

१६ तब महायाजकने यीशुक्षे उसके शिष्योंके विषयमें श्रीर उसव

२० उपदेशके विषयमें पूछा। यीशुने उसकी उत्तर दिया कि मैंने जगतर खोलके बातें किई मैंने सभाके घरमें श्रौर मन्दिरमें जहां यिहूर्द लोग नित्य एकट्टे होते हैं सदा उपदेश किया और गुप्तमें कुछ

२१ नहीं कहा। तू मुक्तसे क्यों पूछता है . जिन्होंने सुना उन्होंसे पूछ ले कि मैंने उनसे क्या कहा . देख वे जानते हैं कि मैंने क्य

२२ कहा। जब यीशुने यह कहा तब प्यादोंमेंसे एक जा निकट खड़ था उसकी थपेड़ा मारके बोला क्या तू महायाजककी इस रीतिए

२३ उत्तर देता है। यीशुने उसे उत्तर दिया यदि मैंने बुरा कहा ते उस बुराईकी साची दे परन्तु यदि भला कहा तो मुक्ते क्ये

२४ मारता है। हन्नसने यीशुकी बंधे हुए कियाफा महायाजक पास भेजा।

२४ शिमोन पितर खड़ा हुआ आग तापता था . तब उन्होंने उसर कहा क्या तू भी उसके शिष्योंमेंसे एक है . उसने मुकरके कहा

२६ नहीं हूं। महायाजकके दासोंमेंसे एक दास जो उस मनुष्यका कुटुम था जिसका कान पितरने काट डाला बोला क्या मैंने तुमे बारी

२७ उसके संग न देखा । पितर फिर मुकुर गया श्रीर तुरन सुगं बोला।

#### [ यीशुका पिलातके हाथ सेांपा जाना ।

२८ तब भार हुआ श्रीर वे यीशुका कियाफाके पासले अध्यव भवनपर ले गर्मे परन्तु वे श्राप श्रध्यच भवनके भीतर नहीं गर इसलिये कि श्रश्चद न होवें परन्तु निस्तार पर्व्वका भोजन २६ खावें। सो पिछात उन पास निकल आया और कहा तुम इस

३० मनुष्यपर क्या दोष लगाते हो। उन्होंने उसको उत्तर दिया वि जो यह कुकर्मी न होता तो हम उसे श्रापके हाथ न सोंपते ३१ पिळातने उनसे कहा तुम उसका बेश्रो श्रीर श्रपनी ब्यवस्थाव

अनुसार उसका बिचार करो . यिहूदियोंने उससे कहा किसीके

३२ बध करनेका हमें श्रधिकार नहीं है। यह इसलिये हुआ वि यीशुका बचन जिसे कहनेमें उसने पता दिया कि वह कैसी मृत्युस मरने पर था पूरा होवे।

३६ तीरि इह समस्त सम्बन्धा है। प्राप्त सम्बन्धा सम्बन्धा है। है कि में निस्तार पब्बेस सम्बन्धा किये एक जनको होड़ देने सी क्रिम्ट ग्राह्म एका रुक्ती छाए कांध्रीहुछी प्रसी कड़क डाथ ग्राह्म है न है । एक छान हा ने अस्त है। जिल्ला क्या है । हि किछा ड्रेकि कि . कई जिल प्रणा की है । छाए में नाम कि क्हते हैं क्योंकि में राजा हूं. मेंने इसिलिये जन्म लिया है और इस-कि ए। कि को । एड़ी उत्तर नेष्ट्रिक . ई । त्या के निर प्रति । इक <u>७ ६ सिम्ड नितारुषी । ई डिंग किंद्रिए फ्लार 19र्म कार हुन्प्रम . 1तात</u> ाठाड़ किनाफ छड़ फ्या 11र्स कि . ई डिम किनाफ छड़ फ्या गर्गाप्त के सिथाड़ क्रिकिडिइस में निम्पी रिड्ड किन ईस कि इ १९६ की 1एड़ी उत्तर निश्चीर । ई 1एकी 1एफ नेतृ , 1एछि संधान्न ५ ह एक एड़ी उत्तर नेतारुमे । डिक रिया सम्प्रकी रेम नीप्रीह उत्तर दिया क्या आप अपनी ओएसे यह बात कहते हैं अथवा इहाक्त उससे कहा क्या तू किहादियोंका राजा है। योथुने उसके। इह इंड किंग्डिक ग्रीह वाया रातीस केमकास क्राया ग्री हो हो है 356 । महाक [ । ७ : ३६ - ६६ : यह

08 हुन्प्र डिंह किएड़ की एतकपू फ्रि मिंपछ छा। केई इन्हें काहार क फिड़ीडूफी फिछी 513मह में की 1ई हिडाह मह एष

। ए द्वा हाड विद्वा हाक था।

माण्या तार कंदिरीद्वेश है ।इक ग्रांस . ।शा श्वीप बच नित्र 

क्ष मि किई ाड़क भिंगिर करूकनी प्रडाव मुनी नेतारुपी वि शीर उसे थपेड़े मारे।

की 19ाक्ष मिंडन्ड कि वार्ड हैस हैं है। एका में देखा का अधि कि । ई एउन्स दिए किन् । इक मिंडन हिम्ह ग्रेष्ट । छक्ने महाह महीं पाता हूं । सी वीशु कांडांक मुक्ट और वेंतनी बद्ध पिहि हुए मुम्हारे पास बाहर छाता हूं कि तुस जाना कि में उससे कुछ दोष

ण प्रक्रि ई एएकछ भिर शिमड़ की छिड़ी प्रम किसर मिधिहीड्रमी । इं । हाए डिंग क्या क्यांक में स्था है। वस है। मह । इक भिन्द निहारुमे । फ्रिडाइम रामक कड़ाइम रामक भिष्ट

रूकनी है ।तिहाइक ाथारकार मायाभ प्रविद्ध ग्रह ।तिहाइक नाष्ट्र १७ और वीशु अपना क्या उठामे हुए उस स्थानका जो खोपड़ीका ्योगुका ऋगपर पाय देना। । शिर कि कड़कप किए व छा . । एगि छाड़ कांडुन्छ किनार भ हें हिं हमारा केहि शाया नहीं है । वह उसने वीयुक्त करापर चहुन कशपर चढ़ाज्या। प्रधान याजकाने उत्तर दिया कि कस्रको किलाए राइन्हे मिं एक इक छिन्छ ने छाउन । हिन्हें हे के छिन्हें १६ देखी तुम्हारा शाया । परन्तु उन्होंने पुकारा कि ने जाने। ने जाने। इक फ़ीएंडीडुधी नेसर का . एड उक्की कंड्रिय है ग्राप्ट नही १४ उस स्थानमे विवार आसनपर बेहा । निस्तार प्रबंको तैयारिका के एस चब्तरा परन्तु इनीय भाषामें गावधा कहावता है १ए। इहाइ किश्विष होरूमी केन्स् हो हो है। यह वाहर अपूर्व कंप्रफ़ेर कि है। कि अपनेका राजा कहता है कि कि कंप्रमक् पास नि कई डाई किछड़ पास कि छिक क्राकप् निष्टि हुने हुन्प्रम । इसक में इन्हें विकास मिरारमी समझ । ई पाए कथी ह रह न होता इसलिये जो सुन्धे आपके हाथ में पकड़वाता है उसकी आफो कपरस न दिया जाता तो आफो सुभपर कुछ अधिकार १३ तुम्हे होड़ देनेका सुम्मको अधिकार है। बीधुने उत्तर दिया जो जानता है कि तुके क्यापर चढ़ानेका सुकका आधकार है और १३० प्रिलान उससे कहा क्या तू सुक्छ नहीं बोरुता क्या तू नहीं । एकी न उत्तर दिस्ति हैं . परन्तु क्षित्रि उत्तर प्र पिक्षा हाहि । हा उन्तर केनिवासकार अध्यक्ष भावत हु । हा है न अपनेकी ईश्वरका पुत्र कहा। जब पिरुतिने बह बात सुनी तब हमारी ब्यवस्थाके अनुसार वह वध होनेक वेगण है क्योंक उसने 1 65-=: 36

क्रापर यहाथा गया नगर कि निकड था और एम इब्रोध औ युना-स्थि वहुत नाक इह कीएक । इप मिंध्रीद्वरी कहु स्पर्माइ २० जिसी हुई वात यह थी थीयु नासरी जिहुरिसेका राजा। यह १६ थीशुको । ग्रीर पिठातने दोषपत्र लिखके कथपर र । किंद्रि मिनिक गृष्टि पुरुष्ट एकके गृष्टि भूष हे अधि क्षेत्र अधि की मिन किंपिन्छम प्रक्रि हि गरें कार्फ प्रक्रिश किंप्रक विक्रम दिन । छा। यह

नामय कांक्रीड्रमी कत । एष एषड्ड छिन सामाभ सीमाई हि मीन १५

याजकोंने पिलातसे कहा यिद्वृदियोंका राजा मत लिखिये परन्तु यह कि उसने कहा में थिद्वृदियोंका राजा हूं। पिलातने उत्तर २२ दिया कि मैंने जो लिखा है सो लिखा है।

जब योद्धाओं ने योग्रको क्रियार चढ़ाया था तब उसके कपड़े र खेके चार भाग किये हर एक योद्धाके लिये एक भाग . श्रार श्रंगा भी लिया परन्तु श्रंगा बिन सीश्चन जपरसे बीचेलों बिना हुआ था। इसलिये उन्होंने श्रापसमें कहा हम इसको न फाड़ें परन्तु उसपर रहियां डालें कि वह किसका होगा . जिस्तें धर्म्मपुस्तकका बचन पूरा होवे कि उन्होंने मेरे कपड़े आपसमें बांट लिये श्रार मेरे बख-पर चिट्टियां डालों . सो योद्धार्श्वाने यह किया। परन्तु यश्चिकी माता श्रार उसकी माताकी बहिन मरियम जो रूक्ष् N

लिया। तेरी माता . श्रीर उस समयक्षे उस शिष्यने उसकी श्रपने घरमें लो हे नारी देखिये आपका पुत्र। तब उसने उस शिष्यले कहा देख प्यार करता था उसके निकट खड़े हुए देखके अपनी मातासे कहा क्तियोपाकी खी थी थार मरियम मगदलीनी उसके क्रशके निकट खड़ी थीं। सा यीखने अपनी माताकी और उस शिष्यको जिसे वह

इसके पीछे यिद्यने यह जानके कि श्रव सब कुछ हो चुका जिस्तें धर्म्मपुस्तकका बचन पूरा हो जाय इसिलये कहा में पियासा हूं। सिरकेसे भरा हुशा एक बरतन घरा था सो उन्होंने इस्पंजको सिरकेमें भिंगाके एसोबके नलपर रखके उसके मुंहमें लगाया। जब योद्यने सिरका लिया था तब कहा पूरा हुश्या है श्रीर सिर सकाके प्राया त्यासा । n n

जो यीशुके संग क्रशपर चड़ाये गये थे। परन्तु यीशु पास आके ३३ जब उन्होंने देखा कि वह मर चुका है तब उसकी टांगें न तोड़ीं। परन्तु योद्धार्थोमेंसे एकने बर्छुसे उसका पंजर बेधा थ्रीर तुरन्त ३४ बोहू थ्रीर पानी निकला। इसके देखनेहारेंने साची दिई है थ्रीर ३४ ँवह दिन तैयारीका दिन था और वह विश्रामवार बड़ा दिन था इस कारण जिस्तें लोधें विश्रामके दिन क्रशपर न रहें थिहूदियोंने पिळातसे बिनती किई कि उनकी टांगें तोड़ी जार्य और वे उतारे जार्य। सो योदाशेंने श्राके पहिलेकी टांगें तोड़ीं तब दूसरेकी भी

उसकी साची सत्य है श्रीर वह जानता है कि सत्य कहता है इस-३६ लिये कि तुम बिश्वास करो । क्योंकि यह बातें इसलिये हुईं कि धर्मपुस्तकका बचन पूरा होवे कि उसकी कोई हडडी नहीं तोडी ३७ जायगी। श्रीर फिर धर्मपुस्तकका दूसरा एक बचने है कि जिसे उन्होंने बेधा उसपर वे दृष्टि करेंगे।

#### [ यूसफका यी गुकी कबरमें रखना । ]

३८ इसके पीछे श्ररिमथिया नगरके यूसकने जो यीशुका शिष्य था परन्तु यिहूदियोंके डरखे इसको छिपाये रहता था पिलातसे बिनती किई कि में यीशुकी लोधको ले जाऊं श्रीर पिठातने श्राज्ञा दिई ३६ को वह ग्राके यीशुकी लोध ले गया। निकोदीम भी जो पहिले रातको यीशु पास ग्राया था पचास सेरके श्रटकल मिलाये

४० हुए गन्धरस श्रीर एलवा लेके श्राया। तब उन्होंने यीशुकी लाभका लिया श्रीर विहूदियोंके गाड़नेकी रीतिके श्रनुसार उसे सुगन्धके

४१ संग चहरमें लपेटा । उस स्थानपर जहां यीशु कशपर चढ़ाया गया एक बारी थी और उस बारीमें एक नई कबर जिसमें कोई कभी

४२ नहीं रखा गया था। सो यिहूदियोंकी तैयारीके दिनके कारण उन्होंने यीशुका वहां रखा क्योंकि वह कबर निकट थी।

#### [ यी गुक्ते जी उठनेका शिष्यों पर प्रगट होना।

२ अठवारेके पहिले दिन मरियम सगदलीनी भारका अधि-यारा रहतेही कबरपर आई और पत्थरका कबरसे सर-२ काया हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शिमान पितर और उस दूसरे शिष्यके पास जिसे यीशु प्यार करता था त्राके उनसे बोली वे प्रभुको कबरमेंसे ले गये हैं श्रीर हम नहीं जानतीं कि उसे कहां ३ रखा है। तब पितर श्रीर वह दूसरा शिष्य निकलके कबरपर 8 त्राये। वे दोनों एक संग दौड़े त्रीर दूसरा शिष्य पितरसे शीव ধ दौड़के आगे बढ़ा और कबरपर पहिले पहुंचा । और उसने सुकके

६ चद्र पड़ी हुई देखी तोभी वह भीतर नहीं गया। तब शिमान पितर उसके पीछेसे आ पहुंचा और कबरके भीतर गया और चहर

७ पड़ी हुई देखी . श्रीर वह श्रंगोछा जो उसके सिरपर था चहरके संग पड़ा हुआ नहीं परन्तु श्रलग एक स्थानमें लपेटा हुआ देखा।

तब दूसरा शिष्य भी जो कबरपर पहिले पहुंचा भीतर गया श्रीर म देखके विश्वास किया। वे तो श्रबलों धर्मपुस्तकका बचन नहीं १ समक्षते थे कि उसका सृतकांमें जी उठना होगा।

# [ यीगुका सरियल सगइलीनीकी दर्शन देसा ।]

प्रभुको टेखा है और उसने सुम्मते यह बातें कहीं। हूं। सरियम मगदलीनीने जाके शिष्योंको सन्देश दिया कि मैंने

ियीगुका थियोंकी द्यैन देना श्रीर धामाकी अपने की उटनेका प्रमाण देना ।

केल्याया होय। श्रोर यह कहके उसने अपने हाथ श्रोर अपना २० पंजर उनको दिखाये . तब शिष्य लोग प्रभुको देखके श्रानन्दित अठवारेके उस पहिले दिनको सांभ होते हुए और जहां शिष्य १६ लोग एकट्टे हुए थे तहां द्वार थिडूदियोंके डरके मारे बन्द होते हुए यीध्र आया और बीचमें खड़ा होके उनसे कहा तुम्हारा

हुए। यीधुने फिर उनसे कहा तुम्हारा कल्याख होय . जैसे पिताने मुक्ते भेजा है तैसे में भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहके उसने फूंक दिया श्रीर उनसे कहा पवित्र द्यासा लेश्रो। जिन्होंके पाप तुम चुमा करो वे उनके लिये चमा किये जाते हैं . जिन्होंके

२४ जब यीशु श्राया तब उनके संग नहीं था। सो दूसरे शिष्योंने उससे कहा हमने प्रमुका देखा है . उसने उनसे कहा जो में उसके हाथोंमें कीलांका चिन्ह न देखें श्रीर कीलांके चिन्हमें श्रपनी उंगली न डालें श्रीर उसके पंजरमें श्रपना हाथ न डालें श्रीर उसके पंजरमें श्रपना हाथ न डालें श्रीर उसके पंजरमें श्रपना हाथ न डालें रह तो में विश्वास न करूंगा। श्राठ दिनके पीछे उसके शिष्य लोग फिर घरके भीतर थे श्रीर थोमा उनके संग था तब हार बन्द होते हुये यीशु श्राया थार बीचमें खड़ा होके कहा हार कल्याण होय। तब उसने थोमाले कहा श्रपनी उंगली यहां २७ तुम्हारा कल्याण होय। तब उसने थोमाले कहा श्रपनी उंगली यहां श्रीर श्रविश्वासी नहीं परन्तु बिश्वासी हो। थोमाने उसको उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु श्रीर मेरे ईश्वर।थीशुने उसले कहा हे थोमा तूने मुक्ते देखा है इसलिये बिश्वास किया है अन्य वे हैं जो विन देखे बिश्वास करें। तुम रखे। वे रखे हुये हैं। परन्तु बारहोमेंसे एक जन श्रर्थात् थ्रोमा जो दिदुम कहावता है लाके मेरे हाथोंकी देख श्रीर श्रपना हाथ लाके मेरे पंजरमें डाल

बिधुने श्रपने शिष्योंके शागे बहुत और श्राश्चर्यकर्म्म भी किये जो इस पुस्तकर्मे नहीं खिखे हैं। परन्तु ये खिखे गये हैं इसलिये कि तुम बिश्वास करो कि बीधु जो हैं सो ईश्वरका पुत्र खीट हैं श्रीर कि बिश्वास करनेले तुमको उसके नामसे जीवन होय।

ि यीशुक्ता तिबरियाने समुद्रने तीरपर शिष्योंकी दर्शन देना श्रीर पितरके

## संग यीशुकी बातचीत ।

र के तीरपर शिष्धें यिश्चने फिर श्रपने तह तिवरिया के समुद्र के तीरपर शिष्धोंको दिखाया श्रोर इस रीतिसे दिखाया। र शिमोन पितर श्रीर थोमा जो दिदुम कहावता है श्रीर गालीळके काना नगरका नधनेल श्रीर जबदीके दोनों पुत्र श्रीर उसके इ शिष्योंमें दो श्रीर जन संग थे। श्रीमोन पितरने उनसे कहा में

तब नागा करता है यूनसके पुत्र शिमोन क्या तू मुक्ते इन्होंसे अधिक प्यार करता है यूनसके पुत्र शिमोन क्या तू मुक्ते इन्होंसे अधिक प्यार करता है. वह उससे बोला हां प्रमु श्राप जानते हैं कि में श्रापको स्थार करता हूं . उसने उससे कहा मेरे मोनोंको चरा। उसने अधिकर दूसरी बेर उससे कहा है यूनसके पुत्र शिमोन क्या तू मुक्ते प्यार करता है . वह उससे बोला हां प्रमु श्राप जानते हैं कि प्यार करता है . वह उससे बोला हां प्रमु श्राप जानते हैं कि था तीरपर खींच लिया थार इतनी होनेसे भी जाल नहीं फटा। बिद्धाने उनसे कहा कि आश्रो भोजन करो परन्तु शिष्योंमेंसे १२ विद्याने उनसे कहा कि आश्रो भोजन करो परन्तु शिष्योंमेंसे १२ किसीको साहस न हुआ कि उससे पूछे आप कीन हैं क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु हैं। तब अश्रुने आके रोटी लेके उनको दिई १३ और वैसे ही मछली भी। यह अब तीसरी वेर हुआ कि १४ थिशुने मृतकोंमेंसे उठके अपने शिष्योंको दर्शन दिया। तब भोजन करनेके पिछे थीशुने शिमोन पितरसे कहा १४ हूसरे शिष्य लोग नावपर मझलियोंका जाळ घसीटते हुए चले आये क्योंकि वे तीरसे हूर नहीं प्रायः दो सौ हाथपर थे। जब १ वे तीरपर उत्तरे तब उन्होंने कोयलेकी श्राग धरी हुई श्रीर मझली उसपर रखी हुई श्रीर रोटी देखी। यीशुने उनसे कहा जो १० सछिलयां तुमने श्रभी पकड़ी हैं उनसे ले शाश्रो। शिमोन ११ पितरने जाके जाळको जो एकसी तिपन बड़ी मझलियोंसे भरा जिले यीष्ठ प्यार करता था पितरसे बोळा यह ते। प्रभु हैं शिमोन पितरने जब सुना कि प्रभु हैं तब कमरमें श्रंगरखा कस बिया क्योंकि वह नंगा था और समुद्र में इद पड़ा। परन्तु जाल डाला तो पात्रोगे • सा उन्होंने डाला श्रीर श्रव मछलि-योंके फुंडके कारण वे उसे खींच न सके। इसलिये वह शिष्य नहीं पकड़ा। जब भार हुआ तब यीध तीरपर खड़ा हुआ ताभी शिष्य लोग नहीं जानते थे कि यीधु है। तब थीधुने उनले कहा है लड़की क्या तुम्हारे पास कुछ खानेका है उन्होंने उसका उत्तर दिया कि नहीं उसने उनले कहा नावकी दहिनी और मछली पकड़नेकी जाता हूं · वे उसले बोले हम भी तेरे संग जायंगे · सो वे निकलके तुरन्त नावपर चढ़े थ्रीर उस रात कुछ रखनाली कर। उसने तींसरी बेर उससे कहा हे यूनसके पुत्र

शिमोन क्या तू मुभे प्यार करता है . पितर उदास हुन्ना कि यीशुने उससे तीसरी बेर कहा क्या तू सुक्ते प्यार करता है और उससे बोला हे प्रभु श्राप सब कुछ जानते हैं श्राप जानते हैं कि मैं श्रापको प्यार करता हूं . यीशुने उससे कहा मेरी भेड़ोंको

१८ चरा। में तुस्रसे सच सच कहता हूं जब तू जवान था तब त्रपनी कमर बांधके जहां चाहता था वहां चलता था परन्त जब त बूढ़ा होगा तब अपने हाथ फैलावेगा और दूसरा तेरी कमर

१ श्र बांधके जहां तू न चाहे वहां तुभे ले जायगा । यह कहनेमें उसने पता दिया कि पितर कैसी सृत्युसे ईश्वरकी महिमा प्रगट करेगा श्रीर यह कहके उससे बोला मेरे पीछे हो ले। 🚃 📉 🦏

२० पितरने मंह फेरके उस शिष्यकी जिसे यीशु प्यार करता था श्रीर जिसने बियारीमें उसकी छातीपर उठंगके कहा हे प्रभु २१ श्रापका पकड्वानेहारा कौन है पीछेसे श्राते देखा। उसकी

२२ देखके पितरने यीश्चसे कहा हे प्रभु इसका क्या होगा। यीश्चने उससे कहा जो मैं चाहूं कि वह मेरे त्रानेलों रहे तो तुभी क्या .

२३ तु मेरे पीछे हा ले । इसलिये भाइयोंमें यह बात फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा . तौभी यीशुने यह नहीं कहा कि वह नहीं मरेगा परन्तु यह कि जो में चाहूं कि वह मेरे श्रानेलीं रहे तो तुमे क्या ६० - दिन हाराई प्रशास की पत्र है किए हिप्ती

#### जी कि कि [ मुसमाचारकी समाप्ति । ] अहा कि हा हा अपने अविकास

रिष्ठ यह तो वह शिष्य है जो इन बातोंके विषयमें साची देता है श्रीर जिसने यह बातें लिखीं श्रीर हम जानते हैं कि उसकी साची

२४ सत्य है। ग्रीर बहुत श्रीर काम भी हैं जो यीशुने किये . जो वे एक एक करके लिखे जाते तो मुभे बूभ पड़ता है कि पुस्तक जो लिखी जातीं जगतमें भी न समातीं। श्रामीन ॥

प्यात करता है. यह उससे बोह्य हो प्रमु काप जानते हैं कि में प्यापका प्यास खरता है. उससे उससे कहा मेरी भेड़ोंकी ब्रुक्ती ही करा उपने जापनी सेर उससे कहा है युक्स कुछ 13

### प्रेरितोंकी क्रियाओंका वृत्तान्त।

289

१ ३९-११ १ । मन्त्री क्रिमिन्नी

[ यीशुका शिष्योंकी त्याद्या देना त्रीर स्वर्गमें जाना । ]

हे थियोफिल वह पहिला चृत्तान्त मेंने सब बातेंके विषयमें रचा जो यीश उस दिन्लों करने और सिखानेका आरंभ किये था। जिस दिन वह पवित्र श्रात्माके द्वारासे जिन प्रेरितोंको २ उसने चुना था उन्हें श्राज्ञा दे करके उठा लिया गया। श्रीर उसने ३ उन्हें बहुतरे श्रवल प्रमाणोंसे श्रपने तई दुःख भोगनेके पीछे जीवता दिखाया कि चालीस दिनलों वे उसे देखा करते थे श्रीर वह ईश्वरके राज्यके विषयमें उनसे बातें करता था। श्रीर जब ४ वह उनके संग एकट्टा हुआ तब उन्हें आज्ञा दिई कि चिरूश-लीमकी मत छोड़ जाओ परन्तु पिताकी जो प्रतिज्ञा तुमने सुक्त्ये सुनी है उसकी बाट जोहते रहा। क्योंकि याहनने तो जलसे र बपतिसमा दिया परन्तु थोड़े दिनोंके पीछे तुम्हें पवित्र श्रात्मासे बपतिसमा दिया जायगा। स्रो उन्होंने एकट्ठे होके उससे पूछा ६ कि हे प्रभु क्या श्राप इसी समयमें इस्रायेली लोगोंको राज्य फेर देते हैं। उसने उनसे कहा जिन कालों श्रथवा समयोंको पिताने ७ अपने ही बशमें रखा है उन्हें जाननेका अधिकार तुम्हें नहीं है। परन्तु तुमपर पवित्र आत्माके आनेसे तुम सामर्थ्य पाग्रोगे श्रीर प यिरुशलीममें श्रीर सारे यिहूदिया श्रीर शोमिरोन देशोंमें श्रीर पृथिवीके श्रन्तलों मेरे साची होतागे। यह कहके वह उनके देखते ६ हुए जपर उठाया गया श्रीर सेघने उसे उनकी दृष्टिसे छिपा लिया । ज्योंही वे उसके जाते हुए स्वर्गकी श्रीर तकते रहे त्योंही देखा दो १० पुरुष उजला बस्न पहिने हुए उनके निकट खड़े हो गये . श्रीर ११ कहा हे गालीली लोगो तुम क्यों स्वर्गकी श्रीर देखते हुए खड़े हो । यही यीश जो तुम्हारे पाससे स्वर्गपर उठा लिया गया है जिस रीतिसे तुमने उसे स्वर्गको जाते देखा है उसी रीतिसे श्रावेगा। । एक किलाइ कही नेग्रेट की गरह हिनीए कहारी ३६

क्ण तिथिष्ट उक्ती क्षिमिणिए अधि कि किन्छ्य मात त्रुह्ट कि छत ९९ कि छत्त । आई । क्षिमिणिए अधि है १३ भ्रम आक किमानमास्की ६९ क्षि छन्नाए कि मत्त्री तीथिष्ट विद्युष्ट कार मिर्मिशक विभिन्न कार छन्ने किम कि ड्रेमिस्ट मिर्मिश कि मिर्मिश मिर्मिशक विश्वेष कि न्ड्रांप किन्द्रांप भिक्ति तिर्वेष प्रति क्षिमिश्री मिर्मिश्री कि क्ष्रिमिश्री कि क्ष्रिम् भिक्ति क्षित्रिंग कि कि कि कि कि ए विश्वेष क्ष्रिम् १९ क्षित्रेष्ट क्षित्रेष्ट क्ष्रिक्त क्ष्रिक्त भिक्ति क्ष्रिम् क्षित्रेष्ट क्ष्रिक्त क्ष्रिक्त क्ष्रिक्त भिक्तिका भिक्तिका भिक्तिका भिक्तिका स्थितिका 
#### [। १५१७ इट प्रमास किन्नीय किवाययात्राम रिल्क किएड्वपि ]

र्नेड्रन्ट बन । षाय किमाध्य यनि निषय की एषड्ड निर्माण । वस्तु हैं रेमिल हार प्रकारिक कि है। इस से कि है। इस कि है। इस कि है। इस है। इस है। कहा है प्रभु सभी क्षेत्र अन्तर्थामी इन दोनोमेश्र एकको जिले तुने चुना काक तिथाय प्रक्रि । एकी ।इस किडामधित्तम ग्रेष्ट । ए त्रपूर मान ४५ -पट किलिंग इं किलिंग क्षित क्षित्रका कि किलिंग हैं किलिंग कि रहे हैं के एक जन हमारे संग थीशक की उठनेका साची होय। तब इन किया न मनुष्य सब दिन हमारे संग रहे हैं उन्हों में उनित पासले उठा लिया गया जितने दिन हमारे बीचमें आया जाया आमड़ इह की किनड़ी छट किछ छिपमछ कामछतापक किनड़ाई ११ कि उसका रखवाबीका काम दूसरा लेवे। इसिक्ये प्रभु थीथु मिला है कि उसका घर उताइ हाय और उसमें की है न बसे और २० हक्छत्मा अथित बोहुका खेत कहळाया। गीतिक पुस्तकम मामास किन्छ छक कि इसिक्ष हैं कि साम कि मामा कि क्मितिकाल का का । इंक् छक्ता क्रिक्स का किसक 30 महि का उत्र छिली कारी इसे धिहि महि किकी जाम ठिछ कुए हिरिष्टम किमेयक कि नस्त या था था वसने से अध्यक्ति मह १७ आयोधे कह दिया । क्योंकि वह हमारे संग गिना गया था और इस मुखर किंद्रिक कियम कि यो अधिक के इन्हों। कि मा कहताइ नामग्राष्ट हनीए कि छाड़ ।१४ नच्छ ड्राए किकान्स्यीमाध ३६ यानके अटकल एकड्रे थे . और कहा है साइया अवस्य था कि लि क्ये . एड इं इंक मिनि कींप्याते प्रतिम मिंदित नर १९

चिट्टियां डार्टी थैर चिट्टी मत्तथियाहके नामपर निकली श्रीर वह पृष्पारह प्रीरेतोंके संग गिना गया ।

पिवत श्चात्माका दिया जाना श्चीर धियोंका अनेक वेलियां बोलना ।

का पंतिकोष्ट पर्वका दिन आ पहुंचातव वे सब एक चित्त हो हो थे। और अवांचक प्रबल्ज बयारके चलने र कासा स्वर्ग एकहे हुए थे। और अवांचक प्रबल्ज बयारके चलने र गया। और आगकीसी जीमें अलग अलग होती हुई उन्हें दिखाई र शोर वह हर एक जनपर ठहर गई। तब वे सब पित्र अआत्माले परिपूर्ण हुए और जैले आत्माने उन्हें बुल्ज्वाया तैले आन बालियां बोल्लेने लगे।

बिक्श्यलीममें कितने भक्त थिहुदी लोग बास करते थे जो र स्वर्गके नीचेके हर एक देशले आगे थे। इस शब्दके होनेपर हहर एक अपनी ही भाषामें बोलते हुए सुना। और वे सब विकार हर एक अपनी ही भाषामें बोलते हुए सुना। और वे सब विकार हर एक अपनी ही भाषामें बोलते हुए सुना। और वे सब विकार हर एक अपने अपने जनम देशकी भाषामें सुनते हैं। हम हो पर्धी और भादी और पल्ली लोग महीं हैं। फिर हम लोग देश हन सब देशोंके निवासी और पन्त और आसिया और पर्का और पर्का विवास और अपनी कासपासका लुबिया हैं। हम देशों हें उन्हें अपनी अपनी बोलियोंमें ईश्वरके महाकारयोंकी बात बोलते हुए सुनते हैं। सो वे सब बिस्तत हो दुवधामें पड़े और १२ एक दूसरेसे कहने लगा इसका अर्थ क्या है। परन्त और लोग १३ एक दूसरेसे कहने लगा इसका अर्थ क्या है। परन्त और लोग १३ कहने लगे वे नई मदिरासे अर्थ क्या है। परन्त और लोग १३ एक दूसरेसे कहने लगा इसका अर्थ क्या है। परन्त और लोग १३ कहने लगे वे नई मदिरासे अर्थ क्या है। परन्त और लोग १३ कहने लगे वे नई मदिरासे अर्थ क्या है। परन्त और लोग १३ कहने लगे वे नई मदिरासे अर्थ क्या है।

## [ पितरका उपदेश । ]

कहा हे थिहूदिया और यिरूशलीमके सब निवासिया इस बातका वृक्ष लो और मेरी बातोंपर कान लगाओ। । ये तो मतवाले नहीं हैं १४ तब पितरने पुग्यारह शिष्योंके संग खड़ा होके अंचे शब्दसे उन्हें १४

। गान्हाझडी त्याप कियूर्ड प्राप्ट गाप्ट प्राप्ट ड्राफ होसह ड्रास्ट इ.मू. फिडीए के नाष्ट्र किन्डी इस्प्रीय प्राप्ट इंड के प्रब्धिए ०९ १६ कहेंगे। और में ऊपर आकाशमें अद्भुत काम और नीचे युथिबीपर इमिसेम्पर उन दिनोमें अपना आसा उद्देशा और वे मविष्यहान्य १८ बृद्ध निम स्वा हेन्ये। मि भि में अपने होता भार अपनी हाक्य कहूंगे और तुम्हारे जवान लोग द्यांन देखेंगे और तुम्हारे अल्या उद्यां और तुरहारे पुत्र और तुरहारी पुत्रियां भविष्य-इस् मिछ्ने हिम्में हेसा हैसा है मागई माने मंने हिस्स 10 इक प्रहर्द की . ईंगि डिक शिता इस्प्रीम रूप्रार्थ कि ई ताह इह ए १६ जैसा तुस समस्तत हो क्यांक पहरही हिन नहा है। परन्तु यह

क्रिक्पिप्र है।क कि प्रक्रि । तिकार है । अब्रोर्क होंड प्रक्रि । प्राप्नीह १९

। गार्फाए फाइ कि गार्फक क्रिया किमान

19र्म is हेडू तथीड़ मिति छिम अहि एषड़ ठड़नीनाह नम 19र्म भूर वह मेरी दिहिनी शेर है जिस्तें में दिग न जाजं। इस कार्या की किंद में इसी से परमेश्वरको सहा अपने साम्हने देखा कि रेड़ क्योंक अन्होना था कि वह मुख्क क्या माड़ । है। क्योंक देव कि ए। इसी केडा केडा केडा केडिय में सेडिय केडा के किया है। नुपर कर्कांठ रुपारक ।राह्न काथाह के फिममीय अपर अपर हेश्वरके स्थिर मत और भविष्यत ज्ञान के अनुसार सोपा गया इह कि ।किभिर . फेकी साग्र इस्ट इंड किना सि शास मह इंड ग्रीर निहास वृष्ट हिला गया है या देशवरने तुम्हारे बीचमें जैसा जिसका प्रमाण ईश्वर्श आश्वरं कम्मी और अद्भुत कामी ३३ हे इसायेली लोगो यह बाते सुनो . योथु नासरी एक मनुष्य

जीवनका मागे बताया है तू सुन्धे अपने सन्मुख आनन्द्रसे परिपूर्ण केंद्र न खेडिंगा और न अपने पवित्र जनको सड़ने हेगा। तूने सुभ मिकानिप्र किणास रेम के कींकि । 111र्फ माश्रनी माश्राह्र भि भीगृष्ट ७ ९

। ग्राम्क

क्रियोक किनाम के ग्रीए में की ई ईाक्र फिर्मिक किसमु नेफ़र्ट्ड की किनात इप गृष्टि काई । त्राह्मकिनार भि । ई मिनिक ग्रापड़ छि ० ६ माह किया कि । महा भी वाहा भी वाला और उसके किया आज किछिकि छेमह में मिष्रको किहताइ होएछकु छए फिड़ाम इ 35

तेरे वंशमेंसे उत्पन्न करूंगा कि वह तेरे सिंहासन पर बैठे . उसने ३१ होनहारको श्रागेसे देखके खीष्टके जी उठनेके विषयमें कहा कि इसका प्राण परलोकमें नहीं छोड़ा गया और न उसका देह सड़ गया। इसी यीशुको ईश्वरने जिला उठाया श्रीर इस बातके ३२ हम सब साची हैं। सो ईश्वरके दिहने हाथ ऊंच पद प्राप्त ३३ करके श्रीर पवित्र श्रात्माके विषयमें जो कुछ प्रतिज्ञा किया गया सोई पितासे पाके उसने यह जो तुम श्रव देखते श्रीर सुनते हो उंडेळ दिया है। क्योंकि दाऊद स्वर्गपर नहीं चढ़ गया परन्तु ३४ उसने कहा कि परमेश्वरने मेरे प्रभुसे कहा • जबलों में तेरे शत्रश्रोंको ३४ तेरे चरणोंकी पीढ़ी न बनाऊं तबलों तू मेरी दहिनी श्रोर बैठ। सो इस्राएलका सारा घराना निश्चय जाने कि यह यीश ३६ जिसे तुमने क्रशपर घात किया इसीका ईरवरने प्रसु श्रीर कीष्ट ठहराया है।

बिध्त लोगोंका उस उपदेशको ग्रहण करना ग्रीर वपतिसमा लेना ।

तब सुननेहारोंके मन छिद गये और वे पितरसे और दूसरे ३७ प्रीरितोंसे बोले हे भाइयो हम क्या करें। पितरने उनसे कहा पश्चा- ३८ त्ताप करे। श्रीर हर एक जन यीशु खीष्टके नामसे वपतिसमा लेश्री कि तुम्हारा पापमोचन होय श्रीर तुम पवित्र श्रात्मा दान पात्रोगे । क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्होंके लिये श्रीर तुम्हारे सन्तानों ३६ के लिये श्रीर दूर दूरके सब लोगों के लिये है जितनोंकी परमेश्वर हमारा ईरवर श्रपने पास बुलावे। बहुत श्रीर बातोंसे भी उसने ४० साची श्रीर उपदेश दिया कि इस समयके टेढ़े लोगोंसे बच जास्रो एक हील किस्माई गरि के

तव जिन्होंने उसका बचन ग्रानन्दसे ग्रहण किया उन्होंने वप- ४१ तिसमा लिया श्रीर उस दिन तीन सहस्र जनके श्रटकल शिष्योंमें मिल गये। श्रीर वे प्रेरितोंके उपदेशमें श्रीर संगतिमें श्रीर रोटी ४२ तोड़नेमें श्रीर प्रार्थनामें लगे रहते थे। श्रीर सब मनुष्योंकी भय ४३ हुआ और बहुतेरे अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितोंके द्वारा प्रगट होते थे। श्रीर सब विश्वास करनेहारे एकट्टे थे श्रीर उन्होंकी सब ४४ सम्पत्ति सामेकी थी। श्रीर वे धन सम्पत्तिका बेचके जैसा ४४

४६ जिसकी प्रयोजन होता था वैसा समोमें बांट लेते थे। श्रीर वे प्रतिदिन मन्दिरमें एक चित होके लगे रहते थे श्रीर घर घर रेटी तोड़ते हुए श्रानन्द श्रीर मनकी सुधाईसे भोजन करते थे. ४७ श्रीर ईरवरकी स्तृति करते थे श्रीर सब लोगोंका उन पर श्रनु-प्रह था . श्रीर प्रभु त्राण पानेहारोंको प्रतिदिन मंडलीमें मेलाता था।

िपितरसे एक लंगड़ेका चंगा होना और मन्दिरमें पितरका उपदेश।

प्रतिदिन मन्दिरके उस द्वारपर जो सुन्दर कहाबता है रख देते ३ थे कि वह मन्दिरके जा नहारोंसे भीख मांगे। उसने पितर और पोहनको देखके कि मन्दिरमें जानेएर है उनसे भीख मांगे। असने पितर और पेएतरने बोहनको संग उसकी और दृष्टि कर कहा हमारी और देख। सो वह उनसे कुछ पानकी आगा करते हुए उनकी और देख। सो वह उनसे कुछ पानकी आगा करते हुए उनकी और दिकाने लगा। परन्तु पितरने कहा चांदी और सोना मेरे पास नहीं है परन्तु यह जो मेरे पास है में तुमें देता हूं यीछ खीए नासरीके ७ नामसे उठ और चल। तब उसने उसका दिहना हाथ पकड़के उसे उठाया और तुरन्त उसके पांचों और श्विटिमोंमें बल हुआ। और वह उछल के खड़ा हुआ और किरने लगा और फिरता और कदता और ईश्वरकी स्तुति करता हुआ उनके संग मन्दिरमें र पितर पहर प्रार्थनाके समयमें पितर और बोहन र एक संग मन्दिरको जाते थे। और लोग किसी मनुष्यको जो अपनी माताके गुभ ही से लंगड़ा था लिये जाते थे जिसको ने भवश किया।

सब लोगोंने उसे फिरते और ईरवरकी स्तुति करते हुए देखा.
प्रे और उसकी चीन्हा कि वही है जो मन्द्रिक सुन्दर फाटकपर भीखके लिये बैठा रहता था और जो उसको हुआ था उससे वे प्रे आति अवंभित और बिस्मित हुए। जिस समय वह लंगहा जो चंगा हुआ था पितर और योहनको पकड़े रहा सब लोग बहुत अवंभा करते हुए उस ओसारेमें जो सुलेमानका कहावता है उनके पास दोड़े आये।

यह देखके पितरने लोगोंसे कहा है इस्राएली लोगो तुम इस

18

। ई छिमी ए माक इन में इस्ते हैं। जाना हैं कि उन्होंने वह कास शक

९५ हैं-हु प्राचासस तसकी क्षेत्र क्षिड हो। साचार वुम्हें २० १५ क्षेत्र हो। हो। स्वत्य हैं क्षेत्र स्वत्य हैं। हो।

सुधारे जानेके उस समयहाँ महण करें जिसकी कथा हैंग्बरने शाहिसे श्रपने पवित्र भविष्यहत्ताशोंके सुखसे कही हैं।

95 - किंग्रिस प्राज्ञम् अर्थ राउनम् प्रमुक्त प्राप्त किंग्रिम स्प्रम स्था । किंग्रिस किंग्रि

को बात वह तुमसे कह उन सब मिता में सुम उसकी सुनी। परन्तु १३ १३ एक मनुष्य नो उस भविष्यहुक्ताकोंने भी शसुपुरुसे १४ किया जायगा। श्रीर सब भविष्यहुक्ताकोंसे किता ने नित्ताकों में सुपुरुसे १४ श्रीर उसके मिक्के भविष्यहुक्ताकोंसे कि

५५ और कींक्षाक इए कीम मह । ई एक्डी एक्ट्रेम किंगाष्ट्र भिर कोंक्डी एक्ट्रेम किंगा कांक्डियां का

### ि। १८५ अहर ना महायाना महायाना हुए ।

हर्रा में एक कार्य हर हक शिंगिर है एससे सारी है के कि मिस सारी है के की स्थाप के स्थाप के कि की स्थाप के स्थाप के कि की स्थाप कि कि से सारी है की स्थाप के सिंगिर है की स्थाप के सिंगिर है की स्थाप कि सिंगिर के सिंगिर

में क्षेत्र क्षेत्र कीर है है। ईकी ड्रीडम कि प्राप्टनुम ठकेड्र का एकी एक्से प्रमान प्रकी इन की ई राजार छुट्ट सेमड़ स्टाप्ट कार एडि किमेक्स्ड राज्ञमस्त्र प्रार्ट किसार वस एए प्राप्ट कि इं ०१ जार प्राप्टक निर्माठ प्राप्ट स्टिंगिस विभाग उन्हें किस की एडि किस इन्हें किस किस किस है किस किस किस है किस एक्से एडि किस इं क्रिक इस विका । ई इंड्रा एक्से स्प्राप्ट कीर्माठ है

गुर सिली डे पुरम् इन डिग्ड । डे एक प्राप्ट कींग्रेस्ड १९ १९ अहर में हिंदि मान को केंग्स्स कींग्रेस्ड हैं हैं के मान हैं हैं हैं मान हो में हैं के स्था हैं हैं हैं मान हो में हैं से सिली हैं मान हैं। सिली हैं मान हो में हैं से सिली हैं। सिली हैं। सिली हैं हैं से सिली हैं। सिल

जसपर यह चंगा करनेका आश्रयं कम्मे किया गया था चार्वीस विमे सब लीगा ईथ्वरका गुणानुवाद करते थे। क्योंकि वह मनुष्य २२ किएड 1थ १४डू कि कींफिन थि 1िरुमी डिन छाएड ड्रीक ग्राप्त क्रिंगिक । क्रिंक इं इंच्ह की । एड़ी इंक्ट इंच्ह कर्ड किमार ग्रिंख पुन है उसके न कहना हमने नहीं है। सकता है । चव उन्होंने ६९ है सी आप लेगा बिचार कीकि । क्योंक जा हमने देखा और ? हेम्बर्स आधिक आप लोगेलि सातना क्या हेम्बर्क आय होन्द 3१ की 14 ही अपट किम्ह मेडाई और अपी हन्प्र । विवासि मुह्या होई कि बीशुके नामसे कुछ भी मत बेालो और न हैं हैं के विदेश महिला है कि एक मिला मिली में मिला मेड़ है की हाकमध तड़ुक इंन्ड मड़ क्षिय हात न रुक क्षीय 08 सिंगिर्फ हिम्सी हिम्म । ई िक्स फ़क्स डिम मड ग़रिट ई डाफ प्रमंभावन हमा है यह बात मिल्याबीसके सब हिया मियोपर 3 १ किछाए इसिए क्य कींफि रेक एक भिंदिन म नड़ मड़ की . एक जनको सभाष काइर किनार किनार किनार निर्मा किनार १९ क्रिप्र । किस डक म संधारिती नाव ड्रोक न क्ष्मं इंछ एसं केनर 8? किष्युत्तम भुडू ऐकी गामं मुद्द मृद्धि। थि गम्मे कृष्टिय है की हिनी किन्ह ग्रीह अश्रास मुख्य हैं अन्मा किया और निहाहित के

प्रक्रित की प्राचित कि विकास कि स्थित स्थित है। विकास कि स्थित है। विकास के स्थित के स्थ

७५ रेत हमुहस कीएक। एड ईक्ष्ण एस क्ष्ण एक क्षण हि एड गृह इग्रेड एकी क्ष्मिष क्ष्म प्रस्त इक्ष्ण क्ष्म क्ष्मि हिंग ईक्ष्ण एसे कीएक किशिष्ठ गृह गिष्ठि क्ष्मिक पि ठाउमी एक्ष्मि इन ए ए एएउड मिराह किस रेत गृह थाड रेत इक्ष कि की. एड र किरिकीमध किक्ष प्रस्त ई छह गृह । क्ष्म होस छात है ने ३० देख श्रीर चंगा करनेके लिये श्रीर चिन्हों श्रीर श्रद्भुत कामोंके तेरे पवित्र सेवक यीशुके नामसे किये जानेके लिये श्रपना हाथ बढ़ानेसे श्रपने दासोंको यह दीजिये कि तेरा बचन बड़े साहससे बोळें।

३१ जब उन्होंने प्रार्थना किई थी तब वह स्थान जिसमें वे एकट्ठे हुए थे हिल गया श्रीर वे सब पवित्र श्रात्माक्षे परिपूर्ण हुए श्रीर ईश्वरका बचन साहसक्षे बोलने लगे।

[ शिष्योंका अपने धनका स्मापसमें बांट लेना । ]

३२ विश्वासियोंकी मंडलीका एक मन श्रीर एक जीव था श्रीर न कोई श्रपनी सम्पत्तिमेंसे कोई बस्तु श्रपनी कहता था परन्तु ३३ उन्होंकी सब सम्पत्ति सामेकी थी। श्रीर प्रेरित लोग बड़े सामर्थ्यसे

प्रभु यीशुके जी उठनेकी साची देते थे श्रीर उन सभोंपर बड़ा

३४ अनुग्रह था । श्रीर न उनमेंसे कोई दिरद था क्योंकि जो जो ३१ लोग सूमि श्रथवा घरोंके श्रधिकारी थे सो उन्हें बेचते थे . श्रीर बेची हुई बस्तुश्रोंका दाम लाके प्रोरितोंके पांवोंपर रखते थे श्रीर

जैसा जिसको प्रयोजन होता था तैसा हर एकको बांटा जाता ३६ था। श्रीर योशी नाम कुप्रस टापुका एक लेवीय जिसे प्रेरितोंने

३७ बर्णवा श्रर्थात शांतिका पुत्र कहा उसकी कुछ भूमि थी। स्रो वह उसे बेचके रुपैयोंको लाया थार प्रेरितोंके पांचोंपर रखा।

[ ग्रननियाह श्रीर सफीराका कपट करना श्रीर कर जाना।]

परन्तु श्रनियाह नाम एक मनुष्यने श्रपनी स्नी सफीराके संगर्में र कुछ भूमि बेची . श्रीर दाममेंसे कुछ रख छोड़ा जो उसकी स्नी आतानती थी श्रीर कुछ ठाके प्रेरितोंके पांवोंपर रखा। परन्तु पितरने कहा है श्रनियाह शैतानने क्यों तेरे मनमें यह मत दिया है कि तू पवित्र श्रात्मासे भूठ बोले श्रीर भूमिके दाममेंसे अ कुछ रख छोड़े। जबलें वह रही क्या तेरी न रही श्रीर जब विक गई क्या तेरे बशमें न थी । यह क्या है कि तूने यह बात श्रपने मनमें रखी है . तू मनुष्योंसे नहीं परन्तु ईश्वरसे भूठ बोला है। १ श्रनियाह यह बातें सुनतेही गिर पड़ा श्री प्राण छोड़ दिया श्रीर इन बातोंके सब सुननेहारोंका बड़ा भय हुशा। श्रीर जवानोंने

७ उठके उसे लपेटा श्रीर बाहर ले जाके गाड़ा। पहर एक के पीछे = उसकी स्त्री यह जो हुश्रा था न जानके भीतर श्राई। इसण पितरने उससे कहा सुमसे कह दे क्या तुमने वह भूमि इतनेहीमें बेची . वह बोली हां इतनेमें । तब पितरने उससे कहा यह क्या है कि तुम दोनेंनि परमेरवरके आत्माकी परीचा करनेको एक संग युक्ति बांधी है . देख तेरे स्वामीके गाड़नेहारोंके पांव द्वारपर हैं और वे तुसे बाहर ले जायेंगे । तब वह तुरन्त उसके पांवेंकि १० मास गिर पड़ी औा प्राण छोड़ दिया और जवानेंनि भीतर आके उसे मरी हुई पाया और बाहर ले जाके उसके स्वामीके पास गाड़ा । और सारी मंडलीको और इन बातोंके सब सुननेहारोंको ११ बड़ा भय हुआ ।

प्रेरिताँके हाथोंसे बहुत चिन्ह श्रीर श्रद्भुत काम लोगोंके १२ विचमें किये जाते थे श्रीर ने सब एक चित्त होके सुलेमानके श्रीसारेमें थे। श्रीरोंमेंसे किसीको उनके संग मिलनेका साहस नहीं था १३ रारन्तु लोग उनकी बड़ाई करते थे। श्रीर श्रीर भी बहुत लोग १४ पुरुष श्रीर खियां भी बिश्वास करके प्रभुसे मिल जाते थे। इससे १४ लोग रोगियोंको बाहर सड़कोंमें लाके खाटों श्रीर खटोलोंपर रखते थे कि जब पितर श्रावे तब उसकी परछाई भी उनमेंसे किसीपर एके । श्रीस्पासके नगरोंके लोग भी रोगियोंको श्रीर श्रशुद्ध १६ भूतोंसे सताये हुए लोगोंको लिये हुए यिख्शालीममें एकटे होते थे श्रीर वे सब चंगे किसे जाते थे।

### [ प्रेरितोंका बन्दीगृहमें रखा जाना ग्रीर स्वर्गदूतका उन्हें छुड़ाना । ]

तब महायाजक उठा श्रीर उसके सब संगी जो सद्कियोंका १७ ग्रंथ है श्रीर डाहसे भर गये. श्रीर प्रेरितोंको पकड़के उन्हें १८ जामान्य बन्दीगृहमें रखा। परन्तु परमेरवरके एक दूतने रातको १६ बन्दीगृहके द्वार खोळके उन्हें बाहर ळाके कहा. जाश्री श्रीर २० गन्दिरमें खड़े होके इस जीवनकी सारी बातें लोगोंसे कहो। यह २१ पुनके उन्होंने भारको मन्दिरमें प्रवेश किया श्रीर उपदेश करने उगे. तब महायाजक श्रीर उसके संगी लोग श्राये श्रीर न्याइ- गंकी सभाको श्रीर इस्राएलके सन्तानंके सारे प्राचीनोंको एकहे । ज्या श्रीर प्यादोंको बन्दीगृहमें भेजा कि उन्हें लावें। प्यादोंने २२ व पहुंचे तब उन्हें बन्दीगृहमें न पाया परन्तु लौटके सन्देश दिया.

की रिक्र हम गृष्टि पृत्र किकी इन्ह शिएइड डि्ड किडोप्डिन्ड मिड की इट्ड का छोड़ि वस कुन्म गिष्म पृत्र इंड मिमास की राड़ उड़ाड़ इप केम्डनीम गृष्टि कस्ताणडम घर । गिष्म म किसिकी मिस ४९ इस कि मिस साइ कर्माडिस माथर गृष्टि मध्य की रिक्ट इस । इंड प्रिक्ट कि इस की इंड मिल्ड मिस्ट की इंड्-इ ५९

किन्हीं फ़ुक्स हं फुंशिंड़ की एड़ी एड़ेन्स डेंग्ड काफ हीस्कि क्षा किर्गिति पृद्ध हैं से प्रज्ञीस । छा प्रेमुन्टिग्ड कीर्मिकी आह हं इंग्ड कीर । ऐंग्रे किंग्डिंग्य किंप्य कार्यक्रिय हो हैं हैं छोग एन्स्ट होंग्ये हैं कीर्मिक हैं कीर्मिक होंग्ये 
ि भित्रदक्षा महावाजक्का वस्तर देना गमिलवेसका परामग्रे।

इस गृष्टि 1फकी ाइछ सिम्स किछिड़ाफ काऊ इंट्ट लीइट्ट एड ने ईटी न एटाए इड इंस्कु लेसड़ 1एक. 1छूट शिम्ट लिक्टाए उड़ लेसिछाएउटी लेसकु 1छिड़ भिग्नि. 1ईक तम एड्डिफ्ट शिमान सुट्ट श्रीम इड्डाफ 1क्षण्ट्रस सुट्ट शुष्ट ई 1एड़ी अस शिष्ट्रपट लेपए ने 1एड़ी अस्ट लींकिशीए शुष्ट किश्मड्ड काशिष्ट शिद्धाट विड्डाट नाऊ ३६ ई तहीट 1निमाम किछित्य किश्मड्ड कथीष शिद्धाट किंकिग्टिम

अतिका उत्त पड़ अपन दाहन हाथ ाद्या ह कि वह इस्ताय इ. मासा पश्चाय करवाक उन्हें पापमाचन हो। की इ. इ. इ. मासा इस उसके सामी हैं और पानत आया भी किये हें इब

अपने आज्ञाकारियोंको हिया है साची है। अपने आज्ञाकारियोंको तिरसा छ्या गया और वे उन्हें मार डा

इ. शम इंग्ट निर्मा हो। एक सिर्मा विकास क्रिंग्ट निर्मा है। इ. क्षेत्रीया मामस्य विवाह क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा स्वाहित क्ष्मा माम स्वाह हुए आप श्री क्षिया क्ष्मा क्ष्

ह कींग्रिन । 'डे निडा एकी एम के मिन्टिन हु सह की ३ ड़ है ड्रें ड्रेंग्रिक गिरु में की 135 एम हुआ को मही की ड्रें

का उन्त्रम भाग एक साथ कार उसके अहक उस की मा मिनिनारी एति उसकी उन्हों कि कि के किनाम किसट एति नेजस्ट ग्रिस एता एता एता एड़ इंड्रेड़ों मिनिड़ी किस छिता माने इति केसट। भाग राउड़ी ग्रिस एड्ड इंडर एडड़ी किस किसि मिन्द्र स्थित किस्टि एक्ड्रेड एति किसि एक्ड्रेड होते होते होते होते होते होते होते हैं है

न्ह संगंदिन मुद्र हुं 153क शिंड्रेम में छक्ष ग्रांक्ष । युट्ट प्राप्ति इस अथवा यह क्षित्र हैं मिट्ट हैं में हैं मिट्ट हैं कि स्वाप्ति अथवा यह इस प्रमाण । शामित्र हैं कि सिंह्र हैं हैं स्वाप्ति । यह हैं

है है स्वरम् हैं ते। तुम उसे लेग नहीं कर सकते हैं।. ऐसा न हो नि हम है स्वरम् भी उड़नेहारे उहरों।

कि . 15क मा का विमान कि थी के बी हैं। उन्हें सार के मान के से वास्त्री के हम उसके नामके कि थे 9 कि हैं के के योग मिने कि हम करने हुने स्वाइयोंकी

१६ प्रदास संस्कृतीस निर्मात स्थात स्यात स्थात स्या स्थात स्

वर्पदेश करने और वीश खोहका सिसमानार सेनानेस नहीं थम ।

### ्र नगालाका सेवाक लिये सात सेवकांका दहराथा जाना।

 ७ किया श्रीर उन्होंने प्रार्थना करके उनपर हाथ रखे। श्रीर ईश्वरका बचन फैलता गया और यिरूशलीममें शिष्य लोग गिन्तीमें बहुत बढ़ते गये श्रीर बहुतेरे याजक लोग बिश्वासके श्रधीन हुए।

िस्तिफानका वर्णन जी प्रभुको नामको कारण पत्यरसे मारा गया।

स्तिफान विश्वास श्रीर सामर्थ्यसे पूर्ण होके बड़े बड़े श्रद्धत ६ श्रीर श्राश्चर्य कर्म लोगोंके बीचमें करता था। तब उस सभामेंसे जो जिबत्तिनियोंकी कहावती है श्रीर क़रीनीय श्रीर सिकन्दरीय लोगोंमें और किलकिया औ आशिया देशोंके लोगोंमें से कितने

१० उठके स्तिफानसे बिवाद करने लगे . परन्तु उस ज्ञानका और उस श्रात्माका जिन करके वह बात करता था साम्हना नहीं कर सकते थे।

११ तब उन्होंने लोगोंको उभाड़ा जी बीले हमने उसको मूसाके श्रीर १२ ईश्वरके बिरोधमें निन्दाकी बातें बोलते सुना है। श्रीर लोगों श्री

प्राचीनों श्री अध्यापकोंको उसकाके वे चढ़ आये श्रीर उसे पकड़के १३ न्याइयोंकी सभामें लाये . श्रीर भूठे सान्तियोंको खड़ा किया जो

बोले यह मनुष्य इस पवित्र स्थानके श्रीर ब्यवस्थाके बिरोधमें १४ निन्दाकी बातें बोलनेसे नहीं थमता है। क्योंकि हमने उसे कहते

सना है कि यह यीशु नासरी इस स्थानको ढायगा श्रीर जो १४ ब्यवहार मूसाने हमें सोंप दिये उन्हें बदल डालेगा । तब सब

लागोंने जो सभामें बैठे थे उसकी श्रीर ताकके उसका मुंह स्वर्ग-

दतके मंहके ऐसा देखा।

9 तब महायाजकने कहा क्या यह बातें यूंही हैं। स्तिफानने कहा है भाइमा श्रीर पितरो सुना . हमारा पिता इब्राहीम हारान नगरके बसनेके पहिलो जब मिसपतामिया देशमें था तब तेजोमय

३ ईश्वरने उसको दर्शन दिया . श्रीर उससे कहा तू श्रपने देश श्रीर श्रपने कुटुम्बोंमेंसे निकलके जो देश में तुमे दिखाऊं उसीमें श्रा।

४ तब उसने कलदियोंके देशसे निकलके हारानमें बास किया और वहांसे उसके पिताके मरनेके पीछे ईश्वरने उसको इस देशमें लाके

ধ बसाया जिसमें श्राप लोग श्रब बसते हैं। श्रीर उसने इस देशमें उसको कुछ श्रधिकार न दिया पैर रखने भर भूमि भी नहीं प्रन्त उसको पुत्र न रहते ही उसको प्रतिज्ञा दिई कि मैं यह देश तुमको

अपने पिता याक्वकी और अपने सब कुहुबोकी जो पक्षतर जन थे ाया और युसफका घराना किर्यन पर प्रगट हुआ। तब युसफने १४ मेर येता। और हुसरी वेर में यूसक अपने भाइयोस पहचाना १३ किड़ीए किंग्रिक्श अनक है हामह संग्रम्भ की केन्छ ड्रह महिली हि। और हमारे पितरीकी अन नहीं मिलता था। परन्तु १२ मेसर और कनानके सारे देशमें अकाल और बड़ा कुश मेश देशपर और अपने सारे वर्षर प्रधान हहराया । तब ११ पारो अनुधहके येगय और बुद्रिमान किया और उसने उसे क्रिक सब क्रुगिंस कुड़ाक मिसरके राजा किरकतक ा होता है। हेरवर उसके हो। जा है। है। 3 एड़ रामि छेट काक डाड छित्रमुष्ट निधिनीए कु गर्छ। कोर्फित नतना किया और इसहाक्त पाकृतका और याकृतन बारहकुर-ीतिये द्सहाक उससे उत्पन्न हुआ औए उसने आठवें हिन उसका नेवा करेंगे। और उसने उसका जिनका निषम दिया और इस िम सिनाइन भिड़ गृष्टि गिड़ाह रुक्ती ह द्वी क्सड़ गृष्टि गाउँव ग्राच्नी में (ाइक निष्ठ्यड़े) क्वांगिरु नह गिड़ माइ व कांगिर क हैं दास बनावमे और चार सी बरस उन्हें हु:ख हंगे। और जिन ७ ाक है भेड़ फिड़े शिहरेही सिंहरे छाउम नात्र-से रेंते की रहक ह इ निरुष्ट्र गृष्टि । गारें ई धिन कराकाशिष्ट किए ई हि रि रि गि । गण्की कि निर्माप 1 62-3:6 588

३१ शिर शिन्द्रेष संग्राम सकीशि ह ग्राप्टि . गिकि ग्रेनि श्री हा बैछवा मुया। सा वाक्व मिसरका गवा आर वह आत सरा ३४

। एकी ठामि शिंनितन्छ कप्रमिड तिर्म कमछीति कई डिलंड निमिडिलड़ छिटी छा। छ र मगृहक छ गृहि

ए हि ईकी छमडिलाइ काछ एफ्रीकी नंग्रहर ग्रहिल का का

इंड मिससी ए। के इ डिल अथा था है। के समस् किस

की ाणानकरेंगे रुड़ाछ किंकिलाछ केम्ह की ईकी ड्राप्ट भिर्म छाप्त 3१ कांग्रिकी ग्रामड़ कंभ्क ड्राग्रहम मिर्गिरिक श्रामड़ मेम्रह । एथ रिकाह ने रिन क्या हो गर्म । इतनेमें दूसरा राजा उठा जो यूसफरो नहीं १८

१९ इह करा । एग । राजा भाम निर्म मेग्र कार्का नेपस हुह शृहि ने योते न रहे। उस समयम सुसा उत्पन्न हुआ जा परमसुन्दर था २०

ानमूख गुर्फ । एका तरह निर्देश किन करने हैं। एक । एक प्रहाड़

२२ पुत्र करके उसे पाळा । श्रीर मूसाके। मिसरिशेंकी सारी विद्या ३३ सिखाई गई श्रीर वह बातों श्रीर कार्मेोमें सामर्थी था । जब वह

चालीस बरसका हुआ तब उसके मनमें आया कि अपने भाइ-३४ योंको अर्थात् इस्रायेळके सन्तानोंको देख लेवे। श्रीर उसने एक-

पर अन्याय होते देखके रचा किई और मिसरीका मारके सताय

२४ हुएका पलटा लिया। वह बिचार करता था कि मेरे भाई समस्तेंगे कि ईश्वर मेरे हाथसे उन्होंका निस्तार करता है परन्तु उन्होंने

२६ नहीं समका। अगले दिन वह उन्हें जब वे आपसमें छड़ते थे दिखाई दिया श्रीर यह कहके उन्हें मिलाप करनेका मनाया कि हे मनुष्या तुमता भाई हो एक दूसरेसे क्यों अन्याय करते हो।

२० परन्तु जो अपने पड़ोसीसे अन्याय करता था उसने उसकी हटाके २८ कहा किसने तुमें हमेांपर अध्यच और न्यायी ठहराया। क्या

जिस रीतिसे तूने कळ मिसरीको मार डाळा तू मुक्ते मार डाळने

२६ चाहता है। इस बात पर मूसा भागा श्रीर मिदि<mark>यान देशमें पर-</mark> ३० देशी हुश्रा श्रीर वहां दो पुत्र उसकी उत्पन्न हुए। जब चालीस

बरस बीत गये तब परमेश्वरके दूतने सीनई पब्बतके जंगलमें

३१ उसको एक भाड़ीकी आगकी ज्वालामें दर्शन दिया। मूसाने देख के उस दर्शनसे अचंभा किया और जब वह दृष्टि करनेको

३२ निकट खाता था तब परमेश्वरका शब्द उस पास पहुंचा . कि मैं तेरे पितरोंका ईश्वर खर्थात् इब्राहीमका ईश्वर ख्रीर इसहाकका ईश्वर ख्रीर याकूबका ईश्वर हूं . तब मूसा कांपने छगा ख्रीर दृष्टि

३३ करनेका उसे साहस न रहा। तब परमेश्वरने उससे कहा श्र<mark>पने</mark> पांबांकी जूतियां खोळ क्योंकि वह स्थान जिसपर तु खड़ा है पवित्र

३४ भूमि है। मैंने दृष्टि करके श्रपने लोगोंकी जो मिसरमें हैं दुईशा देखी है श्रीर उनका कहरना सुना है श्रीर उन्हें छुड़ानेको उतर ३४ श्राया हूं श्रीर श्रव श्रा मैं तुमें मिसरको भेजूंगा। यही मूसा

जिसे उन्होंने नकारके कहा किसने तुमें अध्यच श्रीर न्यायी ठह-राया उसीको ईश्वरने उस दूतके हाथखे जिसने उसको माड़ीमें

३६ दर्शन दिया अध्यन्न श्रीर निस्तारक करके भेजा। यही मिसर देशमें श्रीर लाल समुद्रमें श्रीर जंगलमें चालीस वर्ष श्रद्धत काम श्रीर

३७ चिन्ह दिखाके उन्हें निकाल लाया। यही वह मूसा है जिसने

इस्रामेळके सन्तानोंसे कहा परमेश्वर तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भाइ-मेंसिसे मेरे समान एक भविष्यहक्ताको तुम्हारे लिये उठावेगा तुम उसकी सुने।। यही है जो जंगलमें मंडलिके बीचमें उस दूतके ३८ संग जो सीनई पब्बेतपर उससे बोला श्रोर हमारे पितरोंके संग या श्रीर उसने हमें देने के लिये जीवती बाधियां पाईं।। पर ३१ हमारे पितरोंने उसके श्राह्माकारी होने की इच्छा न किई परन्तु उसे हटाके श्र्मे मनमें मिस्रकी श्रोर फिरे, श्रीर हारोन्से बोले ४० हमारे लिए देवों के। बनाइये जो हमारे श्रागे जायें क्योंकि यह मूसा जो हमें मिसर देशमें से निकाळ ळाया डसे हम नहीं जानते

क्या हुआ है।
उन दिनोमें उन्होंने बकुड़ बनाके उस मूर्तिके आगे बिट चढ़ाया ४१
और अपने हाथोंके कामोंसे मगन होते थे। तब ईरवरने मुंह ४२
फेरके उन्हें आकाशकी सेना पूजनेको त्याग दिया जैसा भविष्यक्रिकों अर्थकों पुरतकर्मे लिखा है कि हो हत्वायेलके घराने क्या तुमने ताभी तुमने मोलकका तंब और अपनी देवता रिफानका तारा ४३ चालीस बरस जंगलमें मेरे आगे पश्चमेध और बिल चड़ाँगे।

उठा लिया अर्थात् उन आकारोंको जो तुमने पूजनेको बनाये . श्रीर में तुम्हें बाबुलसे श्रीर उधर खे जाके वसाजगा। साचीका तबू जंगलमें हमारे पितरोंके बीचमें था जैसा उसीने ४४ ठहराया जिसने मूसासे कहा कि जो आकार तूने देखा है उसके श्रनुसार उसको बना। श्रीर उसको हमारे पितर लोग यिहोशुआके ४४ संग अगलोंसे पाके तब यहां लाये जब उन्होंने उन अन्यदेशियोंका अधिकार पाया जिन्हें ईश्वरने हमारे पितरोंके साम्नेसे निकाल दिया . सोई दाऊदके दिनोंतक हुआ जिसपर ईश्वरका अनुग्रह ४६ था और जिसने मांगा कि मैं याकूबके ईश्वरके लिये डरा ठहराजं। श्रोगे श्रथवा मेरे विश्रामका कौनला स्थान है। क्या मेरे हाथने ४० सी हाथके बनाये हुए मन्दिरोंमें बास नहीं करता है जैसा भवि-प्यहक्ताने कहा है . कि परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन ४६ श्रीर प्रथिवी मेरे चरणोंकी पीढ़ी है तुम मेरे लिये कैसा घर बना-पर सुलेमानने उसके लिये घर बनाया। परन्तु सब्बेग्रधान जो है ४७,४८ यह सब बस्तु नहीं बनाई।

13: =-67: 6]

१३ है। एडे भाइ क्षिट्ट मिड्न मिड्न है। एडे भारत है मिक प्रावेश सन्देश दिया विसक तुम शब तकडेवानेहार और किन्ह मिन्छ छड़ निंडुन्दी छाइ प्राप्त डुन्ड निंडुन्ड प्रक्रिं , छात्रस हिंह किसकी र्नाप्ति राइक छिमाँहाक द्वाकि । पिर मह ९५ ाभि नींग्रमी ग्राइस्ह । भिर्म । है हिंग्रक । एडस्पा । कामगाह हिंगि १३ हे हिरोले और सन और कानाक क्रांनाक मह महिरा है है

। ड्रेकी म म्हाप मिर्गित है है।प

फिकी ड्राइप्रथम किनासिक्ती मिंड्य प्रार्थ । छिर प्राप्त छाए किंप ३% किनाइए कुए मान छहाए ईएक निपष्ट निर्धिशीछ गृष्टि गिछ निरक किन कुछ प्रार्क दिकी इनक नाक निष्य काश्रमी सम्बद्ध ईव निडन्छ कि । हूं 15 छाई ईक प्रार्थ कि होई कि प्रकार के रूप होते कर है। प्रहि किन कि कि एक है। इस ग्रह कि । कि इस ग्रह हिन है किरहरड्डे किएफि गृष्टि कामडीम किरहरड्डे ककात गृष्टि किरिष्ट्र डि कुष्ट्रीर शिमग्रह ह्वीर नेसर हन्यूर । फिड नेसिर हांइ प्रमासकी १५ १३ यह बाते सुननेसे उनके सनको तीरसा छव वाया श्री दे

इ० भूर है । प्रोक्ष में में इह ने से कियर के मही आई । एक प्राह्म वह का अह कहक प्राथीना करता था कि हे प्रसु भीशु मेरे आस्माक

। ाष्ट्रा । कि कड़क ड़ष्ट प्रदि गाग्छ हम प्रमृष्ट गाए

ा ज्ञानकु क्षात्रक्त मामिता । क्षाप्त प्रमामित क्षात्रक्तिकिकि किम्लीमी राहि काई प्रति प्रति किकिडण क्रिका क्राक किन्ट्रपट

। ए राज्जार मित्रुप्रिन्ड कड़कम किंग्रिकी ग्रन्थि एम्प्रेट किस्ट्र इ जिल्ला । ज्ञानक महत्वीका नाज करता रहा कि घर घर इंग्लिक किया किया है। इस किया किया है। इस के विकास किया वहां । भृड्ड फ़िल्ला क्रिक्टि मिफ्टिंड मिफ्सिक्टि क्रिक्टि हिस् किंतिये भीर प्राथित वहा उपहच हुआ और प्रितिकी शावल स्तिकानके मारे जानेमें सम्मित देता था . उस समय

उन आर्थक कम्मीको जो वह करता था सुनने और देखनेसे एक न्तार्गरू प्रणंडन्ह डिक निष्णिकी नाइ कि गृष्टि। द्वानस क्लार्गरू वे ाषक किश्रक कार संग्राम कुण किनिप्रमाषि मेगली ग्राहर । दिकी १ छि । कि । कि । कि । सामा सामा कि । कि । कि । कि । कि । कि

न इनित्र इंह मिशान सह गृहि। शिर फिकी विहे गिरि इंगिर गृहि तिगंथ वे भूत बड़े शब्द पुकारते हुए निकल और बहुत अद्योगी थत होके मन उगाया। क्योंक बहुतमें के जिन्हें अध्य भूत o

किन्ग्रह ग्राह ११ ए १०५क हमभी हो किर्गिरिक किनिभिमी हि के एक १६१5 परन्तु उस नगरमें आगेसे शिमोन नाम एक मनुष्य था जो है

। 1थ कि इसके विभिन्न होता था। इन्ही इंछ गृष्टि मिनक छेउछपाल गृष्टि ।इर ॥एछ ।एछं देशकीती तव शिमोनन आप भी विश्वास किया और वपतिसमा बेके १३ । फिल कि । एसिनिय कि के में होता है। एसिन स्था है। ाजान्त्र आधा साध्य क्षांक क्षांक क्षांक साध्य स्थान हा स्थान उसकी मानते थे। परन्तु जब उन्होंने नितिषपका जो ईश्वरक १२ उसने बहुत दिनोसे उन्हें रोनोंधे भिम्मत किया था इसिले वे ११ मानके कहते थे कि यह मनुष्य हैश्वरकी महा शक्ति ही है। कीई बहा पुरुष कहता था। और होहे से बड़े तक सब उसका १०

तब उन्होंने उनपर हाथ रखे और उन्होंने पिवेत्र आस्मा पाया। ९७ पड़ा था केवल उन्होंने प्रभु योथुके नामसे वपतिसमा लिया था। प्रिक्त आत्मा पाव । क्योंक वह अब राज उनमें किसीपर तहीं १६ ५१ ह की हैकी ानधार एकी किक कार नीइन्छ गृहि। किस माप ईश्वरका बचन प्रहण किया है तव पितर श्रीर पेहिनको उनके अह निकिनिएमिर्मि के उन्हान जब सुना कि श्रीमिर्मिन १४

इट ग्रहि में मिमी इंक तीष कु की इं एति हैं में कीं एक। प्राप्त एकी करके हैर्बरसे प्रार्थना कर क्या जाने तरे मनका बिचार चमा शाने सीधा नहीं हैं। इसिनिये अपनी इस बुराईसे पश्चात्ताप २२ १९ कंग्रेड्ड नमार्फ कींक्ट हैं ग्रक्धीह न माम न सिनाब सब्र किछ। ई क्यां क्यों के देखरका हान क्षेत्रीस सील खेनेका बिचार किया ०९ गमें रें में मेरे रेंत ।इक सिश्च नेर्तमी हन्रम । वाम । समाह हिनी अत्मा दिया जाता है उनके पास स्पेने छाया : श्रीर कहा सुमको ! १ न। हिम भिन्छ, काषाइ कांनिशीय की कछई इष नामिश्र

अध्यमिक बाधना पड़ा है। शिसीतन उत्तर दिया कि आप लोग रह

डिक नोर्गिक प्राप्त नाव कि की किया किया मध्य किया कि

३१ सी वे साची देके और प्रश्नका बचन सुनाक पिरव्याबीमका हैं उनमेंसे कोई बात सम्भएर न पड़े।

प्राप्त प्राप्तामभभ भाँगिए पड्ड कांधिनीर्रमीदि नींड्रन्ट गृहि डीकि

। 110की

हिष्क साक्ष्म किम्म शिक्ष मार कि । इक रिम्मिकी ]। ई कार् एड अह समुस्क मेर्न है किये यह है वर्षानसमा बन्स समा इंड्र अपनाया । सागाम जात वाचे व किसी पानाया । एन पहुंच श्रामुर्वस्थकक ईस वन्यस आरंभ करक गाँतिका सैसमानार गृष्टि केराधि इस ामण्य मेणलीली वत । सिष्यवी करेग्रज्ञ फिकी ५६ ाइका यह बात किसके विषयमें कहता है अपने विषयमें अथवा -निम डूं 155क किन्नी सिगाह में 13क स्प्रकारी न्कसंपृत उपसड़ ४5 । 11911 मार्क क्रिकेशिय गाय । वसक क्रींक गार्क क्रिके क्रींक क्रिंगिक क्षमभ क्सड ग्रह । हाने पान हो है। हो हो । क्सिक क्षमभक्ष मेड्री है। -निई किछड । जिन्नि न इस । । नगर नेछट । छिन ई छाकिए निमास इड् र्क्राइम्प्रिक मार् नेपा । निम्म । मिर्च गृष्टि । प्राप्त । विष्य । विभिन्न अध्याय में वह पढ़ता था यही था कि वह भड़की नाई वध किकाम्ध्रीमार । फिरी कि एमं ६म किइक की हैकी तिनकी विप्रजीसी ९ ६ निप्तत प्रक्रि . कुंग्र त्रृष्ट प्रकारिक मिं ति रितिक क त्रिय है। कि हीए इ से सीर कीर कहा नया आप जे। पहले हैं उसे बुर्फते हैं। उसने कहा मुंड्र के उस मनुष्यको जिथेगाह भविष्यहत्त्वाकी पुस्तक पहने हुए गृष्ट सह नेमठीली। ाह रूपी से थर एवं का । जिल्ली उन अर् - एक्रीमी नामग्रह का । यह तक्क प्रकास है। यह अत्मान के कि इन आया था। औए वह उतिता था औए अपने एथपर बैठा हुआ वसके सारे धनपर अध्यक्त था और जिल्ह्याबीमको भजन करनेका ज़िल नाध्य क्य किकाइनक फिए किक्किक अधि कार्स कार् १७ जंगह है। वह उठके गया और देखी क्या देशका एक मनुष्य था वस सागपर जा जो जिस्स्याबीमसे अज्ञा नगरको जाता है वह ह परन्तु परमे वरक एक हैनने भिषियसे करहा उठक दियाको । निर्णा । निर्णा वयुष्ट । निर्णा ।

है 157क छाइवहीं में 19ड़ी उत्तर नेसर , इ 15कछ 1ई 1ई है

ि। मात्रमी नम आहै माप नदेत कियुक्त किया हुए वावलका हुए हैं।

दम्सकम् अनिवाह नाम एक बिल्य था और प्रसुने द्योनमें १० देख सकता था और न खाता न पीता था। 3 डिंग फिन्डी नित इस प्रांत भिष्ठ सिक्सिस इस कड्का पाड़ तक अपनी आंखें छिठी तव किसीको न देख सका पर वे उसका थे पर किसीकी नहीं देखते थे। तब शावल भूमिसे उठा परन्त न मनुष्य उसके संग जाते थे सी चुप खड़े थे कि ने शब्द तो सुनते ण कि ग्रह । के विषय करा अपन के विषय के विषय है। के विषय के क्या चाहता है कि में कर . अभे उससे को डा उठक राज्या ह प्रम इ । इक डि हमील और अयोह ह प्रम है नहीक मेली सुन्धे स्था है। उसने कहा है प्रभू तू कीन है. प्रभुने १ किन मारना तरे और एक शब्द सना जा वससे बोला है शावल है शावल तु 8 । प्राप्त प्रमिष्ट इह ग्रन्थि । किसम प्रार्ख मिल किसर नीकि क्य वाते हुए जब वह दमेसकके निकर पहुंचा तब अवांचक स्वांस इ हन्स्म । नाष्ट्र कि किमिक्शकी युद्ध विष्ट हैन्छ हि हि इं क्षक्र-म छह कि पिछी एक पर्वे एक किसी है कि हीए की फिछी छड़ र्गिग्म रिट्डीही प्रमान कांक्षाथम किप्राम कम्रमूह मिष्ट गृष्टि ह . गमा साप कलनायात्रम प्रहा थी महायाजक पास गया . ? ग्राष्ट्र निक्मध किंधिंगधी केमूप किंग्रहा किमित्री काराष्ट्र

उससे कहा है है मिलेशह र उसने कहा है गुभु के स्थित है। इक स्थान है। इक स्थान है। इक स्थान है। इक स्थान है। उस स

श्रीर यिहूदाके घरमें शाबल नाम तारस नगरके एक मनुष्यकी १२ ढूंढ़ क्योंकि देख वह प्रार्थना करता है . श्रीर उसने दुर्शनमें यह देखा है कि अनिवयाह नाम एक अनुष्यने भीतर आके उसपर

१३ हाथ रखा कि वह दृष्टि पावे। अनिनयाहने उत्तर दिया कि हे प्रभु मेंने बहुतोंसे इस मनुष्यके विषयमें सुना है कि उसने यिख्यालीममें

१४ तेरे पवित्र लोगोंसे कितनी बुराई किई है। श्रीर यहां उसका तेरे नामकी सब प्रार्थना करनेहारोंकी बांधनेका प्रधान याजकोंकी

१४ श्रोरएं श्रधिकार है। प्रभुने उससे कहा चला जा क्योंकि वह श्रन्य-देशियों श्रीर राजाश्रों श्रीर इस्रायेलके सन्तानोंके श्रागे मेरा नाम

१६ पहुंचानेको मेरा एक चुना हुत्रा पात्र है। क्योंकि मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नामके लिये उसकी कैसा बड़ा दुः ख उठाना होगा।

१७ तब अननियाहने जाके उस घरमें प्रवेश किया और उसपर हाथ रखके कहा हे भाई शावल प्रभुने त्रर्थात यीशुने जिसने उस मार्गमें जिससे तू त्राता था तुमको दर्शन दिया सुभे भेजा है इसलिये कि

१८ तू दृष्टि पावे और पवित्र श्रात्माक्षे परिपूर्ण होवे। श्रीर तुरन्त उसकी श्रांखोंसे छिलके से गिर पड़े श्रीर वह तुरन्त देखने लगा श्रीर उठके बपतिसमा लिया श्रीर भोजन करके बळ पाया।

### पावलका यीशुका सुसमाचार प्रचार करना श्रीर यिहृदियोंका उससे बैर करना।

18,२० तब शावल कितने दिन दमेसकमें के शिष्यों के संग था। श्रीर वह तुरन्त सभाश्रोंमें यीश्रकी कथा सुनाने लगा कि वह ईश्वरका

२१ पुत्र है। श्रीर सब सुननेहारे बिस्मित हो कहने लगे क्या यह वह नहीं है जिसने यिरूशलीममें इस नामकी प्रार्थना करनेहारोंको नाश किया श्रीर यहां इसीलिये श्राया था कि उन्हें बांधे हुए प्रधान

२२ बाजकोंके त्रागे पहुंचावे। परन्तु शावल त्रीर भी दढ़ होता गया श्रीर यही खीष्ट है इस बातका प्रमाण देके दमेसकमेंके रहनेहारे

२३ थिहू दियोंको ब्याकुछ किया। जब बहुत दिन बीत गये तब यिद्वृदियोंने उसे मार डालनेका श्रापसमें बिचार किया।

२४ परन्तु उनकी कुमंत्रणा शावलको जान पड़ी . वे उसे मार डालनेको रात और दिन फाटकोंपर पहरा भी देते थे।

५९ प्राक्त विप्रमिति काकडळ मिरेकार किक क्षेष्ट किनाप्र निविधि हुन्प्रम

नेका यह करने छगे। यह जानके भाई छोग उसे केसिरियामें ३० -छाड ग्राम भेर हे प्रा किवाद किया पर ने उसे मार हाछ-शुद्धके नामसे खीलके बात करने लगा। उसने युनानीय भाषा २६ विख्याबीममे उनके संग आया जाया करने छगा और प्रभु उर इंग हो हो हो हो हो है की एक कार्य है औ। तब वह इद म्कांक्र आहे । अहि स्था वा होते वा वा होते । वा होते । वा होते हो । फ़्लाफ़ नेसर की एड़ी इक सिन्ह गृष्टि । ए। छ। प्राप्त हो। ७९ कंप्रक कि मेर विण्या हुन्प्र । हि भिर्क दिन निक्ति विनेदि हिन्दी क्सिक वाहता था और वे सब उससे दर्त ये क्योंकि वे उसके इड़ छमा मिर्मिश्री इह हत । हड़्य मिमीकाइअधी छहाए हह

शे सिह दिवा और गावीक आहे हा मिन्त्रिम में इवीकी इ । किंभ ग्रेष्टि किस्प्रेगित ग्रेष्टि शिक्त

। पि िार इंग अस् पि पिछम मिरीए कि। स्राप्त हो। जैन होता था और वे सुधर जाती भी और प्रभुक् भवमें और

### ि। प्रतरका सेन्यको च्या करना आर द्काका विलाना।

। फ्रिंगे ग्राह किस्स करता है उर और अपना बिख़ीना सुधार . तब वह तुरन्त उठा। हुआ था। पितरने उससे कहा है पेनिय योशु खोष्ट तुमे चंगा इंश मनुष्यका पाया जा अद्वागी था और आह बरससे खारपर पड़ा आया जा लुदा नगरमें बास करते थे। वहां उसने ऐनिय नाम एक इंड्र इड़ फि छाए केडिन्ड एडु किंग्सी मिर्गिर हिने वस उत्तरी वत

ए इन मिन्ही नह । थि गुणु थि फिरक इन कि शिनिह असि मिनकह याको नगरम तबीथा अथात दका नाम एक शिष्या थी . वह इह

३६ केन्ट केउट एतमी वित कितिक न ब्युक्त सिनाह छाए रामड की इंकी किन्छी करूप भाष भर किंभिश्वम 15 है डिड प्रतिश की न्ह किन्सु इस लिंग्जिय कि किलिया वाही कि स्थान हो है। एक इन मिरिडाई और सर गई और उन्होंने उसे नहरुषके उपरेशि केंद्रि

रिरिप्त और अब वह पहुँचा तब वे उस अस्रिर्

कोठरीमें ले गये श्रीर सब बिधवाएं रोती हुई श्रीर जी कुरते श्रीर बस्च दर्का उनके संग होते हुए बनाती थी उन्हें ४० दिखाती हुई उस पास खड़ी हुई । परन्तु पितरने सभोंको बाहर निकाला श्रीर घुटने टेकके प्रार्थना किई श्रीर लेथकी श्रीर फिरके कहा हे तबीथा उठ . तब उसने श्रपनी श्रांखें ४१ खोलीं श्रीर पितरको देखके उठ बैठी । उसने हाथ देके उसको उठाया श्रीर पितरको देखके उठ बैठी । उसने हाथ देके उसको उठाया श्रीर पितरको देखके जिन्ती ४२ दिखाई । यह बात सारे याफो में जान पड़ी श्रीर बहुत लोगोंने ४३ प्रभुपर बिश्वास किया । श्रीर पितर याफोमें शिमोन नाम किसी चमारके यहां बहुत दिन रहा ।

[ कर्गी लिय नाम इतलीय पलटनके शतपतिका वृत्तान्त ! ]

कैसरियामें कर्गीलिय नाम एक मनुष्य था जो इत-लीय नाम पल्टनका एक शतपित था। वह मक्त जन था श्रीर श्रपने सारे घराने समेत ईरवरसे उरता था श्रीर लोगोंको ३ बहुत दान देता था श्रीर नित्य ईरवरसे प्रार्थना करता था। उसने दिनको तीसरे पहरके निकट दर्शनमें प्रत्यच्च देखा कि ईरवरका एक दूत उस पास भीतर श्राया श्रीर उससे बोला हे कर्गीलिय। ४ उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं श्रीर तेरे दान स्मरणके लिये १ ईरवरके श्रागे पहुंचे हैं। श्रीर श्रव मनुष्योंको याफो नगर भेजके ६ शिमोनको जो पितर कहावता है बुला। वह शिमोन नाम किसी चमारके यहां जिसका घर समुद्रके तीर पर है पाहुन हैं. जो कुछ ७ तुभे करना उचित है सो वही तुमस्से कहेगा। जब वह दूत जो कर्गीलियसे बात करता था चला गया तब उसने श्रपने सेवकों मेंसे दे वोद्धाको बुलाया. श्रीर उन्होंको सब बातें सुनाके उन्हें याफोको भेजा।

दूसरे दिन ज्योंही वे मार्गमें चलते थे श्रीर नगर के निकट पहुंच त्योंही पितर दोपहरके निकट प्रार्थना करनेको केठिपर चढ़ा ।
 तब वह बहुत भूखा हुआ श्रीर कुछ खाने चाहता था पर जिस
 समय वे तैयार करते थे वह बेसुध हो गया । श्रीर उसने स्वर्गको

। 1ष्टा एडी रड प्रगम्ब स्मी हाप इह वह किया है उसकी तू अश्रद्ध मत कह। यह पीन वार हुन। १६ शब्द फिर दूसरी बेर उस पास पहुंचा कि जो कुछ इंश्वरते शुद्ध भे गरि । है। हो। डिम क्रिक अशुद्ध वस्तु निर्म किर्मि की फिक भितर उठ मार थार खा। जितर ने इक में भीर थार हो है । शीर आकाशक पंछी थे। और एक शब्द उस पास पहुंचा के हैं 9 दे उसमें प्रियोके सब नेपाये और बनपशु और रंगनेहारे जन्तु १२ । 119ई नेरित श्रीह मिपल भुडू माकडल ग्राह किविहार ग्रीह भुडू धांक फ़िर्मिक प्राप्त । किसाप फ़िकी 'ड्रीफ कि प्रकृष कि

भिस समय पितर अपने मनमें दुवधा करता था कि यह देशन १७

छिराहि कि एडीफिक कि एउट्टम है छिड़े हैं एक हैं छिड़े हीं कि

30 निम्नाष्ट की एडिस्निनि मिष्यनी कनाष्ट्र सर प्रति । ई न्ह्याप न् । इहर है । तिमाइक रुति । कि मिमिष्टी । एम हे दहरू कुराक्य ग्रिह भेजे गये थे शिसीनके वरका जिकाना पा करके डेबढ़ीपर खड़े हुए .

उससे कहा देख तीन मनुष्य तुभ हूढ़ते हैं। पर तु उठके उतर ३०

। ई किं इन्ह भें कींफिन कि छिन केउछों कि इन्ह ग्रीह कि

९९ मिन्छ कि तीमिनाष्ट्र एकी फिक कि कि । 1ई धास से प्रमाक सकी मि हैं मि छि रई है है है अप किसी किस रह के अप है किस १९ सार सह संप्राह किछडीएक कि सार कॉक्ट्रिस कह केमियी हत

है उसको एक पवित्र इति छ। हो। हेई। एहे कि अपने कि मिन मनुष्य और ईश्वरसे उरनेहारा और सार निहूदी कीमि मुख्यात

अलकी पहुंच है कि है और हुसरे हिन वह उनके संग गाया और घरमें बुराके आपसे बात सुने। तब पितरने उन्हें भीतर बुराक रेड

४५ निपर एक्तीफिक प्रार एकी एका सिप्रिमिक नाइन्ह नहीं ईस्ट्र । फिर्जी 1ई एम्स कस्तर मितकी स्प्रमिष्टाम किलाए

इश भीतर गाथ और बहुत तर्कार्गिक एक प्राथा. और अपन इन थ़ । छोर हो मान है । और उह अधर हो भार । इ इर ।इछ ।इक काउर किसर निरुक्ति क्निप्र । एकी माण्य कड्म हिंग् वब पितर भीतर आता था तब कर्णीलिय उससे आ मिल और २४ । ए । तहार हे हे हे हे हे हे हे हे हे हो हो हो है है है

कहा तुम जानते हो छ अल्ड्योको संगीत करना अथवा उसके

यहां जाना यिहूदी मनुष्यको बिर्जित है परन्तु ईश्वरने मुसे बताया २६ कि तू किसी मनुष्यको अपवित्र अथवा अशुद्ध मत कह। इसिल्प्रिये में जो बुलाया गया तो इसके बिरुद्ध कुछ न कहके चला आया हो। में पूछता हूं कि तुम्होंने किस बातके लिये मुसे बुलाया है।

३० कर्णीलियने कहा चार दिन हुए कि मैं इस बड़ीलों उपवास करता था श्रीर तीसरे पहर श्रपने घरमें प्रार्थना करता था कि देखा एक

३१ पुरुष चमकता बस्र पहिने हुए मेरे श्रागे खड़ा हुश्रा. श्रीर बोला हे कर्सीलिय तेरी प्रार्थना सुनी गई है श्रीर तेरे दान ईश्वरके श्रागे

३२ स्मरण किये गये हैं। इसिलिये याफी नगर भेजके शिमीनकी जी पितर कहावता है बुला वह समुद्रके तीरपर शिमीन चमारके

३३ घरमें पाहुन है . वह श्राके तुमसे बात करेगा। तब मैंने तुरन्त श्रापके पास भेजा श्रीर श्रापने श्रच्छा किया जो श्राये हैं सो श्रव ईश्वरने जो कुछ श्रापको श्राज्ञा दिई है सोई सुनने को हम सब यहां ईश्वरके साम्हने हैं।

<mark>३४ तब पितरने मुंह खोलके कहा मुक्ते सचमुच बूक्त पड़ता है</mark> ३४ कि ईश्वर मुंह देखा बिचार करनेहारा नहीं है। परन्तु हर एक

देशके लोगोंमें जो उससे उरता है श्रीर धर्मके कार्य्य करता है सो

२६ उससे प्रहण किया जाता है। उसने वह बचन तुम्होंके पास भेजा है जो उसने इस्तायेळके सन्तानोंके पास भेजा श्रर्थात यीशु खीष्टके

३७ द्वारासे जो सभोंका प्रभु है शांतिका सुसमाचार सुनाया । तुम वह बात जानते हो जो उस बपतिसमा के पीछे जिसका योहनने उप-देश किया गाळीळसे त्रारंभ कर सारे यिहूदियामें फेळ गई.

अर्थात नासरत नगरके यीशुके बिषयमें क्योंकर ईरवरने उसके। पित्र श्रात्मा श्रीर सामर्थ्यंसे श्रिभषेक किया श्रीर वह भलाई करता श्रीर सभोंको जो शैतानसे पेरे जाते थे चंगा करता फिरा

इ.६ क्योंकि ईश्वर उसके संग था। श्रीर हम उन सब कामेंकि साची हैं जो उसने यिहू दियोंके देशमें श्रीर थिरूशलीममें भी किये जिले ४० लोगोंने काठपर लटकाके मार डाला। उसको ईश्वरने तीसरे दिन

४१ जिल्ला उठाया और उसकी प्रगट होने दिया . सब लोगोंके आगे नहीं परन्तु साचियोंके आगे जिन्हें ईश्वरने पहिलेखे उहराया था

४४ वह कि केन्ट्र भर बार्स हिम की कि प्रिक्ष आसा बचनके सब ४४

१४ करिमी निम्नी मिम्स्ट किया मिस्स्ट किया मिस्स्ट मिस्स्ट मिस्स किया काममाल हिम्स मिस्स म

### [ । उत्तर त्रायेशिका सुसमाचार सुनानेके विषयमे पितरका उत्तर । ]

१८ रोक सकता। वे यह सुनके चुप हुए श्रीर यह कहके ईरवरकी स्तुति करने लगे कि तबतो ईरवरने श्रन्यदेशियोंको भी पश्चात्ताप तब श्रात्माने सुम्मन्ने उनके संग बेखटके चले जानेकी कहा श्रीर से छु: भाई भी मेरे संग गये श्रीर हमने उस मनुष्यके घरमें प्रदेश किया। श्रीर उसने हमें बताया कि उसने क्येंकर श्रपने घरमें एक तू श्रष्ठाद्ध मत कह । यह तीन बार हुआ तब सब कुछ भिर स्वर्गपर खींचा गया । और देखेा तुरन्त तीन मनुष्य जो कसरियासे मेरे पास भेजे गये थे जिस बर्मे में था जल बर्पर आ पृहुंचे। तुम्हें पवित्र श्रात्मासे बपतिसमा दिया जायगा। सो जब कि ईरवरने प्रभु यीष्ठ खीष्ट पर बिरबास करनेहारोंको जैसे हमेंको तैसे उन्होंको भी एकसां दान दिया तो में कौन था कि में ईरबरको हुमापर पड़ा उसी रीतिसे उन्हें।पर भी पड़ा। तब मैंने प्रभुका बचन हूतके। खड़े हुए देखा था जो उससे बोला कि मनुष्येंको याफो नगर भेजके शिमोनको जो पितर कहावता है बुला। वह तुक्ससे जब मैं बात करने लगा तब पवित्र श्रात्मा जिस रीतिसे श्रारंभमें दान किया है कि वे जीवें। स्मरण किया कि उसने कहा योहनने जल्खे बपतिसमा दिया परन्त बात कहेगा जिनके द्वारा दू श्रीर तेरा सारा घराना त्राण पाने।

# ि अन्तैस्वियानें सुसनाचार प्रचार किये जानेका वर्णन ।

N N 20 उन्होंने बर्शवाकी भेजा कि वह अन्तेंखियालों जाय। वह जब यीश्चका सुसमाचार सुनाने लगे। श्रीर प्रभुका हाथ उनके संग था श्रीर बहुत लोग बिरवास करके प्रभुकी श्रीर फिरे। तब उनके विषयमें वह बात यिरूशलीममेंकी मंजुलीके कानोंमें पहुंची श्रीर बचन सुनाया। परन्तु उनमें कितने कुप्ती थार कुरीनीय मनुष्य थे जो अन्तैलियामें आके यूनानियोंसे बात करने और प्रभु पहुंचा श्रोर ईश्वरके श्रनुप्रहको देखा तब श्रानन्दित हुशा श्रोर समोको उपदेश दिया कि मनकी श्रीमेलाषा सहित प्रमुख मिले खिया नगरलों फिरते हुए किसी श्रीएको नहीं केवल चिहू दियोंको स्तिफानके कारण जो क्रेश हुआ तिसके हेतुसे जो लोग तित्र बितर हुए थे उन्होंने फेनीकिया देश और क्रअस टाप्त और अन्ते

8

9

रहो। क्योंकि वह भला मनुष्य और पवित्र श्रात्मा श्रीर बिश्वाससे २४ परिपूर्ण था. श्रीर बहुत लोग प्रभुसे मिल गये। तब वर्णवा २४ शावलको हूंद्नेके लिये तारसको गया। श्रीर वह उसको पाके २६ श्रन्तैं विद्यामें लाया श्रीर वे दोनों जन बरस भर मंडलीमें एकट्टे होते थे श्रीर बहुत लोगोंको उपदेश देते थे श्रीर शिष्य लोग पहिले श्रन्तैं विया में लिष्टियान कहलाये।

उन दिनोंमें कई एक भविष्यद्वक्ता यिख्शलीमसे अन्तैखियामें २७ आये। उनमेंसे आगाव नाम एक जनने उठके आत्माकी शिचासे २८ वताया कि सारे संसारमें बड़ा अकाल पड़ेगा और वह अकाल क्षोदिय कैसरके समयमें पड़ा। तब शिष्योंने हर एक अपनी अपनी २६ सम्पत्तिके अनुसार यिहूदियामें रहनेहारे भाइयोंकी सेवकाईके लिये कुछ भेजनेका ठहराया। और उन्होंने यही किया अर्थात वर्णवा ३० और शावलके हाथ प्राचीनोंके पास कुछ भेजा।

### [ हेरीदका वाकूबको वथ करना । पितरका वन्दीगृहर्मेते छुदाया जाना । हेरीदका नरव । ]

उस समय हेरोद राजाने मंडलीके कई एक जनोंको दुःख देनेको उनपर हाथ बढ़ाये। उसने योहनके भाई याक्र्बको खड़स्पे मार डाला। श्रीर जब उसने देखा कि यिहूदी लोग इससे प्रसन्न होते हैं तब उसने पितरको भी पकड़ा श्रीर श्रखमीरी रोटीके पर्व्बके दिन थे। श्रीर उसने उसे पकड़के बन्दीगृहमें डाला श्रीर चार चार योद्धाश्रोंके चार पहरोंमें सोंप दिया कि वे उसको रखें श्रीर उसको निस्तार पर्व्बके पीछे लोगोंके श्रागे निकाल लानेकी इच्ला करता था।

सी पितर बन्दीगृहमें पहरेमें रहता था परन्तु मंडली ठी ठगाके उसके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करती थी। श्रीर जब हेरीद उसे निकाठ ठानेपर था उसी रात पितर दी योद्धाश्रोंके बीचमें दी जंजीरींसे बंधा हुआ सीता था और पहरुए द्वारके आगे बन्दीगृहकी रचा करते थे। श्रीर देखी परमेश्वरका एक दूत आ खड़ा हुआ श्रीर केठिरीमें ज्याति चमकी श्रीर उसने पितरके पंजर पर हाथ मारके उसे जगाके कहा शीव्र उठ तब उसकी जंजीरें उसके

१३ तन निस्तर के हुआ और उसने कहा अब में निस्नय जानता हू । गामा रक्षम कामाप कातमी तड़ हन्तरह राष्ट्र इंग किन्नह कीमा क्रम किलकिन है प्रिष्ट । एक किन किन किन है। विकास किन है प्रमुक्डाल कड़ाक किनाह संग्राम गृष्टि किकनी मिर्सिड्स रेसड़ गृष्टि किडीए है स्पुरम । हूं ।तिक है निष्ठ में की 1थ ।तिसमस स्पुर है ०१ लगा और नहीं जानता था कि जो दूतले किया जाता है से। सख ह ओ क्रिक मेरे पिछे हो। हो हो हो क्षि क्रिक क्षि हो हो हो हो हो है हो है हो है किन जिपा उसने नेसा किया . तक उससे कहा अपना बख कूर निषष्ट प्राप्ट थांव प्रमक ाडक सिमड निर्फ्ड । डि्म प्राप्ति शिषाड़ न

बातींसे जिनकी आस विद्वरी लोग देखते थे छुड़ाया है। का प्राप्त ने अपना हुत भेता है और सुभे होरेहके हाथले और सब

किया और उनसे कहा कि प्रभु क्योंकर उसका बन्होगृहमेंसे बाहर १० वसे देखके विस्मित हुए । तब उसने हाथले उन्हें चुप रहनेका सैन किलांके प्राप्त है। परनत प्रतिक खरखराता रहा और वे हार कोलक विकार हिन्द्र वह इंदास बावी कि ऐसाही है. तब उन्होंने कहा उसका ई डिएमिंड कू इक स्मिर लॉइन्ह । ई इक्न प्रमाद्व मति की ४९ वसने आनन्दक मारे द्वार न खोला परन्त भीतर देव्हिक बताया १४ दासी चुपचाप सुननेका आहै। और पितरका शब्द पहचानक १३ थे। जब पितर डेबढ़ीके द्वाएपर खरखराया तब रोहा नाम एक किंग्स अपर आया जहां बहुत लोग एकड्टे हुए प्रार्थना करते 18 श्रीर यह जानक के में हिन जो स्वाप के कार्य है।

इक शिंष्ट्राम गृष्टि भिन्नुष हाक द्रुष । छावि गृष्टि । छाछ

दीनिया तब निकलक दूसरे स्थानका गथा।

कांचक आजा कि है के बध फिल जाए . तब कि है कि । हा कि कि । १६ क्या हुआ। जब हरेरिने उसे दूंड़ा श्रीर नहीं पाया तब पहरुओकी किहान हुए मेर्द्राओं वही घबराहर होते लगी कि मितर

श्रवनस्थानका अध्यक् था मनाके मिलाप चाहा क्योंकि राजाके काला कि विस होके उस पास आप और वास्ताको जो राजाके २० हेरीदर्ज सार औ सीदीनक केर्गास छड़नेका मन था परन्तु । 139 डिंह ग्रहि गया थे। रहा रहा ।

है १ देशसे उनके देशका पालन होता था। और उहराये हुए दिनमें

हरोदने राजबस्त पहिनके सिंहासनपर बैठके उन्होंको कथा सुनाई। श्रीर लोग पुकार उठे कि ईश्वरका शब्द है मनुष्मका नहीं। २२ तब परमेश्वरके एक दूतने तुरन्त उसको मारा क्योंकि उसने ईश्वरकी २३ स्तुति न किई श्रीर कीड़े उसको सा गये श्रीर उसने प्राण छोड़ दिया। परन्तु ईश्वरका बचन श्रधिक श्रधिक फैलता गया।

जब बर्गावा श्रीर शावलने वह सेवकाई पूरी किई थी तब वे २४ बाहनको भी जो मार्क कहावता था संग जेके बिरूशलीमसे

बौाटे।

[ बर्णंबा ग्रीर पावलका ग्रान ग्रान देशोर्ने भेजा जाना ग्रीर कुप्रस टापूर्ने सुरुनाचार प्रचार करना । इलुगा टीन्हेका खराना । ]

श्रुन्तेखियामें मंडलीमें कितने भविष्यद्वक्ता श्रीर उपदेशक थे श्रर्थात बर्णबा श्रीर शिमियोन जो निगर कहावता है श्रीर कुरीनीय लूकिय श्रीर चौथाईके राजा हेरोदका दूधमाई मनहेम श्रीर शावल । जिस समय वे उपवास सहित प्रभुकी सेवा करते थे पवित्र श्रात्माने कहा मैंने बर्णबा श्रीर शावलको जिस कामके लिये बुलाया है उस कामके निमित्त उन्हें मेरे लिये श्रलग करो । तब उन्होंने उपवास श्री प्रार्थना करके श्रीर

स्तापर हाथ रखके उन्हें बिदा किया।
सो वे पवित्र श्रात्माके भेजे हुए सिल्किया नगरको गये थ
श्रीर वहांसे जहाजपर कुप्रस टाप्को चले। श्रीर सालामी
नगरमें पहुंचके उन्होंने ईश्वरका बचन यिहूदियोंकी सभाशोंमें
प्रचार किया श्रीर योहन भी स्रेवक होके उनके संग था। श्रीर
उन्होंने उस टाप्के बीचसे पाफो नगरलों पहुंचके एक टोन्हेको
पाया जो मृदा भविष्यहक्ता श्रीर यिहूदी था. जिसका नाम
बरयीश्च था। वह सर्जीय पावल प्रधानके संग था जो बुद्धिमान
पुरुष था . उसने बर्णबा श्रीर शावलको श्रपने पास बुलाके ईश्वरका
बचन सुनने चाहा। परन्तु इलुमा टोन्हा कि उसके नामका
यही श्रथे है उनका साम्ना करके प्रधानको बिश्वासकी श्रीरसे
बहकाने चाहता था। तब शावल श्रर्थात पावलने पवित्र क्ष्यातासे परिष्र्ण होके श्रीर उसकी श्रीर ताकके कहा हो सारे १०

कपट थें।र सब कुबालक्षे भरे हुए शैतानके पुत्र सकल धम्मीके वैरी
११ क्या त प्रभुके सीधे मार्गोंको देहा करना न छोड़ेगा। श्रव देख
प्रभुका हाथ तुम्मपर है थोर त कितने समयतों श्रंथा होगा थोर
सूर्य्यको न देखेगा. तुरन्त धुंथलाई थ्रोर श्रंथकार उसपर पढ़ा
थार वह हथर उधर टटोलने लगा कि लोग उसका हाथ पकड़ें।
१२ तब प्रधानने जो हुआ था सी देखके प्रभुके उपदेशसे श्रवंभित हो विश्वास किया।

### ि पिसिदिया देशको व्यन्तैखिया नगरने पावलका उपदेश श्रीर बिह्नदिबांका विरोध करना।

पुत्र दाऊद अपने मनके अनुसार एक मनुष्य पाया है जो मेरी २३ सारी इच्छाको पूरी करेगा । इसीके बरामेंसे ईश्वरने प्रतिचाके १३ पावल श्रीर उसके संगी पाकीसे जहाज लोलके पंकुलिया देशके पार्ग नगरमें श्राये परन्तु योहन उन्हें छोड़के यिक्शलीमको १४ लोट गया। श्रीर पर्गासे श्रागे बड़के ने पिसिदिया देशके श्रन्तेलिया नगरमें पहुंचे श्रीर बिश्रामके दिन सभाके बरमें प्रवेश श्रन्तेलिया नगरमें पहुंचे श्रीर बिश्रामके दिन सभाके बरमें प्रवेश भन्दे गये। श्रीर व्यवस्था श्रीर भविष्यद्वक्ताश्रोंकी पुस्तकके पढ़े जानेके पिछे सभाके श्रध्यचीन उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयो यदि लोगोंके लिये उपदेशकी कोई बात श्राप लोगोंके पास १६ होये तो कहिये। तब पावलने खड़ा होके श्रीर हाथले सैन करके १७ कहा है इस्रायेली लोगोंके दिश्वरने हमारे पितरोंको चुन लिया श्रीर इन हथायेली लोगोंके देश्वरने हमारे पितरोंको चुन लिया श्रीर इन लोगोंके मिसर देशमें परदेशी होते हुए उन्हें जन पद दिया श्रीर इन लोगोंके मिसर देशमें परदेशी होते हुए उन्हें जन पद दिया श्रीर शब्द वर्ग ने वालीस १६ एक वरस जंगलमें उनका निक्वाल किया। श्रीर उसने चालीस राज्यके लोगोंको नाश करके उनका देश चिटियां उल्लाक उनको २० बांट दिया। इसके पिछे उसने साढ़े बार सी बरसके श्रटकल श्रमु-कुछके एक मनुष्य श्रवांत कीश के पुत्र शावलको उन्हें दिया। श्रीर उसको श्रल्मा करके उसने उन्हेंके लिये दाजदको राजा पुल भिबष्यद्वकाली उन्हें न्याय करनेहारे दिये। उस समबस होनेकी उठाया जिसके विषयमें उसने साची देके कहा मैंने यिशिका उन्होंने राजा चाहा श्रीर ईश्वरने चालीस बरसलों बिन्यासीनके

श्रनुसार इस्रायेळके लिये एक जाणकर्ता धर्यात यीशुकी उठाया। बपतिसमाका उपदेश दिया। श्रीर योहन जब श्रपनी दौड़ पूरी २४ करता था तब बोला तुम क्या समभते हो में कौन हूं में बह नहीं हूं परन्तु देखे। मेरे पीछे एक श्राता है जिसके पांचोंकी जूती में खोलनेके योग्य नहीं हूं। पर उसके आनेके आगे योहनने सब इसायेली लोगोंको पश्चातापके

जो ईश्वरसे डरनेहारे हो तुम्हारे पास इस न्नाणकी कथा सेजी गई है। क्योंकि थिरूशलीमके निवासियोंने श्रीर उनके प्रधानोंने उन्होंने वधके योग्य कोई दोष उसमें न पाया तोभी पिलातसे बिनती किई कि वह बात किया जाय। श्रीर जब उन्होंने उसके २६ बिपयों लिखी हुई सब बातें पूरी किई थीं तब उसे काठपरसे उतारके कवरमें स्था। परन्तु ईश्वरने उसे मृतकेंमिंसे उठाया। श्रीर उसने ३०,३१ बहुत दिन उन्होंको जो उसके संग गालीलसे पिकुश्रालीममें श्रामेथे बातें भी जो हर एक विश्रामबार पढ़ी जाती हैं पूरी किईं। श्रीर यीशुको न पहचानके उसका विचार करनेमें भिबष्यद्वक्तात्रींकी दर्शन दिया श्रीर वे लोगोंके पास उसके साची हैं। हम उस प्रति-श्राका जो पितरोंसे किई गई तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि हेश्वरने बीशुको उठानेमें यह प्रतिज्ञा उनके सन्तानोंके श्रर्थात है कि मैंने दाऊद पर जो श्रचल कृपा किई सो द्वमपर करूंगा। इसिलये उसने इसरे एक गीतमें भी कहा है कि तू श्रपने पवित्र जनका सड़ने न देगा। दाऊद तो ईश्वरकी इच्छासे श्रपने समयके लोगोंकी सेवा करके हो। गया श्रार श्रपने पितरोंमें मिला श्रार मेरा पुत्र है मैंने श्राजही तुसे जन्म दिया है। श्रीर उसने जो उसकी हमोंके लिये पूरी किई है जैसा दूसरे गीतमें भी लिखा है कि त सड़ गया। परन्तु जिसके। ईश्वरने जिला उठाया वह नहीं सड़ ३७ गया। इसिलिये हे भाइया जाना कि इसीके द्वारा प्रापमोचनकी ३८ कथा तुमको सुनाई जाती है। श्रीर इसीके हेतुसे हर एक विश्वासी ३१ जन सब बातोंसे निर्देश ठहराया जाता है जिनसे तुम सूसाकी ज्यवस्थाके हेतुसे निर्देश नहीं उहर सकते थे। इसिलिये चौकस ४० सृतकों में से उठाया और वह कभी सड़ न जायगा इस लिये यूं कहा हे भाइया तुम जो इबाहीमके बंशके सन्तान हो श्रीर तुम्होंमें 20 N eu

। फिंद्रक मिले सिक महा कि देक म्लेब क्सि हो है कि ही है की माक 199 द्वानुरुत माक कु मांतिश दाइन्ह में कींछिक हिं।ए हि प्रकि प्रकि डि तसींच्छ प्रकि किंद्र कि इस ह । इप म १४ प्रमात कि ई का इक मिकाम्पृ किरिका इक्विम कि की डिप

किहा दि इसि कार्याय और उनाप गार्क प्रदेश हिमांप्रेडीर नातम ष्टिइकी नामकीय पृष्टि कि मिंकिडीडुभी बत द्वार उट ामस बत्त पृष्टि इंड जिन्ही कि वह बात अगले विभासवार हमसे कहा वा । १३ जब विहुदी लोग समास क्षमंस किकले हैं कि अन्यदेशियोंने

श्रीर उन्होंने उनसे बात करके उन्हें समसाया कि ईंश्वरके अनु-

गहम बने रहो।

ष्ठइन्छ । इक कीक छिड़ान नावण हो। विक मिरु हे हो अवस्व इन्हों कि कि छा। पृष्ट मिल हिन्हों कि हो हिन्हों से हो। 8१ नेको एकडू आबे. परन्तु बिहूदी लोग मीइको देखके डाहर भर 88 अश्व किशासवार नगरक प्राय सव लोग हेश्वरका बचन सुन-

किणिशिइष्टिक स्पृत निर्म की ई ईड़ी गुराष्ट्र डिक्ट में उन्हिश्मिप्र कींमि । के निप्ती प्रकि किमिद्रीइमनक मड़ छिड़ डि नापड़ेड थ वस उसे दूर करते ही और अपने तहें अनन्त जीवनके अधीख बा कि ईव्सरका बचन पहिंचे तुम्होंसे कहा जाय परन्तु जब कि

हारेड करने करने और जितने लेगा अनन्त जीवनके लिखे उहराये किनम केसर प्राप्त मुद्र प्रह्माना है सम्बद्ध विषय है । अन्तर्भाति उहराई है कि तु शृथिबीके अन्तर्भो आएकची होते। तब

1 पृष्ट गुण्ट मिमिनाह हिम ग्राह मिहननाह गिर्क हम्ही ग्रह । मिह दर् मिग्राम एमिर्गिक्य कड़ाम छा किलिए निगह इन्छी किन्छ है छत ११ । एड़ी छाक्ति भिर्मिति हिम हैन्ह काव्यक वृद्ध पर १ विष्या प्राप्ट छाना प्राप्ट काकावार विश्वासिक इंग्रह काम प्राप्ट किंगिकी किन्छक् महि किमकीम निष्ठीइषी हन्प्रा । । । कि न्छक में ०५ 8६ गामे थे उन्होंने विध्वास किया। तव प्रभुका वचन उस सारे देश

ा । । माल जील क्लिक्सिका जील जाना । ान्त्रक एड्रम्ड मिरिएन प्रार्क प्रकृत किली कि कि कि कि हिर्म ]

यूनानियों में भी बहुत लोगोंने बिश्वास किया। परन्तु न र माननेहारे बिहू दियोंने श्रन्यदेशियोंके मन भाइयोंके बिरुद्ध उसकाये श्रार खुरे कर दिये। खा उन्होंने श्रभुके भरोखे जो श्रपने श्रनुश्रहके ३ बचन पर साखी देता था श्रीर उनके हाथों खे चिन्ह श्रीर श्रदुत काम करवाता था साहससे बात करते हुए बहुत दिन बिताये। श्रीर नगरके लोग बिभिन्न हुए श्रीर कितने तो यिह्न दियोंके साथ ४ श्रीर कितने प्रेरितोंके साथ थे। परन्तु जब श्रन्यदेशियों श्रीर बिहु- ४ भाग गये . श्रीर वहां सुसमाचार श्र्चार करने लगे। श्रोनिया देशके खुखा श्रीर दुवीं नगरींमें श्रीर श्रासपासके देशमें दियोंने भी श्रापने प्रधानोंके संग उनकी दुर्दशा करने श्रीर उन्हें प्रथरवाह करनेकी हल्ला किया . तब वे जान गये श्रीर खुका-6

20

खुआमें एक मनुष्य पांचोंका निर्बेट बेटा था जो अपनी माताके प्रामेहीलें लंगड़ा था और कभी नहीं चला था। वह पांबलको ६ बात करते सुनता था और कभी नहीं चला था। वह पांबलको ६ इतको चंगा किये जानेका बिज्ञास है. श्रीर बड़े शब्दलें कहा १० पांचोंपर सीधा खड़ा हो. तब वह कूदने और फिरने लगा। अपने पांचोंपर सीधा खड़ा हो. तब वह कूदने और फिरने लगा। थांवलने जो किया था उसे देखके लोगोंने खुकाओनीय १९ माथामें ऊंचे शब्दलें कहा देवगण मनुष्योंक समान होके हमारे पास उत्तर आये हैं। श्रीर उन्होंने बर्णवाको जूपितर श्रीर पांचलको थां हों। श्रीर उन्होंने बर्णवाको जूपितर श्रीर पांचलको थां स्वांचलें नगरके नगरके साम्हने था उसका याजक बेलोंको धौर प्राप्त होंगे फाटकोंपर लाके लोगोंके संग बालदान किया चाहता था। परन्तु प्रेरितों ने श्रवांत बर्णवा श्रीर पांचलने यह १४ सुनके श्रापेन कपड़े फाड़े और लोगोंकी और लपक गये और पुकारके बोलें. हे मनुष्या यह क्यों करते हो. हम भी तुम्हारे १४ पुकारके बोलें. हे मनुष्या यह क्यों करते हो. हम भी तुम्हारे १४ स्वर्ग थ्रो प्रथिबी थ्रो समुद्र थ्रोर सब कुछ जो उनमें है बनाया। इसने बीती हुई पीड़ियोमें सब देशोंके लोगोंके। श्रपने श्रपने मार्गोंसे चळने दिया। तौभी उसने श्रपनेको बिना साड़ी नहीं समान दुःख खुख भोगी मनुष्य हैं श्रीर तुम्हें खुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यथे विषयोंसे जीवते देश्वरकी श्रोर फिरो जिसने रख छोड़ा है कि वह भलाई किया करता श्रीर श्राकाशसे वर्षा 96

भारान्द्रीक क्यांमिक निंडुन्छ छिन्द्रक डाए। ई १७५व छिन पर श्रीर फलबन्त ऋतु हेमें हमोंके मनको भीजन श्रीर आनन्देले

समयक कि वह सर गया है उसे नगरक बाहर खसीर ले गये। कुछ गृहि एकी ड्राइम्प्रय किल्हाए गृहि छित्ता के गिर्छ काष्ट्र भि एमिनिक्ड प्रस्थि एमिनिष्ट मिर्फिनेड्रिकी मिर्फि हर्गम 38 निक न उनके आयो बिलाइन न करें।

२० प्रन्तु जब शिष्य लीग उस पास फिर आये तब उसने उठके नगर्मे

प्रवंश किया औए हसरे दिन वर्णवाके संग द्विका गया।

फिकी माक इंक फिक थामि केंद्रिन्छ निप्रकर्ट की ाधातक निहिन्छ किएक कप्रहाश का अला अर होड़न्ह कि कि का का अर है अर्था का है १६ जातानिया नगरको गये। यार बहासे वे जहाजबर अन्तिखबाको कान्स नजन सीएए गृष्टि . बाह्र साष्ट्राक्ष्यं ह काई जाक्रीमिए। ५% शृक्षि। ए एकी साम्यकी निंडुन्छ प्रमुस गिर्म एए इन्छ इन्छ ४,९ कृतक ानिधार तडील सावपट नीड़न्ड काप्रडेट प्रमन्ड विनिधार मिकिटम कु पड़ प्राप्त । जार ६९क प्रस्ती किनम क्रीकाश इड़ गागड़ गर्नक एक्स संभग्न केम्बई शिष्टक इंक मेंड की गृष्टि डिप् निक सिमान्त्र की युद्द निरक एड्म इप ग्राप्ट . र्रिफ क्लिपिन हर बहुतोंकी शिष्य किया था तब वे लुखा और इक्रानिया और अन्ते-३३ वन उन्होंने उस नगरके लेगोंको सुसमाचार सुनाया श्रोर

। शितिक्षीं क्रि किड्ड एक्षे क्रिकाष्ट्री इंडि क्रिक्ट गृष्टि । क्ष न न छि। । इ. एक । कि कि कि कि कि । कि है हिक्य किकिटम प्रक्रि किन्द्रेप डिडि थि थि प्रिक्र प्रदेशहास थ

ा माम्राजी मिल्रा प्रक्रमा ताना कि प्राप्ता । विकास प्रक्रिय विकास । क्षितिन विवास किया है। विवास किया किया किया किया किया किया किया है।

किइमानि। कियास साप कांनिनाए ग्रंड किरीय किमिलाए अधि में कि पावल और वर्णना और हममेंसे कितने और जन इस प्रश्नके विषय उन्होंसे वहुत विवाद और विचार हुआ था तब भाइयोन यह ठहुराया इ जाय ते। तुम आण नहीं पा सकते है।। जब पाव ह और बण्डा ने को ह फिड रिंड फ्डेम्ट किंक्ड्रिय कार छाएडीड्रियी पार्क रेप्तकी पूर्व एक्डी ह किस्म प्राइस्ट प्रास्ट्रिड कितिर किस्म कि की

किन्नु दूर पहुंचाने जाके वे फैनीकिया श्रीर शोमिरोनसे होते हुए अन्यदेशियों के मन फेरनेका समाचार कहते गने श्रीर सब माइमें को बहुत श्रानिन्दित किया। जब वे विरुश्लीममें पहुंचे वा मंडलीने श्रीर प्रेरितों श्रीर प्राचीनोंने उन्हें प्रहण किया श्रीर अन्होंने बताया कि ईश्वरने उन्होंके साथ कैसे बड़े काम किये थे। अरन्तु फरीशियोंके पंचके लोगोंमेंसे कितने जिन्होंने विश्वास किया था उठके बोले उन्हें खतना करना श्रीर मूसाकी ब्यवस्थाको सलन करनेकी श्राज्ञा देना उचित है।

तव प्रेरित श्रीर प्राचीन छोग इस बातका बिचार करनेका इ एकट्टे हुए। जब बहुत बिवाद हुश्रा तब पितरने उठके उनसे कहा ७ हे भाइयो तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए ईश्वरने हममेंसे चुन जिया कि मेरे मुंहसे श्रन्यदेशी लोग सुसमाचारका बचन सुनके बिश्वास करें। श्रीर श्रन्तर्यामी ईश्वरने जैसा हमको तैसा उनको म भी पिवत्र श्रात्मा देके उनके लिये साची दिई श्रीर विश्वाससे ह उन्होंके मनको शुद्ध करके हमोंके श्रीर उन्होंके बीचमें कुछ भेद न रखा। सो श्रव तुम क्यों ईश्वरकी परीचा करते हो कि शिष्मोंके १० गलेपर जूशा रखो जिसे न हमारे पितर लोग न हम लोग उठा सके। परन्तु जिस रीतिसे वे उसी रीतिसे हम भी त्रभु यीशु ११ स्वीष्टके श्रनुम्रहसे त्राण पानेको बिरवास करते हैं।

बताते थे कि ईरवरने उनके द्वारा कैसे बड़े चिन्ह श्रीर श्रद्धत काम श्रन्यदेशियों के बीचमें किये थे सुनती रही। जब वे चुप हुए १३ तब याकूबने उत्तर दिया कि हे भाइयो मेरी सुन लीजिये। शिमोनने १४ बताया है कि ईश्वरने क्यों कर श्रन्यदेशियों पर पहिले दृष्टि किई कि उनमें से श्रपने नामके लिये एक लोगको ले लेबे। श्रीर इससे १४ भविष्वद्वक्ताश्रों की बातें मिलती हैं जैसा लिखा है. कि परमेरवर १६ जो यह सब करता है सो कहता है इसके पीछे में फिरके दाऊ-द्वा गिरा हुश्रा देरा उठाऊंगा श्रीर उसके खंडहर बनाऊंगा श्रीर उसे खड़ा करूंगा. इसलिये कि वे मनुष्य जो रह गये हैं श्रीर १७ सब श्रन्यदेशी लोग जो मेरे नामसे पुकारे जाते हैं परमेरवरको दुंदें। ईश्वर श्रपने सब कामोंको श्रादिसे जानता है। इस १८,३६

क्साक पुस्तक नगर नगरन प्रचार करनेहार हैं और हर एक शिष्टमा कांग्रिष्ट कींग्रिक । इंत्र ईम् भित्राकि ग्रन्थि छिमांम कांग्रिड्ड १ इ जीह । छार मिर्स क्रियान से हार हमानिया है है है है। ह की छाछी साप कनर हुन . एंड न कहा किन सड़ ई फिरमी ० ९ निय मेरा बिचार यह है कि अन्यदेशियों में से लिया देश्वरक अह

, छिए न ग्राप्त इंदिन कार्याय छोताव काष्र्य मार्च प्राहे मह एड सुखनवनसे कह हेने। पवित्र आस्माका और हमको अन्छ। उग नाइ दिए भिर पाष्ट्र कि है । किंद कि छित भी है । हे हैं है । है है । क्स छाए जाइन है एड़ी प्रिंग केली कमान कड़ीए छिए हिए श्रीर पानलक संग जो ऐसे मनुष्य हैं कि अपने प्राणांका हमार ह हो अन्छ। जाना है . कि सनुष्यांका चुनक अपने प्यारे वर्णन निन क्य निमड़ किसिड़ । इंडी न एडाए किमड समा कर निन क्रिक छन्न किन्म राइम्ह पृद्ध तिइक किन्रक नछाए किथ्यिक तुम्हें बातांसे ब्याक्त किया है कि वे खतना करवानेकी श्रीर क्रकनी भिरमह नींगिक किकी की है एम हमड़े। प्राक्तिम हैं ४९ स्रिया और किलिक्यामेंक उन साइवेंका नी अन्बहेशिबोमें गृष्टि गुरुक्तीरिक्स गिर्क द्वास कि निवास कि नगर के रिस छा। दिह हाड़ किन्छ ग्रेस किपिकाकी एक हाई कार्य के हाथ बहु इ और सीराको जो भाइमें में इस समुख्य थे और उन्हें पाचल कि अपनेमेंसे मनुष्योंको चुने अर्थात थिहूदाकी जो बर्शावा कहाबता गुरु खुन्छ किंनिनिए गृहि रिग्नि तड़ी किडम फिरम कि 99 बिआसवार वह सभाके बराँमें पढ़ा जाता है।

किइछ्डीम भि पास कि निरुप्ति गर्सि ड्रिड्री गर्सि । युड्ड ९६ **55 निर्माष्ट भिनाव किनीग़ भर कड़म है। 1 मिड़ी हम ड्रांट क्रिक १ ड्र** इक्य किंगिक प्रसि हंड्रम साफछोरिन्छ रुडि 15र्छ ६ छि ०६ अपनेका बचा रखनेसे तुस भरा करोगे . आगे शुभ । मेंडुन्डु . ाईड़ रिप छिरासिय ग्रीह धिराम काँछडू डीछ ।छार

इ,४,३ १ परन्तु सील में इंड एड्डा अल्डा माना । और कार्य में इ हक ने प्रतिने के पास जानको कुशक्स भाइपेलि निहा हुए। न्ही इक गृष्टि। एकी प्रथम कात्ममभ किएंग्राम भिंतान तहन है इ

नाते हुए अन्तेषियामें रहे। हुत औरोंके संग प्रभुके वचनका वपदेश करते और भुसमाचार

िपावस और बर्णवाका भारत असन वासा करना ।

ए कि कि के के हैं। वह कि के हैं। कि का है। कि कि के कि के कि भिका बचन प्रचार किया आओ हम हर एक नगरम पिरक अपने इह नमड़ मिंग्रेगन नहीं ।इक मार्कण कलाप इपि कोर्नड़ी नित्रकी

पिय च गया संग खे जाना अन्छा नहीं समन्ता। सा ऐसा रहा इंह कित जो पंक्रिक्यासे उनके पाससे चला गया और कामपर उनके न हें निरुव्या है संग लेने प्राच्वा विचार किया। परन्तु पावरुन देन

हिव्यित कित्रसका गया। कि न एक दूसरेका छोड़ भार आहे । के के कि के कि कि

ा विषय के इस इस्रोमित आहे कि कि कि वासास के इस् कि कार्या

। 15मी माध्कीकिकी ग्रन्थि एमीमे राष्ट्र १ 8 159क राष्ट्री किंकि छिटिस प्रार्टि . 153किन कार एगंधि प्रप्र द्वारम् भरन्तु पावलन सीलाका चन किया और भाइपाँभी हेश्वरक ४०

बन्द्रिगृह्मे डाला जाना । बन्द्रिगृह्के रह्यकता बभको आर जित्ना ।] ब्रान्त । एक भूतप्रस्त करवाचे भूतका निकाला जाना । पावल और रीलाका ्यावल का एक द्यम पाना और उन्होका फिलिपो नगरको जाना । जुद्याका

र्ने इक्तियानेक भाई लेगा उसकी सुख्याति करते थे। पावलने चहुदिनीका पुत्र था परन्तु उसका पिता यूनानी था। और लुखा भिम्न किसी किसी किस का मान प्रश्नीसित है। तव पावल दवी और लुखामें पहुंचा और देखी वहां

१ न्हीतिय गृष्टि थि किर्च प्रश्नी मिलाकृष्टी ग्रिक्टी में मिल न्छाए किंग्ड की एड़ी पृष्टि किंग्डिंग कि इंग्डेंड शिनिहा पेवाका यानवे थे कि वह यूनानी था। परन्तु नगर नगर जाते व उनके कार्या उसे लेके उसका खतना किया क्योंकि वे सब उसक मोंना के यह मेरे संग जाय और जो विहुद्दी लोग उन स्थानों मे

गंनतीम बढ़ती था। और जब वे फ्रांग्या आर गढ़ातिया द्याम

न जानेकी ने हा किई परन्तु आत्माने उन्हें जाने न दिया। और काइ का बना . तव उन्होंने सुसिया देशपर आके बिश्वनिया देशक नाम्स ताव माप्र प्राथित इन्ह नामग्रह हवीए गृष्टि केष्ट प्रमी

। मिष्ट मिराफ । हाक है काई भारभी म

काहामिस मड़ कंठाकि मिष्टिहा सि । इहा मार विकास है। तई सुसमानार सुनानेका बुलाया है इसलिये हमने तुरन्त माकि द्शन देखा तब हमने निश्चय जाना कि प्रभने हमें उन लोगोंव ३० माकिद्रोनिया देश जाके हमारा उपकार कीजिये। जब उसने या पुरुष खड़ा हुआ उससे निनती करके कहता था कि उस पा रातको एक इंग्रेन पावलको दिखाई दिया कि कोई माकिदान

इकु मिप्राफ छट मड़ प्रदि ई क्रिक किर्फिमीर प्रदि ई प्राफ छड़ीए क्षिप्रकं छड काफना इकाम कि मार मंग्रक पिछाली मड़ गुंड़ह । इंड्रुए संप्राप्त कीपाथनी मही देसकू गृष्टि भाष्ट धीछ विक्रांड ५६

न्ही प्रगंतिक किल्हाम इंड की रिलंड हम किसर मेहर गृष्टि बस बेचनेहारी जो ईश्वरकी उपासना किया करती थी सुनती थे ९४ करने उगे। श्रीर ख़ीदेया नाम शुश्रातीरा नगरकी एक खी बंजन जार्थना किई जाती थी और छेउने खियोंसे जे एकही हुई थीं बात इह मार प्रमित किहिं हो नगरक वाहर नहीं कामास्वा है।

नान सिंड इह ग्राह्म क्रीर काल संग्रह हैं है हो नाह क्साहिल्डी किसूप संसु निर्मित गाष्ट डीफ की ईकी फिनडी नेसड वि ३६ छगाने। श्रीर जब उसने श्रीर उसके घरानेने बपतिसमा निया थ

तुम योश खोश्क नामसे आजा देता हूं कि उसमेंसे निक्छ श महन पावल अधसन हुआ और मंह फेरके उस भूतमें कहा मैं पकी ज्ञा मही कड़ा सुनाते हैं। उसने बहुत मिन यह किय मुकार्त है। भार के प्रमुख्य सब्बेयधान है स्वर्ध है। भिरु में भार हाह हिंपि रामड़ मृष्टि केल्हाप इह । कि किल्हा सक हड़ूह केही ए ह होर्मिनोड़ नेपष्ट भिनंडक कमागाष्ट कि किमी किमड़ 12 गाउँ हु ३६ वब इस प्राथनाको जाते थे तब एक दासी जिसे आगमबक्त

मिट डेट आहे.

30 है। ।एएए किहे। मक गिमड़ की एड़ र्नांश्वी इन क्ष्मट घट कांनियर में कार्ड कड़का किछि। गृष्टि उना र्नेडंच्ट का इ कंड्रांनियर में कार्ड कड़का किछि। गृष्टि उना रिडंच्ट का इ 25 एउट्टम ए डिक कारु एम केड्रियर इंच्ट गृष्टि । एकी ट्रांडि छा। 25 एकि . ई िएक उन्हाष्ट्र किंग्रियर इंच्टा ई िएक ग्रम्प किंग्रिड्टाइ 1 कि इन्ह्री किम्ह ए एड्रियर इंच्ट्री ई िएक ग्रम्प किंग्रिड्टाइ 25 इक्ट्री इन्ह्री किम्ह ए एड्रियर १ इंड्रियर अपट क्ष्म्य किंग्रिड्डा 25 इंच्रियर अपट कार्ड इंच्रियर इंच्रियर अपट क्ष्म्य किंग्रियर अपट किंग्रियर 25 मंड्रियड्डियर किंग्रिट एक उपट इंच्रियर अपट किंग्रियर अपट किंग्रियर 1 ईड्रियर अपट किंग्रिट किंग्रियर किंग्रियर इंच्रियर किंग्रियर अपट किंग्रियर किंग्रियर किंग्रियर इंच्रियर किंग्रियर किंग्रियर किंग्रियर इंच्रियर किंग्रियर किंग्रियर इंच्रियर किंग्रियर किंग्रियर इंच्रियर किंग्रियर इंच्रियर किंग्रियर किंग्रियर इंच्रियर किंग्रियर इंच्रियर किंग्रियर इंच्रियर किंग्रियर इंच्रियर किंग्रियर इंच्रियर इ

विहान हुए अध्यक्षोंने प्यादीके हाथ कहरा। भेजा कि उन ३५ सनुष्पांकी ब्रांड देशा। तब बन्दीगुहके रचक्ते पह बाते पावरुसे ३६ इंड सुनाई कि अध्यवाने कहरा भेजा है कि आप को। ब्रांड

क्षेत्रांने क्षेत्र क्षेत्र कि । एकी उसने उन्हें अपने क्ष्में ३४ इस्प्रे इस्प्रे क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष्में क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

बिभ्वास कियस आनिव्देत हुआ।

किंतिहों आहे उपने सभी क्षमी क्षांगिक निरम आप किलाहिना हिंती क्षांगिक कामा । मिलाहिन

निज्ञीप क्षांकि काम १ १ में । काल कालन

ि। क्तरम भारति क्रिक्त राष्ट्रीमु

किंकिएहाए कि भार के हैं । ए। ए। ए। ए। की भूड़ मिडक इफ कार है। और वासीमान उनकी दुनडूप किन्ड मिनांग्राफ ग्राँड। ई कार भिर नाये के ये बोग जिन्होंने जगतका उल्हा बुलरा है वहीं होंछ भिष्ट कीनाध्य कमान । कांभ्डाम निकी महि । किनामा भड्ड निराक्ष उष्ट र्घाप न ड्रन्ड प्रवि । ड्राप्ट निरु साप कींगिरि इ धूस सचाई और वासानके वर पर चढ़ाई करके पावल और सीलाको मिग्राम काम्छ इपि गृष्टि छिला क्रिंगिक काम्य है मिला सिमांगिक अाला क करक डाड निर्फिश्चेड्रेश प्राइनिनाम न हन्प्र । निर छमी 🕏 निर्गिक त्रड्डा भिर्मिषिनीत्र कम गृष्टि निर्म नित्की भिर्मिन्ड वृत्त ४ । ई खिल डिट दूं । जानमें इंग्हें में 1थन किसनी प्रुधि इछ की ग्रीह कि खीष्टको दुःख भोगना और सुतकोंमेंसे की उठना आवश्यक था इक्र मिलमास महि कि छाई। देश महि देखे हिक सिमकामु इ अपनी शीतिपर उनके यहां गथा श्रीर तिन विश्रामवार उनसे धम्मे-रुनाप गृष्टि। एष प्रम्न कामम किर्मिश्चित्री द्विम निष्ट मिप्राप्ति है द् अपियां और अपल्लानिया नगरीस हाक ने थिसलानिका

किंकि।हाए कि भन्न हैं गटार 15भन्न मार दुशि की भृड्ड रिडक ड्रस् कि किंकि।धार कंस्रस्म मूर्ड किंगिणकि नींड्रन्ड भि । ई रिस्ड इस्र्डी ट इस्ट किंगिण नींड्रन्ड मूर्डि । फिकी ऊद्याप्ट थे निम्से नींड्रन्ड इस् । फिकी ड्राइड ईन्ड केंग्रिक्ड मिर्ग्रिस्ट्रे

किया। परन्तु जब भिसलीतिकाक विहास्योंने जाना कि पावल १३ मान्वी र्नार्रे इव मिर्मायकृष्ट गृष्टि मिर्मायकी किन्वकृष्ट प्रांतानकृ गृष्टि ९१ र्निहृष्ट सम्ह वार्च मुंदी हैं कि यह वार्च हर की हैर रहेडू तरपर होके बचनका प्रहण किया और प्रतिहिन धम्मेपुरतकम छिलान कम निंडुन्ड प्राप्ट थि छात्रिस मार्थित के मार्कना कि प्राप्ति १९ 15 में 1 मार में फार काम्म किफ़िड़ी ड्रेमी के कुछ के ग्राहर ा किप्राम्न छिड़ि कि। अभि प्रक्षि अभि विभाग कि। कि कि कि

8१ एकी । इसी किल्हाप हन्त्रुष्ट निष्ट्रिय कह । फिल निक्सर किंगिक काष्ट्र भि डिड हे कि है 159क प्राप्ट कर वाक रहा है भि भिष्टि।

सीला और निमाधियक किये उस पास बहुत श्रीय जाने के आज़ा प्रशिक्ष के कि अपने कि हर डिड प्रशासिती गृष्टि रिजिस किन्म विद्यास वह की

तक विदा हुए।

# ा प्रदेगत जावलका मिनाक लागिक कार्य । विवस्त विवस्त ।

म्हिति भरे हुए देखनेसे उसका सम भीतरसे उभइ अाथा । सी १७ जब पावल आथीनीमें उनकी बार जोहता था तब नगरका १६

इह क्यिक र इ १ । इस क्रिक्स अचारक विशेष के । इस मिरिसि पर डे गिड़ाम नेडक ाष्म हि। किय डे पर के हि मेरकी ग्रिस िरु हेरक ड्राइकी छिसड हिस्की है मिंकिनी ह शिकड़ा हित्र आहे एडि न १ -कुरीड़ वत । एक निक ताब झंड़न्छ ह रिक्सी एए कि सकि नहीं भार भार हो है। यह स्पर्ध कि विद्वित में में कार में में में में में

हैं। क्योंकि तू अन्ते वाते हमें सुनाता है सा हम जानने वाहते २० वाच सकते कि यह नया उपदेश यो वैकसे सेनाया वाता है क्या उन्होंने उसे लेके अर्थे।पाग नाम स्थानपर लाके कहा नया हम उन्हें यीग्रिका श्रीर यी उरनेका सिसमाचार सेनाया था। यब १६

अंतर्वा सेययम् समत कारप् ज्ञा नहत किसी श्रीए काममें नहीं केवल नहें नह बातक फ़िकी है निहर इंह हैं कि इनका अर्थ क्या है। सब आधीनीय लेगा और परदेशी जी ? 9

तव पावलने अर्थे।पागके बीचमें खड़ा होक कहा है आथी- २२

इर 10 छे विशेष कि है ए सार्थ कि विशेष कि कि कि कि कि कि । इं 15 के कप्प्रकृ इंक एक कि एक एक से पित है । इह उसके बीचमेंसे चेला गया। परन्तु कई एक मनुष्य उससे भिरु न इ । हि । हि वसने उस सनुष्यको स्तकोंभेसे उठाके सभोका निश्च प्रिंह गर्फ काष्ट किया है सम्मन्न वायक कार्य केरि १९ क्योंकि उसने एक हिन उहराया है जिसमें वह उस मनुष्यके हारा । ई 155 । ए। ए किन्छ । नामान्य एक्कि सामा हो। है। कृत्क निकानाक्ष भिष्मि कामानाक्ष अत्याकानी करके हिम्ह सिंग है नामस कहुरे हैं है हिंग किनिष्ठक गृष्टि गिरिशक ईव्यस्त होने अथवा रूपे अथवा प्रथरके अथवा प्रवस्थ की तम्म हैं। हो। दी देग्वरके बंश हैं तो वह समस्ता कि कि एड की है ।इक भि निर्मिक निर्मी कांड्रफ कांगिक गाए फिर्ट ई निर्ड ग्रह निरमी ग्रह निरि निष्टि पड़ क्रोफि . ई डिन गृह न क्रीरेकी छिममड़ इह मिर्ति गृष्टि हाए कछारेड विह हाम एक इंड्रे कि के सिर्म के की . ई । हां कि कि अपने के सिर्म के कि के परमेर वर्ष गृष्टि क्लिंग्स एडू धाउड़ गृष्टि है शिन्छ किन्स् प्रमिन्धिष्ट मिछ काम्हीत हम कांद्रवास मुद्राक दिक्य नेसर । है राहर ३९ क्यें कि वह शापही सभेंकी जीवन औए ध्वास और सब कुछ है तिक प्रमुक्त सर्वायन १ व्यन्त सन्बन्धं क्रायां क्रिया व्याय है। न गृष्टि - है। तिरुक डिंग साब सिरिड़नीम युद्ध धानक कथाइ काई ५,5 और सब कुड़ जो उसमें है बनाया सी स्वर्ग और पृथिवीका प्रभु काफ निम्नी प्रवर्ष । द्वे काममु किर्मिक पाष्ट में एक किमिर 8,9 अनवाने हें व्यक्ती . सी जिसे आप लोग बिन जाने युगते हैं की एक ऐसी बेही भी पाई जिस पर जिसा हुआ था की

तामरी नाम एक खी औए उनके सेंग कितने और लोग। गये और बिश्वास किया जिनमें दियानुसिय अर्थापानी था और छवाप गुरुष्ट्र । फिल्मु प्रमी फिल्फ् संघषकी क्षप्रद्र सड़ कार्क क्रिकी इ.इ. ३१ सतकांक की उठनेकी वात सुनके कितने हुए करने छो औए

किरकी विक्याली बकी लिएना । मिंक्ट्रि ग्रीह रिगम किना वानक । मान जावा जावाबार में जाव हर्जात प्रतासका विश्व है

न हसके पीछे पावर आधानीले किरुक किरिन्य नगर्भे ह

। 139 स्प्रक इंड पृड्ड नास्त्री निम्ह क्षेत्र रहा। ११ मिंडिन्ड इन भि । हैं र्फिल तड़िन रेम मिश्रिक छड़ कींर्क ईई छ: हु सि की 11 फेर के हैं इस प्रमाह ड्रांक ग्राह है 1 मेर की में पावलमें कहा मत डर परन्तु बात कर और चुप मत रह । क्योंकि १० कीए वपतिसमा केते थे । और प्रभुते रातको द्रशंतक द्वारा ह हिरवास किया और मिलेक्स स्माने वहुन भिन्न स्वाह किया किया किरवास करे इ। । तब समाक अध्यक्त क्रीस्म नेम सारे वार्म काम का । ए एक उपासकके घरमें आया जिसका घर सभाके बरसे लगा हुआ क्रिक्ट्र है मान त्म्यु इब काल मिड़िंड गृष्टि । ग्राम्सा माप क्रिंगिड्रीइक्नाय में एकर . इं महिनी में . मांडे प्रमुखी डिराइन हु ज़ि । माइनह जिसे थीर निन्दा करने छम वह उसने केपड़े काइके उनकी प्राप्त के हो हम कि मार्थ है अपि का कि सी कि सि है। परन्त यह है काई माष्ट्र कामग्राष्ट्र रुवाप का का का स्वाक्ति निवास कथापिती गृष्टि । अप वा । वा । वा । वा विष्णु विष्णु । वि \* क्रक निव्न संप्रम किम्मि इह प्रामिसाथ कर पृत्र किरम । ए मधर । इहरे हेर्फ कारिय था क्यों कि वस्तु वसारा उनका उद्यम गुया। श्रीर उसका श्रीर उनका एकही उधम था इसिलिये वह ह ांद्र किम्ह काप किछिकित्री फ़ि किम्ह गृष्टि किम्ह छहा। , कि हैड़ी ग्रहाष्ट्र किनार उपनि भिग्रा भार किंकिडी इस की उन दिनोंसे इतिलया देशसे आया था इसिलेमे कि क्रीहियने

इ१ छितीर त्रीपृष्टी काष्फ्रकृष्ट किर्धित्म कि इप कि ए हि । हाछ गिष्ट किम इविहर पावलपर चढ़ाई करके छिन अपित अपित मिने कु जब गालियो आखाया देशका प्रधान था तब थिहूदी छोग १२

के इन्ह निस्त । क्षा है। हो। है। क्षा है। क्षा क्षा कि । है। कीए । नात दिसत मिष्यकी काष्प्रकार किरंड्र महस्त मिष्ट में तुरहारी सहता। परन्तु जो यह बिबाद उपदेशक और नामोंके १४ क्नाह क्रमें इक्स अथवा बुरी क्वाउ होति का कि इक क्रि फिरीबुध के ाइक फ़ांफ्रीबुधी में फिलीगा डिग्रेफ एए प्रम्फिलि क्ष हुए छा। हिर्मित् । है । जासमा किन्नेक । जासि कि के

र कामम निर्मितिक राम का । १०६१ इर्क्स भिराष्ट कम्माष्ट ग्राम्ही 🔐

गृष्टि ग्राप्त र्नमाप्त केन्छाष्ट ग्रन्छ। केङ्का किनिध्नीपि कृष्ट्यह

वत । गाम्टाह उठि प्रमी भाग पेरइस्ट में कि डीच प्रस्ट्टे हुन्प्प हैं ९९ -एकणि) वत गाह माथिसिक प्रक्रि ग्रिडी छिछ सिस्प्रीड स्पट्ट विग्रिडीसिक प्रक्रि ग्रिक्स प्रक्रिस क्षिश्च प्रक्रिटीस कार (18मिक -1801 सिप्रक्रिक्ट प्रक्रि 18किसि इंड क्ष्म कार्य । 1811 ६९ -1811 क्ष्मिक प्रस्टि 1842 कार्य में क्ष्मिक स्थित हैं।

्रियक्लोव्रा बखान ।

। गिकां क्रक्रा

1 1777

उसका उपदेय और विवाद और अनेक शादचये कमांका वर्णन । हिराम छमात्र । ज्ञानक क्षाहाष रिप्तति क्षिन्त्रक प्राप्त प्राप्ताम छम् केलवाप ]

जिया · उन्होंने कहा योहक कमिसमापर । पावरुने कहा 8 है। तब उसने उनसे कहा हो तुमने किस बातपर बपतिसमा उससे कहा हमने तो सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा दिया जाता निइन्ह • 1191 प्रमास प्रविष् करक साध्या पाया • उन्ह किन्द काप किंकिंग्री किन्दी ग्रीह, फ्रांस मिलगेड़ केग्री १ ९ अपरक्षेक करित्यमं होते हुए पावरु कपरक कार्र देशमे दीसीलय सुनारका पावलपर उपदूध सवाना ।

निर्वास करनेका लोगोंसे कहा अथित खोष्ट बीयुपर। यह सुनके योहनने पश्चात्तापका वपतिसमा देके अपने पीछे आनेवालेहीपर

उत्पर् हाथ एखे तब पवित्र आस्मा उतपर् आया और वे अतेक उन्होंने प्रभु वीशुके नामसे वपतिसमा विया। श्रोर जब पावरुने

वार्ह एक थे। बोलियां बोलने और भविष्यहानम् कहते उने । वे सब मनुष्य

और समकाता रहा। परन्तु जब कितने लोग कहारे हो गवे और लगा और तीन मास देश्वरके राज्यक विषयमंकी बातें सुनाता किक ताब समाने वर्ग प्रवेश करक एति समान काम कि

तुरान नाम किसी मनुष्यक विद्यालयमें प्रतिदिन बातें किहूं। यह दें। १० त्व वह उनके पासक्षे चला गया श्रीर शिष्मेंको श्ररण करक िरु निम्क । इन्ही किर्गिम सूड गिष्ट कोर्गिरु गृष्टि है हिनाम डिन

ार्ग ग्रष्टि है जिस शिस्ट्रेंग भाष क्षिशित छामज ग्रष्टि हारिहे इश भिग्न हैं क्रिय के कि वहां हो है . एकी स्मिक फ्रिक्स का क्रिय है युनानी भी सभोने प्रभु योशका बचन सुना। और हेश्वरने पाबलक १९ गृष्टि हिंद्रुधी मिावनी क ाध्याप्र की किंद्रुध । इन । हाई सप्र

इर त्रम आहे किक एक एक उथर उथर किस केर केर केर अंत । हि निक्त छक्कि भेमिक्ट क्रूप डडू श्रीह है हेड्ड निक्क स्मिट

इन्हेवा नास एक मिह्न्द्रीय प्रधान यानकके सात पुत्र थे जो यह १४ निसे पावल प्रवार करता है हम वसीकी तुम्हें किरिया देते हैं। भूत रागे थे प्रभु पीश्यका नाम यह कहके लेने रुगे कि पीशु जिस्ता के कि कि विशेष हे वे कि सम वन्हों ते कि कि विशेष विशेष

जला दिई और उन्होंका दास जोड़ा, गया ते। पचास सहस रुपें न्याम कीमम करक दिक्य काशार्थ मिनक निक्ति भि मिन्निंग्राइ -हेरक ानार । धिरुतक प्रक्षि किये नाम माक निषट कार निर्देग ३१ भिमंडिन्छ ाष्ट्र फिकी स्राध्यकी मंडिनकी प्रक्रि । कि कि हिकी न ? गिने और उन समोक्षे दर राज और प्रमु की बन्ध में हो। नार बस कि गृष्टि । गिम भिम्रा भर उमार गृष्टि गिन ह की ग्रह उनए गिर्भ थर निसे दृष्ट भूत छा। या उनपर अक्का और उन्हें व्याम अपर १६ औए पावरको पहचानता हूं पर तुम कीन हो। और वह मनुष्य ११ करते थे। परन्तु दुर भूतने उत्तर दिया कि योशको में जानता हूं

-प्रस् कात्मम कार्य समस्य काष्ट्राधाक के कार्य हिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र कार्य हिन्द्र कार्य हिन्द्र कार्य हिन्द्र हिन्द क मिलीड़ रुब्द हैं डिंग प्रव्यहै कि नार मानव शिंधाड़ कि की कड़क डाफ निरुवाप एड़ की डि किन्छ गृष्टि किएई मह गृष्टि । ई ३ ९ ि हि सार लीएन किंमिड किमाक मड़ की डि निनार मह किन्हम ई 13क कंग्रक इक्य किंगिमीक किंकि का कि मिर्ट गिर्ट किंडिक क्स । ए । हारा है । एक एक एक एक । किस्त के स्टिश्च है किशिं किप्रज्ञाम किमिनीक प्राम्म क्य मान प्रहामिति कींप्रिक ४,5 । एड इंछड्ड । इंब संप्रकृति कीगाम भड़ एसस सह। । एगा ड्रा इंड इरास्तका मानिहानियामें भेजक वह आपही आशिवामें कुन्न दिन जो उसकी सेवा करते थे उनमें से दोका अथात निमाथिय और हि । 11रिड एक देश किसाई अप के किया होता हो। और आखायाक बीचसे जिस्श्राबीम जानका ठहराया और १९ वन यह वाते हो चुका वन पानरुने आत्माम मार्मिया । वि प्राथम से विषय किया विषय किया और प्रवह इस।

कड़कप धि कथाए गिम्में कछनाए कि किंकिनिडिकीम ाई छान्त -शिष्ट गृष्टि महाग गालि गृष्टि ईट्ट उड़ाइकहार दिल मंगुगर ग्राप्त गृष्टि। एक किमिक्नीष्ट किर्फिक्तीकीट्र फिरु किंग्डि एप्ट्र 35 इट और जगत पुजता है नष्ट हो जाय। वे यह सुनके ओए कोधसे तुन्छ समस्ता जाप और उसकी महिमा जिसे समस्त आशिषा निन्दित है। जाय परन्तु यह भी कि बड़ी देबी आतेमीका मन्दिर ए साथा है। के पह उस रुहक एक एक है। है । हा । इस मीड़का उत्तर हे सकता। और यह कहके उसने समाका ४९ जानेका दर है इसिलिने कि कोई कारण नहीं है जिस करके हम अंगिक जो आज हुई है उसके हेतुस हमपर बरुवेका दोष अगाये ४० विषयमें कुछ पुक्ते हो तो व्यवहारिक स्थामें निर्णय किया जाबगा। ने एक दूसरे पर नानिश करें। परन्तु जो तुस दूसरी बातोंके ३६ हैं एकि नाधर ग्रंष्ट हैं र्रांड न्ही क्रान्नी र्रंड इंशन्नी सिस्की न ह किर्धिमितिक काम्छे काष्ट्र प्रक्रिय किष्य विभिन्न कि । है कड़न्ही किन्दि भिडिम्ह म प्राप्त कांक्ष्मिक हिनाप म कि डि भाऊ कांक्ष्यहाप र मह मह कीर्मि । फिक म शिकाय साम होक ग्राप्ट किस है। इस किस हो कि प्राप्त किस है। किस हो किस है। जानता कि इमिनियों का नगर बड़ी देवी आनिमील और कि ई छन्छ कि कि विक विक कि कि कि है । इक कि के के हो है कि कि इफिलिबोकी असिमीकी जय पुकारत रहे। तब नगरक लेखकने ३१ जाना कि वह बिहुदी है सबक सब एक शब्सभे दो घड़ीके अरक्छ सेन करके लोगोंके आमे उत्तर दिया चाहता था। परन्तु जब उन्होंने दें ह शिहादियाने खड़ा किया था आयो बढ़ाया और अकन्तर हाथले इंड्र भिटी विश्वक्कि निंतिकी भिस्त्रीय वह । ई पृत्र हुक्यू एगाक मकी मड़ है किनाह डिम गिकि कथिक गृहि है। है है। है। ९६ ामम कीएक हि नेत्राकृष्ट इक देविक मिह इक देविक मि। एड नित्ती कि रंगशालाम मानेकी जालिस सत अपने पर उठा-केएट केटम भाग सर है हमी केएट कि नीनितकी मि लिमीनावर १ इ काप्रशास । एड़ी न नाहा वसके नांकार वहा । आश्रिकार है 3 ०९ साप कींगिक नेछवाप वह । का ड़ाई माछाएए काई तहा कप

[ पावलका काई एक देशी होते मिलात नगरमे पहुंचना।]

देके वह युनान देशमें आया। और तीन मास रहके जब वह फ़िक्फ इंक्स मिलिक महित और कहती सिएई रीम मह। 1 छक्की ऊष्ट किनाक ।एन।इकााय कागऊ का गृष्टि काछ ० सार हरूड़ भम गया तव पावल शिष्मंबंह इक्ष्यें कम

जहाजपर सुरियाको जानेपर था यिहूदी छोग उसकी घातमें छगे ४ इसिलये उसने माकिदोनिया होके छीट जानेको ठहराया । बिरेया नगरका सोपातर श्रोर थिसळोनियोंमेंसे श्ररिस्तार्ख श्रीर सिकुन्द श्रीर द्वी नगरका गायस श्रीर तिमोथिय श्रीर श्राशिया देशके र तुखिक श्रीर त्रीफिम श्राशियालों उसके संग हो लिये। इन्होंने ६ त्रागे जाके त्रोत्रामें हमांकी बाट देखी। श्रीर हम लोग श्रखमीरी रोटी के पर्बके दिनोंके पीछे जहाजपर फिलिपीसे चले श्रीर पांच दिनमें त्रोत्रामें उनके पास पहुंचे जहां हम सात दिन रहे।

७ श्रठवारेके पहिले दिन जब शिष्य लोग रोटी तोड़नेको एकह हुए तब पावलने जो श्रगले दिन चले जानेपर था उनसे बातें म किई श्रीर श्राधी रातलों बात करता रहा । जिस उपरोठी ह कोठरीमें वे एकट्टे हुए थे उसमें बहुत दीपक बरतेथे। श्रीर उतुख नाम एक जवान खिड्कीपर बैठा हुश्रा भारी नींदसे सुक रहा था श्रीर पावलके बड़ी बेरलों बातें करते करते वह नींदले सुकके तीसरी श्रदारीपरसे नीचे गिर पड़ा श्रीर मूत्रा उठाया गया।

९० परन्तु पावळ उतरके उसपर श्रींघे पड़ गया श्रीर उसे गोदीसें ११ लेके बोळा मत धूम मचात्रो क्योंकि उसका प्राण उसमें है। तव

जपर जाके श्रीर रोटी तोड़के श्रीर खाके श्रीर बड़ी बेरलों भीरतक

१२ बातचीत करके वह चला गया। श्रीर वे उस जवानको जीते ले श्राये श्रीर बहुत शांति पाई।

१३ तब हम लोग श्रागेले जहाजपर चढ़के श्रासस नगरको गर्ने जहांसे हमें पावलको चढ़ा लोना था क्योंकि उसने यूं ठहराया था

१४ इसिलये कि श्रापही पैदल जानेवाला था। जब वह श्राससमें हमसे था मिला तब हम उसे चढ़ाके मितुलीनी नगरमें थामे।

१४ श्रीर वहांसे खोलके हम दूसरे दिन खीया टापूके साम्हने पहुंचे श्रीर श्रगले दिन सामा टाप्में लगान किया फिर श्रोगुलिया

१६ नगरमें रहके दूसरे दिन मिलीत नगरमें श्राये। क्योंकि पावलने इफिसको एक श्रीर छोड़के जाना ठहराया इसलिये कि उसकी आशियामें अबेर न लगे क्योंकि वह शीव जाता था कि जो उससे बन पड़े तो पेंतिकोष्ट पञ्चके दिनलों थिरूशलीममें पहुंचे।

किर्म्प्ट्र मि की ांड्र किम् डै मार्ड्ड शिवार इंस् माम्राह इहीए मेंडी केसरी मेंछडी केडके शिस में केसर के बार में न में । है। इस म हेम्छे कि डिंडि कर न नाब है कि मेमिनम राम ७९ क्ष्रायड्डे रिप्त कीएक । इं षाईति छिड्डार्क कांप्रम में की इं 15इक इंखोगे। इसिलिमे में आजके दिन ईष्यरकी साची खबके तुमक्षे र इ डिन प्रती इस । एम इं 19ती । जानस । एक किएरा र केप्रथ है मिं ४९ मिंडिन हो सह की दूं रिहार में किई वह गृहि । ई फ्लूम्ड्र ह तिक है है हो कि हिंदि कि एक हिंद कि विकास कि है है कि कि आनन्द्रसे अपनी देखिको और देश्वरके अनुग्रहके सुरमाचारपर करता हूं और न अपना प्राण् इतना बहुभूल्य जानता हूं जितना इहें हुए मेरे लिये में हैं। परन्तु में किसी बातकी निर्मा एंड शह नघं की ई 15 हि मि प्रम प्रम प्रमा हिम की इ 10 ना इर डिफ उनके. गार्श्य एक प्रमास डिम की है । तिनात डिन ग्रहे हैं है । हो मार्च देश हैं अल्ला है अल्लाबीसकी वाता है है । 139 राउड़क जाब किन्छक भावत्वी रुपया कहता वात कहता १हा। किनेक पालाज्य गाह का का के कि कि कि कि कि कि कि कि १९ ग्राप्ट फिडीडुमी की ,ड्राम्भी म इंस्तु प्रष्ट प्रष्ट ग्राप्ट किंगिक प्रक्रिं हैं कि म हैं की एक छिड़ि को म पार है। के छिप्ति। ०९ किमाऊ निर्म प्रकॉफ्न ग्रन्थि, ाड्रग् ात्रम्क व्यन्ति किसूप में ड्रिम शिक्यासम्ब किरिडीड्रिश प्रमास कि मिश्रिक्षिक नर शक्ष किर् 3 १ रि, छड्ड प्रक्षि छेड़ी तिनाई दिन की . 139 मिनि शेड्स प्रक्रिक समस रह में चित्रें मिथियिय में अधियामें पहुंचा में हर समय बुढाया। जब ने उस पास आये तब उसने उनसे कहा तुम १ ट ण १ किंकिनिय कि कि इस के कि प्राप्त मिली इ किंगि कि निष्ठ कि मिलिसी इश पान ा हाड़ इड़ा महि एड़्व एक्ष एक्षिय एक्षिय कि

ाएकी काम किडाक निषट निषट किकी फिक डिडाइउट किकिडोस 39 प्राइंड उक्स खिप कितार 94 की डूं प्रतास डाथ में कीएंक। डूं 05 क्षेसंझिक डिड प्राइउट। फिइंक्टि म किडांस कि फिक प्रध्य मिडियट निष्ठ किडे किर्ति मिछे खिप निषट किंकियरी कि फिट एउट्टिस पि १९ ५३ कार्र एं मड़ी प्राइट नाए सुप्रक निर्मित मिछियटी किंकुए । डिडे निपास एड्ड निप्रक प्रप्राप्त डाथ ड्राइट म प्रतासम्ब

पृष्ट िंग्न मार्थीप मिनिरि एड की ड्रांति उन्हें नाव का नीं ईए । इंकी छड़ेड किंकिगिंसे ईम ग्रंडि किनक्तिय ईम निंधिड़ नड्ड की ३४ सीने अथवा वस्त्रका राखन नहीं किया। तुम श्रापही जानते हो ३३ कींगों के किसी अधिकार देने सकता है। मैंने किसीक क्षेत्रका मुद्र फिकी हिमी, छा गृष्टि भ्यायम इस्तु कि हु गिई पृष्टि ३२ और शब हे भाइपा में तुम्हें हेश्वरको और उसके अनुप्रहके बचनको

मह माइन हा भा कि द्वा मेरा मुह किर नहीं देखाने, तब उन्होंने उसे कि के के के कार्य के कार्य का कार्य के कार कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य इ जार्थना कि है। तब ने सब बहुत होने और पारक के गर्ने में लिपरक इंह यह बातें कहक उसने अपने बुरने टेकके उत्त सभीके संग कि उसने कहा खनेले देना आधिक धन्म है।

दुर्वेहोंका उपकार करना और प्रभु बिश्चकी वातें स्मर्थ करना चाहिये

फिरइनीक प्राक्त । तम्ह्रीय स्मितिक स्मित्र अपन अपन विभाव वि जहाजवी पहुंचाया।

वावस्ता विषद्वार्था वामा ।

उन्होंने आस्माकी शिचासे पावलसे कहा मिस्याबीमको न जाइये। . इप नही जास दिन मड काप किकिनाड़ी कांड्रक ग्रन्धि। वि प्रप ४ होए नगर में उगान किया क्योंकि जहाजकी बाकाई वहां उतरने-देखनेमें आया तब हमने उसे बावें हाथ छोड़ा ओए सिरियाकी जाक इ जाता था पार्क हमने उसपर चढ़के खोरू दिया। जब कुप्रस राषु किएकीनिक कि किए। इस कप पृष्टि । किड्रेप प्रमारत एराताम छोड़क इ प्रक्रिय कीय होएं हमें हमें हमें हमें हमें हमें हिम हैं जब हमने उनसे अलग होके जहाज खोला तब सीचे

हमारेकी गाने लगाके हम तो जहाजपर चढ़े और वे अपने अपने क्ष्र कि । ईकी किशार केकर्ड नेड्यु प्रमुक्ति निर्मिड मुक्षि काम इ - इंग कि मड़ाब कमार मड़ हमें किछाब महि किछी निरिष्ठ प्राप्ट फिल म्लम क्लकर्मी इत के हु एक पूरे किर्मिही तर मड़ हार र

इस्त माइन कि एक एक किए के अन्य हो है। इस इंद्रेप मिग्राफ इंसिकीत कंफ भीरू । हाएक छंग्रिस मड़ कि वर् वीरि

भविष्यहाया कहा कर्ती थीं। क कि थि थि । मिलिप सुसमाचार प्रचारक के सामें जो सामें से क्रिक प्राचा हार कार साम्नामक केउट झांड्रक काम्से कंत्रवाप कि मड़ नड़ी

जब इस बहुत दिन रह चिक्रे तब आगाब नाम एक मोवेब्य- १०

हमने यह बातें सुनी तब हम लेगा श्रीर उस स्थानक रहनेहारे भी कह को । फिर्मि खाड़ कांबाधिक अन्य होश को है है । यह कहता है कि जिस मनुष्यका यह पहुका है उसको कि इंग्रिक ामगर हिमा छ। विकाश कांग गरि छाड़ नेपर गरि कि विड्रम इत किछारे भीह काल भाग है। इस । प्राप्त भीह के ।

8१ जिन उठ कर । दूं प्राण्ति भि त्विन्प्र क्तुप्र जिन विही १४ उनके मिमीकाएअधी फिली किमान कियुकि मिस कि में . 1ई निरक पूर् नम 19म श्रीह किंद के डि हिरक कि मह की एड़ी प्रत नेसर कावल किनती करने को कि जिस्साबीमका न जाइमे। परन्तु १ है

इत तिसेके पिछे हम लोग बांध छांदर किएएशलीमका जान ११ मानता था तब हम यह कहके चुप हुए कि प्रभुकी इञ्छा पुरी होने।

थ । कि इंप मंमीकारकारी मड़ कहा। ए। ए। हुए मंड हाई नहाए मड़ इंडर कंसिटी साप क्रव्यादी निवाय क्ष्य कंसरकु सान निर्मित्र 

। एकी एड्स भड़ननाथ संड नीब्हाम

प्राचीन बीग शाये। तव उसने उनको नमस्कार कर जो जो कम्मे १६ इसरे दिन पावल हमारे संग याकृबक यहां गाया और सब १८

न्मार की है निड़क महि है निएमी किनिक माम किमिम ड्रेन विषयमें सुना है कि आप अन्यहोशियों के वीचमंके सब बिहादियों के हैं और सब व्यवस्थान विषे धुन छगावि है। और उन्होंने आपके रें कहा है भाई आप देखते हैं किइस सहस्रो विष्ट्रियोंने विष्यास करके बर्णन किया। उन्होंने सुनके प्रभुकी स्तिति किई और उससे २० क्य कप इन्ह कि कि सिंगिशिक अन्यहीशाम कि के उन्हें कि कि के उन्हें

हैं । इस रामड़ किसीक हैं किइक छिमाय मड़ कि उस किसिड़ । हैं कार पाह की रिस्प ह कीरिक रिनंड इक्य प्रक्रित राकि तड्ड की इ है । एक । में । वित्र के हो हो है ने के वित्र हो है । हो क्या है इ है

प्रमुख हर एकक निहा वहावा चड़ात वहाव वह हैं। प्रवेश किया और सन्देश दिया कि शुद्ध हीनेके दिन अथीत मेरहनीम काई हार माने क्रम मही देसरे कि गर्जा शह होने मन्दिरमें र्रु हार हिंदि । इर कि भिरानिमिक गृष्टि मिलाम क्रिड्ड डॉब रहा ३६ मार केंद्रेश मुश्वीं की की हो। मार केंद्रिस अम्ब माम हमा इनके मिर्म के हिंदा कि कि में कि है कि में कि है कि है कि है है। है। एका साहका निर्मित्रिकन्छ नका है। एस्न । है । एक अनुसार किया है की कुछ नहीं हैं परन्त वह आप भी व्यवस्थाकी पालन करते हुए उसके भि ति सम कि यो नाने कि की कि हम हे हसके विषयमें सुनी भी शुद्ध की एक है। इसके विने खनी दीकिये कि ने भिर धुंडावें किन्मह एमें किन्ह कि इन्ह। है मिम तक्षम निक्रमी है एउसम प्राप्ट ४९

३० छाया था। तब सारे नगरमें घबराहर हुई और लोग एकहे हैं।इं संग नगरमें देखा था और समक्तते थे कि वह उसको मिहरूमें किछाए किछिकीड़ मन्नीह किडीए कमड़ कि मंडेन्छ। ई फिकी ३९ भ होगा क्यानियों की मान्द्रम अपनित्र स्थानका अपनित्र भ िछड प्रक्षि हि . ई 1तई एईपट क्यांगिर का क्रका इक्वी किताछ छड़ गृष्टि काछिकार गृष्टि कार्गिछ मड़ कि है एउन्स इन ड़िष्ट ार्फ ानमाइस र्ताक किमाछड़ है . 1प्राकष्ट किछा छाड़ नड़ प्रमुद्ध ग्रिष्ट क्षिकुर क्यांगिक वस क्ष्में संप्रवेश विरुवाप निर्मित्रकृषि कामाधीए कि है पर मिंडे भूष मही नाम है कर ए

हार सुन्दे गन्ने।

मुद्र है निक क्रम पार हुन मुद्र के मार कि की विकास के कि है और इंको । हाए कि कि किए काए उकनी नितिमस्तर मह । एड़ी इंछि इंड् ान्प्राप्त किल्रकाप केछई किछित्रकार प्रिक्ष किल्रीपस्त्र में इन्ह प्रहि इंदि भाग मह किंव किंपितियोग प्राप्त है।इ। श्री है। ३२ सन्देश पहुंचा कि सारे भिष्मालीम में घवराहर हुई है। तब ३१ वन वे उसे मार डाढने चाहते थे वन पठटनके सहस्रपनिके

ाउन मह सहस्रमा हुछड्ड मार्स क्रियन वहाँ जान सकता 

वब पावल गढ़के भीतर पहुंचाजे जानेपर था तब उसने सह इ ७

## [। एक किन्द्री जोगीर पावलको कथा।]

 म हे शावल तू मुक्ते क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है • उसने मुक्तसे कहा मैं यीश नासरी हूं जिसे तू सताता है है। जो लोग मेरे संग थे उन्होंने वह ज्योति देखी श्रीर डर गये

१० परन्तु जो मुक्तसे बोलता था उसकी बात न सुनी। तब मैंने कहा हे प्रभु मैं क्या करूं. प्रभुने मुक्तसे कहा उठके दमेसकको जा श्रीर जो जो काम करनेको तुक्ते ठहराया गया है सबके विषयमें

११ वहां तुमसे कहा जायगा। जब उस ज्योतिके तेजके मारे सुमे नहीं सुमता था तब में श्रपने संगियोंके हाथ पकड़े हुए दमेसकमें

१२ त्राया । श्रीर अनिवयाह नाम व्यवस्थाके श्रनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहांके रहनेहारे सब यहूदियोंके यहां सुख्यात

१३ था मेरे पास श्राया. श्रीर निकट खड़ा होके मुक्ससे कहा है भाई शावल

18 श्रपनी दृष्टि पा श्रीर उसी घड़ी मैंने उसपर दृष्टि किई । तब उसने कहा हमारे पितरांके ईश्वरने तुम्मे ठहराया है कि तू उसकी इच्छाका जाने श्रीर उस धर्मीका देखे श्रीर उसके मुंहसे बात

१५ सुने । क्योंकि जो बार्ते तूने देखी थ्रीर सुनी हैं उनके विषयमें तू सब १६ मनुष्योंके श्रागे साची होगा । श्रीर श्रव तू क्यों विलंब करता

है . उठके बपतिसमा ले श्रीर प्रभुके नामकी प्रार्थना करके अपने १७ पापेंकी धी डाल । जब मैं थिरूशलीमकी फिर श्राया ज्योंही

उद्य प्रापाका था डाला जब मायहरावासका कर आवा ज्याहा उद्य मन्दिरमें प्रार्थना करता था त्योंही बेसुध हुन्ना . श्रीर उसको देखा कि सुमस्से बोलता था शीव्रता करके यिख्शलीमसे सट निकल जा क्योंकि वे मेरे विषयमें तेरी साची प्रहण न करेंगे।

१६ मैंने कहा है प्रभु वे जानते हैं कि तुम्पर विश्वास करनेहारोंको मै

२० बन्दीगृहमें डालता श्रोर हर एक सभामें मारता था। श्रीर जब तेरे साची स्तिफानका लोहू बहाया जाता था तब में भी श्राप निकट खड़ा था श्रीर उसके मारे जानेमें सम्मति देता था श्रीर

२१ उसके घातकोंके कपड़ोंकी रखवाली करता था। तब उसने सुमस्य कहा चळा जा क्योंकि मैं तुम्मे अन्यदेशियोंके पास दूर मेजूंगा

२२ लोगोंने इस बातलों उसकी सुनी तब ऊंचे शब्दसे पुकारा कि ऐसे मनुष्यको पृथिवीपरसे दूर कर कि उसका जीता रहना उचित २३ न था। जब वे चिछाते श्रीर कपड़े फेंकते श्रीर श्राकाशमें धूळ

२४ उड़ाते थे . तब सहस्रपतिने उसकी गढ़में ले जानेकी आज्ञा किई

### ्रपावलका विह्निकी कायसभाने आगे खड़ा किया नाना ।]

३६ प्रमुख् की ाथ ानड़ाय कियाय प्रक्षित इन कही प्रमुख प्राप्ति स्मिन कि कि स्वाप्ति का का का का कि कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति कि स्वाप्ति मिल कि स्वाप्ति 
पिड़म है । इक कका 5) ग्रंह किम्म किंग्रिड़म किंग्रिड़म है । इक कका 5) ग्रंह किंग्रिड़म किंग्रिड़म है । इक्ट्रिड़म किंग्रिड़म है । इंड्रिड़म किंग्रिड़म है । इंड्रिड़म किंग्रिड़म है । इंड्रिड़म किंग्रिड़म है । इंड्रिड़म किंग्रिड़म है । इक्ट्रिड़म किंग्रिड़म है । इक्ट्रिड़म किंग्रिड़म किंग्रिडम किंग्रिड़म किंग्रिड़म किंग्रिडम किंग्रिड़म किंग्रिड़म किंग्रिड़म किंग

हत् ह चूना फरा हु भात इंप्रंस क्षेत्र भार हा ह चून क्षेत्र क्षेत्र हैं। हे क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र हैं। क्षेत्य हैं। क्षेत्र हैं। क्

७ स्राशा श्रीरजी उठनेके विषयमें मेरा विचार किया जाता है। जब उसने यात कही तब फरीशाहशियों श्रीर सदूकियोंमें बिबाद हुआ

म और सभा विभिन्न हुई। क्योंकि सदूकी कहते हैं कि न मृतकों का जी उठना न दूत न श्रात्मा है परन्तु फरीशी दोनोंको मानते हैं।

- १ तब बड़ी भूम मची श्रीर जो श्रध्यापक फरीशियोंके भागके थे सो उठके छड़ते हुए कहने छगे कि हम छोग इस मनुष्यमें कुछ बुराई नहीं पाते हैं परन्तु यदि कोई श्रात्मा श्रथवा दृत उससे बोछा है
- १० तो हम ईश्वरसे न छड़ें। जब बहुत बिबाद हुआ तब सहस्र-पतिको शंका हुई कि पावल उनसे फाड़ न डाला जाय इस लिये पलटनको आला दिई कि जाके उसको उनके बीचमेंसे छीनके गढ़में लाओ।
- उस रात प्रभुने उसके निकट खड़े हो कहा हे पावल ढाइस कर क्योंकि जैसा तूने यिरूशलीममें मेरे बिषयमेंकी साची दिई है तैसाही तुन्ने रोममें भी साची देना होगा।

[ चालीस जिनोका उसे मार डालनेका नियम बांधना। पावलका फीलिक्स ग्रध्यक्षके पास भेजा जाना।]

१२ बिहान हुए कितने यिहूदियोंने एका करके प्रण बांघा कि जबलों हम पावलको मार न डाले तबलों जो खाये श्रथवा पीये

१३ तो हमें धिकार है। जिन्होंने श्रापसमें यह किरिया खाई थी सो १४ चालीस जनोंसे श्रधिक थे। वे प्रधान याजकों श्रीर प्राचीनोंके

पास आके बोले हमने यह प्रण बांधा है कि जबलों हम पावलको मार न डाले तबलों यदि कुछ चीलें भी तो हमें धिक्कार है।

१४ इसलिये श्रव श्राप लोग न्याइयोंकी सभा समेत सहस्रपित को सममाइये कि हम पावलके विषयमेंकी बाते और ठीक करके निर्णय करेंगे सा श्राप उसे कल हमारे पास लाइये , परन्तु उसके पहुंचनेके पहिलोही हम लोग उसे मार डालनेका तैयार हैं।

१६ परन्तु पावलके भांजेने उनका घातमें लगना सुना श्रीर श्राके
१७ गढ़में प्रवेश कर पावलको सन्देश दिया । पावलने शतपितयोंमेंसे एकको श्रपने पास बुलाके कहा इस जवानको सहस्रपितके पास

१८ तो जाइये क्योंकि उसको उससे कुछ कहना है। सा उसने उसे ले

1ई के छह भार कि इतिह क्षिप क्षित्र है। मार न दावें तबवों जो खावें अथवा पीयें तो हमें विहार किल्राम मड़ लिक्त की है । हां एए उर लेंड्निसे हैं फिल मिनाइ विकार एउन्स क्योंक अलिस वाबीसरे अधिक मनुष्य उसका १९ माष्ट्र हुन्। मिड़ारु मामम किमिड़ाम्न रुक छेट माष्ट्र कि छिट्ट कुक कि ग्राष्टि जाब इन्हें संभ्यनी कंछनाए मड़ की ई ।।।। ०९ -इड मिस्रगाष्ट किन्फ िनकी देश स्प्राप्त नंकेडी हुए। एक नेसर ्रा कि एक कि है। एक सिल में सुमार्स कहना है कि कार में जाक े 38 महिने जाह में अहस्य निमिन उसका हाथ पकड़के और 98 किनक इक भितिष्र हम वावाय मह की हैकी किम्बी का कह सहस्वपतिके प्राप्त कार्क कहा। पावर बन्धुवेते सुम किरोपसंत्र

काम् भाप कामध्य मकानित कार्ड किराग ह की छिक के सिरियारिया का कि कि कि कि एक है। कि कि कि कि कि कि कि नार रड़म किंकिशिस कि रई गृष्टि रइस्कृष्ट प्रमा गृष्टि कि छि। और शतपतिमेंमेंसे देग्हो अपने पास बुढ़ाक उसने कहा दे। सी २३ मेंने यह बातें सहस्रपतिको बताई हैं जवानको बिदा किया। ९६ की इक हम भिष्टिकी की कई ग्रहाप्ट ड्रफ निशिष्ट सम

ले जाव।

नी बात होय उसे आपके आयो कहें. आगे युरा । कुक्री काफ़र की ड्रेड़ी ग्रहाष्ट्र कि किंकिशहर्गड़ ग्रीहर कि मिप क्राा इस मनुष्यकी घातमें उगेगे तब मेंने तुरन्त उसको आपके कोई देगिव उसमें नहीं हैं। जब सुम्में बताया गया कि थिहदी इ क्षाण जाता है परन्ते वध किये जान अथवा बांधे जाने भेगव मह भाग सम्मि क्षेत्राकी काल्फाक किमर की ।भाग द्रा 35 निर्म कि । गिरार मिमिस किभिड़ारू किन्छ छ मिलिस हैं निमर और मैं जानने चाहता था कि वे उसपर किस कार्यासे दोष २८ । । । । वह सन्देश कि वह सेमी है फिरडक के का का हुन । क्रिहिसेंगेंसे पकड़ा गया था और उनसे मार डाले जानेपर था ए इति विषयि अध्य कितिस्ति विस्ति । इस सनुरक्षि के इर,५५ फलाक फड़ीक । किकी भि डिमी किमक छड़ नेसर

केह एक एक अच्छा होई की देह की प्रतिक के विक है है

ईर्ड क्हिंग के नहीं भेम । जिल्हा मंगाम क्षिमिन के पहुंच है है है । जिल्हा मंग्री मांग्री मांग्री के सिहेग है है है । प्रियं के सिहेग के सिहेग के सिहेग है । प्रियं के सिहेग क

ान्त्रम एलीन त्रमलगा कार्छज्ञूको निएए हिस्बलीस ] [ । त्राज्ञ किलगार त्राह

। हैं डिंफ़ का हा उस हिन्द का छा छो इस्त होष छोष हो है आपही जान सकता । किसी हो हो है इस मड़ भिन्छ। सप्रकृत क्षिता हम मड़ क्क्रु गाष्ट भिम्ह। ईही न ब्होन लिया श्रीर उसके दोपदायकोका आपके पास आसा क्रिंशिड रामड़ क्सिट मिट्टीफरीड डिंड काष्ट निरिमाइस प्रमिष्ट ७ पकड़के अपनी व्यवस्थाके अनुसार विचार करने चाहा। परन्तु इस नेमड़ ग्राँड डेकी 19 है किन्द्रिक हिना है । कर्ड़नीम नेसह इ । नाधर कथ्यंकु कांक्रीमान ग्राह्म ग्राह्मनाक व्यवस्था प्रधान । नाय है कि वह सनुष्य एक सिर्फ कार्म है और जगदन सार १ सुश्रीकतासे हमास क्ष्म एक एक मिल्ड शाफ्क शिक्त रहा निगष्ट गाष्ट की हुं 159क किन्छी में एडि न इन्छि कर्छाष्ट किगाह छिगह छिम छिम छिम। ई िगक णड़ार किगाम प्रमा ४ इ नी सुकल होते हैं . इसकी एन भाग भावना और अपने हिंद माक निक्की फिली क्रींगिरु काइ सुद्द साक्तिका किया प्राप्ति इ 1ताई कि एमिक कि कि हो। इसार वहत कल्याय जो होता है -जीमाज़म कु की गांग्छ नेगार पार्ट प्रमाह कड़क डाफ छत्ता वित श्रायसके आँगे पावलपर नालिश किई। जब पावल बुलाया गया नींड राहे अर्थ विकास में कार्या है अर्थ कार्या और उन्होंने कांनीनार कराधाउस जाननिवाह सहायाक प्राचीनांक

90 एकी सिमुट निर्मे जर्मराई के क्षित्र अपने सिम्से के एक एक एक स्थान के क्ष्य के स्थान के कि एक सिम्से के एक के कि एक सिम्से के एक के कि एक कि एक के कि एक

न भीड़के संग और न धूमधानके संग पाया। उनकी उचित था ११ कि जो मेरे बिरुद्ध उनकी कोई बात होय तो यहां आपके आगे होते और मुभपर देाप लगाते। अथवा यही लोग आपही कहें रें कि जब में न्याइयोंकी सभाके आगे खड़ा था तब उन्होंने मुभमें कौनसा कुकर्म पाया. केवल इसी एक वातके विषयमें जो मैंने रें उनके बीचमें खड़ा होके पुकारा कि मृतकोंके जी उठने के विषयमें सेरा विचार आज तुमसे किया जाता है। देख लगाते हैं ठहरा सकते हैं। परन्तु यह मैं आपके आगे मान १४ खेता हूं कि जिस सार्गको ने कुपंच कहते हैं उसीकी रीति पर मैं अपने पितरोंके ईरवरकी सेना करता हूं और जो बातें व्यवस्थामें और सविध्यद्धक्ताओंकी पुस्तकमें लिखी हैं उन समोंका विश्वास करता हूं. और ईरवरसे आशा रखता हूं जिसे ये भी आप रखते १४ हैं कि धर्मी और अधर्मी भी सब सृतकोंका जी उठना होगा। इसमें आप भी साधना करता हूं कि ईरवरकी और मनुष्योंकी १६ ओर मेरा सन सदा निदेखि रहे। बहुत बरसोंके पिछे मैं अपने १५ खोगोंकी दान देनेका और चढ़ावा चढ़ानेका आया। इसमें इन्होंने १६ खोगोंकी दान देनेका और चढ़ावा चढ़ानेका आया। इसमें इन्होंने १६ खोगोंकी दान देनेका और चढ़ावा चढ़ानेका आया। इसमें इन्होंने १६ खोगोंकी दान देनेका और चढ़ावा चढ़ानेका आया। इसमें इन्होंने १६ खाशियाको कितने यिहु दियोंने सुक्ते मन्दिरमें अद्व किये हुए शलीममें भजन करनेके। श्राया सुक्ते बारह दिनसे श्रीधक नहीं हुए। श्रार उन्होंने सुक्ते न मन्दिरमें न सभाके घरोंमें न नगरमें किसीसे बिबाद करते हुए श्रम्भवा लोगोंकी भीड़ लगाते हुए पाया। श्रीर न वे डम बातोंको जिनके विषयमें वे श्रब सुक्त पर उत्तर देता हूं। क्योंकि श्राप जान सकते हैं कि जबसे मैं पिरू-U n 6

थ्रीर उसने शतपतिको श्राज्ञा दिई कि पावलकी रचा कर पर २३ <mark>उसको श्रवकाश दे श्रीर उसके मित्रोंमेंसे किसीको उसकी सेवा</mark> ठीक करके बूभता था उन्हें यह कहके टाल दिया कि जब लुसिय सहस्रपति श्रावे तब मैं तुम्हारे विषयमेंकी बातें निर्णय करूंगा। करनेमें अथवा उसपास आनेमें मत रोक। यह बातें सुनके फीलिक्सने जो इस मार्गकी बातें बहुत N

यिहूदिनी थी श्राया श्राेर पावळको बुळवा के स्तिष्टपर विश्वास करनेके विषयमें उसकी सुनी । श्रोर जब वह धरम श्रोर संयमके कितने दिनोंके पीछे फीलिक्स श्रपनी खी द्वसिल्लाके संग जो N

ा गावलका कील्डक था गिवसर होना और कैसरको देखा है ।

ाहार किमार के इन क्ष्र मही कुम मही क्ष्र प्राप्त है । हो। असे मही कुम मही किमार आहे है । किमार किमार असे है । किमार किमार असे किमार 
११ जानते हैं मेंने कुछ अपराध वहीं किता है। क्योंक हें में इं जाना नात । इंडोर्स वधके पेगय कुछ किया है तो में सुख्ये हुड़ाया जाना नहीं सांगता हूं परन्तु जिन बातोंसे ये सुक्तपर दोष लगाते हैं यदि उनमेंसे कोई बात नहीं ठहरती है तो कोई मुभे उन्हेंकि हाथ नहीं सोंप सकता है. में कैसरकी दोहाई देता हूं। तब फीष्टने संत्रियोंकी १२ सभाके संग बात करके उत्तर दिया क्या तूने कैसरकी दोहाई दिई है . तू कैसरके पास जायगा।

त्रिश्चिमाके त्रागे पावलका उत्तर देना । कीष्ट ग्रीर ग्रिथिपा से पावलकी बातचीत ।

जब कितने दिन बीत गमे तब श्रिप्रा राजा श्रीर वर्णीकी १३ फीष्टको नमस्कार करनेको कैसरियामें श्राये। श्रीर उनके बहुत दिन १४ वहां रहते रहते फीष्टने पावलकी कथा राजाकी सुनाई कि एक मनुष्य है जिसे फीलिक्स बंधमें छोड़ गया है। उसपर जब मैं बिरू- १४ शलीसमें था तब प्रधान याजकोंने श्रीर यिहृदियोंके प्राचीनोंने नालिश किई श्रीर चाहा कि दंडकी श्राज्ञा उसपर दिई जाय। परन्तु १६ मैंने उनका उत्तर दिया रामियांकी यह रीति नहीं है कि जबलों वह जिसपर दोष लगाया जाता है श्रपने दोषदायकोंके श्रामने सामने न हो श्रीर दोषके विषयमें उत्तर देनेका श्रवकाश न पाय तबलों किसी मनुष्यको नाश किये जानेके लिये सोंप देवें। सो जब वे १७ यहां एकट्टे हुए तब मैंने कुछ बिलंब न करके श्रगले दिन बिचार श्रासनपर बैठके उस मनुष्यका लानेकी श्राज्ञा किई। देाषदायकोंने १८ उसके श्रासपास खड़े होके जैसे दोष में समकता था वैसा कोई दोष नहीं लगाया । परन्तु श्रपनी पूजाके विषयमें श्रीर किसी मरे १६ हुए यीशुके विषयमें जिसे पावल कहता था कि जीता है वे उससे कितने विवाद करते थे। सुभे इस विषयके विवादमें सन्देह था २० इसिलिये मैंने कहा क्या तू यिरूशालीमको जाके वहां इन बातोंके विषयमें विचार किया जायगा । परन्तु जब पावलने दोहाई दे कहा २१ मुक्ते त्रगस्त महाराजासे बिचार किये जानेकी रखिये तब मैंने श्राज्ञा दिई कि जबलों मैं उसे कैसरके पास न भेजूं तबलों उसकी रचा किई जाय। तब श्रियाने फीष्टसे कहा में श्राप भी उस २२ मनुष्यकी सुननेसे प्रसन्न होता . उसने कहा ग्राप कल उसकी सुनेंगे।

सो दूसरे दिन जब अग्रिपा और बर्गीकीने बड़ी धूमधामसे २३

किर्रुटी संप्रकृत निपट के 150 में उत्ता क्षिण्या किर्मेटी विषय के 150 में किर्मेटी विषय के 150 में किर्मेटी किर्मेटी के 150 में किर्मेटी किरमेटी किर्मेटी किर्मेटी किरमेटी कि

न् द्राय छगात है। जहां यह क्यों विष्यासके अयोग्य जाता है

श्रीहकार और आज्ञा लेके देमेसकका जाता था . तव हे राजा १३ १ हेर्स की सताता था। इस बीचमें जब में प्रधान याजकोसे करवात था थीए उनपर असन्त क्रांभिस क्रांक कार्ड वाहरक समाके वर्षेसे से बार बार बन्हें ताइना देके वीशुकी निन्दा वात किये जाते थे तब मैंने अपनी सम्मति दिई। और समस्त १९ क कर गृह एक में में होते वन्द्रीत के के मार्थ कर के के कि काप ग्रकथात्र भांकपाम नाधप गृहि पि एकी डिम मिमीलादक्षी नासरीक नामक विरुद्ध बहुत कुछ करना उचित है। और मैंने १० 3 प्रिक की तम्मम मिनेपड़ कि नेमें। कारकी किंकिनम मध्य है की । एकी किर्निशिष्ट [ । ९९-३ : ३९

सुना जी सुम्मसे बोला और इबीय भाषामें कहा है याबल है इन्हें देखी। और जब हम मह भारत के प्रमित हैं है किक्स और श्राप्त किरिंगड़िना एमं रिपक आहे किए आपर मागमें दो पहर दिनको मैंने स्वर्गसे सुरथके तेजसे आधक एक

है छिड़ नेत्र कि कि हो है एड़ी नेष्ठ कि सि है कि कींफिन 1ई 1इंछ प्रणिंग निपष्ट केटर हुन्प्र । ई फातम के छिटी इं कित हैं। तब मेंने कहा है यस तू कीन हैं. उसने कहा में भीशु ११ मिन दें मुक्त क्यों सताता है . फेलोपर लात मारता तेरे विभ

छित्रकथित कमार्केष प्रीष्ट प्रीक्ष किनामतीह छित्राप्रधीह ह की न किमिड़ लिखि छोड़ किन्द ह की . हुं 15 हि मह हि से छाप 0? किम्छी गार्त्राप्तक निर्मिष्ठिरियन्तर ग्रीय निर्मित में ग्रीय । स्वाप्त कि कि क्षि के हो।। तुम सेवक और सिक्ति में

। निए प्राकधीर ई धार धेकी हनीए छिन्छक छान्छन एए -अम् कि मांगिक नर गृह नम्मिएए जिली जेली गृह किश्वर है

०९ -द्वारी छठ किंगिमिताकिन किमिकाइकारी ग्रीह कमिन्ड किंद्रीप हुन्प्रप ३१ . जिगड न नाव किनोड़ भीगन सर निर्म ।प्रधाय नाय इ हो

क्ति वहेंका साची हेता हुआ शाजको रहरा हूं और उन बातोंका इंट डार्क में काप तामाज्ञम सम्बद्ध मित्र है है के उन्हा विक्रिकार आम १९ कड़का संप्रज्ञीम असु गिरू डिड्रुधी छुपत कांनाव नह । एडी क्षेत्रका आहे जिर्नेका और पक्षातासक केपान काम करनेका उन्हे ग्राष्ट्र किन्नक मालाक्षम किर्मिश्रीईफन्छ ग्रिष्ट मार्ड्ड ग्राप्त काफ्डी

भिर मिस्र मेहि मिहितमहास्त्रिय कि है । एडक डिम इक ड्राईड

किंगिश्रिक्टिन्द्र गृष्टि किंगिगर्छ रामड करह छिडीए सिमिक्टिप डिक महि ।। हे हिंदि हैं : इस्ट्रीक ही कहा है है । हिंदि है है

ज्यातिकी कथा सुनावेगा।

नहत्ते केवल आप नहीं परन्तु सब लोग भी जो आज मेरी सुनते कि मैंड्रोर कि की हैं इए किथिए हिम छेउन्हें डिक नेरुवाप 39 । इ । हा तू थोड़ी सुर्फ खीष्टियान होनेको सनाता है। निप्रशिष्ट कर। ई रिप्रक मारवि पाष्ट की है किनार में . ई रिप्रक नर छाह्यकी किंद्रिक इष्टब्हीम पाए एक एमिल एका है। ई छा। ७९ मिले निहें बातें उससे कियी नहीं हैं कि यह तो केनिमें नहीं किया -रिाइ म्ड की द्वे एतमार मधनी में कीएम द्वे एत्र कि कि में गिष्ट क्सिकी ई 15म्मू हाए। किंतिक मह । हु 15इक नाक किस्रीष्ट ३९ महीमाइम है। इं डिंस । इंड्रेंड में बीक ममहीमाइम है। इक क्ष्म भा है किएक उड़र्वि किछ विद्या किया है। इड़िक है छिड़िक है इं अब वह यह उत्तर देता था तब फीड़ने बड़े शब्दसे कहा है

नमुख्य वय किये जात अथवा बांध किनार केवा कुछ नहीं करता इ० वसने यह कहा तब राता और अध्वय हो होने वर्षा वर्षा को है हैं इन बन्धनोंको छोड़के ऐसे हो जाये जैसा में हूं।

। 15क्स का वहां हो वि 151ई मही म इ। इ। कि एम्से कि मुख्य के एट एक मुख्य मामिष्ट हो । ई ९६ इष्ट किंदि सिप्तमाह काल एउड़ आहे. देह राइन्टि एसं केन्ड १ इ

ी गिनक्रम वच प्रमित्त आह ्रित्वसा यहात्रपर राम नगरको और वाना वहात्रका हटना

भड़ एराक किंगड़ छस्निस काएक किला होड़ । एड़ी ४ निंड महाप गृष्टि निार छाए कांहमी छिट कंग्रक गाउनक छिमिर हमने सीदोनमें उगान किया और युनियने पावछके साथ है नाम भिसलोनिकाका एक माकिदोनी हमारे संग था। इसरे दिन छात्रिशीह प्रक्षि एड़ी छाछ नमड़ कड़क या छात विनिध्य आदासितिया नगरक एक जहाज पर जो आशिवाक तीएपरक प्रक्रि। एडी पृष्टि छाड़ कितिपितः कृष केन्डकप कित्रगण्य सान द प्रकाष्ट्र कि किन्छन्छ गृष्टि निक्की गृष्टि किन्छनाए निङ्ग्ट छ। यब तह रहराया गया कि हम यहायवर हवालिबाको यांच

कुप्रसके नीचेसे होके चले . श्रीर किलिकिया श्रीर पंफुितया १ के निकटके समुद्रमें होके लुकिया देशके सुरा नगर पहुंचे। वहां शतपितने सिकन्दिरयाके एक जहाजको जो इतिलयाको ६ जाता था पाके हमें उसपर चढ़ाया। बहुत दिनोमें हम धीरे ७ धीरे चलके श्रीर बयार जो हमें चलने न देती थी इसिलिये किट-नतासे कनीदके साम्ने पहुंचके सलमोनीके श्राम्ने साम्ने कीतीके नीचे चले . श्रीर किटनतासे उसके पाससे होते हुए श्रुमलंगर- वारी नाम एक स्थानमें पहुंचे जहांसे लासेया नगर निकट था।

जब बहुत दिन बीत गये थे और जलयात्रामें जोखिम होती १ थी क्योंकि उपवास पर्व्ब भी श्रव बीत चुका था तब पावलने उन्हें समक्ता के कहा है मनुष्यो मुक्ते स्कूक पड़ता है कि इस १० जलयात्रामें हानि और बहुत टूरी केवल बोक्ताई और जहाजको नहीं परन्तु हमारे प्रायोंकी भी हुश्रा चाहती है। परन्तु शतपितने ११ पावलकी बातोंसे श्रिषक मांक्तीकी श्रीर जहाजके स्वामीकी मान लिई। श्रीर वह लंगरवारी जाड़ेका समय कारनेको श्रच्छी १२ व थी इसलिये बहुतेरेंनि परामर्श दिया कि बहांसे भी खोलके जो किसी रीतिसे हो सके तो फैनीकी नाम कीतीकी एक लंगरवारीमें जो दिच्या पश्चिम श्रीर उत्तर पश्चिमकी श्रीर खुलती है जा रहें श्रीर वहां जाड़ेका समय कारें।

जब दिच्याकी बयार मन्द सन्द बहने छगी तब उन्होंने यह १३ समक्त के कि हमारा अभिप्राय सुफल हुआ है छंगर उठाया और तीर धरे घरे कीतीके पाससे जाने छगे। परन्तु थोड़ी बेरमें १४ कीतीपरसे अति प्रचंड एक बयार उठी जो उरकलूदन कहावती है। यह जब जहाजपर छगी और वह बयारके सामने उहर न १४ सका तब हमने उसे जाने दिया और उड़ाये हुए चले गये। तब १६ कीदा नाम एक छोटे टापूके नीचेसे जाके हम किटनता से डिंगी को धर सके। उसे उठाके उन्होंने अनेक उपाय करके जहाजको १७ नीचेसे बांधा और सुर्ती नाम चड़पर टिक जानेके भयसे मस्तूल गिराके यूंही उड़ाये जाते थे। तब निपट बड़ी आंधी हमपर १० चलती थी इसलिये उन्होंने दूसरे दिन कुछ बोकाई फेंक दिई। और तीसरे दिन हमने अपने हाथोंसे जहाजकी सामग्री फेंक १६

- दिई। श्रीर जब बहुत "दिनों तक न सूर्य्य न तारे दिखाई दिये श्रीर बड़ी आंधी चलती रही अन्तमें हमारे बचनेकी सारी श्रासा जाती रही।
- N होके कहा है मनुष्यो उचित था कि तुम मेरी बात मानते श्रीर कीतीसे न खोलते न यह हानि श्रीर हटी उठाते। पर श्रव में तुमसे बिनती करता हूं कि ढाइस बांधा क्योंकि तुम्होंमेंसे किसीके जब वे बहुत उपवास कर चुके तब पाबलने उनके बीचमें खड़ा
- में हूं श्रोर जिसकी सेवा करता हूं उसका एक दूत इसी रात मेरे १४ निकट खड़ा हुआ . श्रीर कहा हे पावल मत उर तुमें कैसरके श्रागे खड़ा होना श्रवस्य है श्रीर देख ईप्जरने समोंका जो तेरे श्रोगे खड़ा होना श्रवस्य है श्रीर देख ईप्जरने समोंका जो तेरे १४ संग जल्यात्रा करते हैं तुम्मे दिया है। इसिविये हे मनुष्या हाइस बांचा क्योंकि में ईप्जरका बिध्वास करता हूं कि जिस १६ शितिसे सुमें कहा गया है उसी रीतिसे होगा। परन्तु हमें किसी प्राथाका नाष्टा न होगा केवल जहाजका। क्योंकि ईश्वर जिसका
- NI कि हम किसी देशके समीप पहुंचते हैं। श्रीर थाह लेके उन्होंने बीस पुरसे पाये श्रीर थोड़ा श्राग बढ़के किर थाह लेके पन्द्रह पुरसे पाये। तब पत्थरैले स्थानोंपर टिक जानेके डरसे उन्होंने जहा-जकी पिद्धाड़ीसे चार लंगर डाले श्रीर भोरका होना मनाते रहे। टापूपर पड़ना होगा। जन चौदहवीं रात पहुंची ज्योंही हम श्रादिया समुद्रमें इधर उधर उड़ामें जाते थे सोंही श्राभी रातके निकट मल्टाहोंने जाता
- हीसे लंगर डालनेके बहानेसे डिंगी समुद्रमें उतार दिई . तब पावलने शतपतिसे श्रीर योद्धाश्रोंसे कहा जो ये लोग जहाजपर परन्तु जब मल्लाह लोग जहाजपरसे भागने चाहते थे श्रीर गल-काटके उसे गिरा दिया। न रहें तो तुम नहीं बच सकते हो। तब मोद्राश्रोंने डिंगीके रस्से
- इ३ जब भोर होनेपर थी तब पावलने यह कहके समोंसे भोजन करनेकी बिनती किई कि श्राज चौदह दिन हुए कि तुम लोग श्रास देखते हुए उपवासी रहते हो श्रीर कुछ भोजन न किया है। श्री स्वति में नुमस्ये बिनती करता हूं कि भोजन करो जिससे तुम्हारा इथ इसिबिये में नुमस्ये बिनती करता हूं कि भोजन करो जिससे तुम्हारा विचान होगा क्योंकि तुममेंसे किसीके सिरसे एक बाल न गिरेगा।

अब बिहान हुआ तब वे उस देशको नहीं चीन्हते थे परन्तु ३६

### [ । जानाडवही तमांगिल क्रेमाड तालीम ]

क क्य कि कि प्राप्त कार्ड है कि है क

अन्य कर अर्थ । एका अर्थ एवं । क्रिस्ट क्रक्रक अर्थ । एका अर्थ एवं । क्रिस्ट क्रिक्स क्रिस्ट क्रिक्स मिर्मित क्रिस्ट । इक्र । क्रिस्ट क्रिस क्रिस्ट क्रिस्ट क्रिस क्रिस्ट क्रिस क्र

थे कि वह सूज जायगा अथवा अवांचक मरके मेर पहेंगा परन्तु

ा केंद्रे आवश्यक या स्ता दे दिया। हम लागोंका बहुत आद्र किया और जब हम खोरुनेपर् थे तब निंडुन्ड मुद्धि। भार फिकी फिंह काप्र थि गिर्म मूफ्टाउ छन कि भि ०१ एकि देसरे कि या एक इस करा । एकी गण्ड मेर केसरे थाइ 3 पावेर ने उस पास बर्स प्रवेश करके प्राथिता किई और उसपर न कि है। पवालयका पिता उचरले और आंवलोहूसे रोगी पड़ा था से। ड्रेन्ड्रम छिलामतीय न्ड्री नित कंग्रक एड्रिय मंड्र नेसर . पि मीम ७ इस स्थानके आसपास पवितय नाम उस राष्ट्रके प्रधानकी नहीं निगड़ता है तब औरही विचार कर कहा यह तो देवता है। 

ीन में विह्नित्या वात करना और सुधनावार सुनाना। । क्रिक इमें हांछ्ड़ाम क्रिका आहे क्रिका अहि क्रिका माई क्रिका ।

निकल आये जिन्हें देखके पावलने हेंग्बरका धन्य मानके किन्छमी समड किमाउस नित गृष्टि किम्प्रियाह क्रमु ग्राप्ट नामछ । जामड़ गाकि ड्राफ छांडक। किन्न किमार छितीर छिड़ ग्राहर ५१ निर विरुद्ध किन्द्रिर नही जाम द्रिष्ट किन्छ मद्र काप किन्द्रिया द्रिष्ट ४९ होसंस्कृत वयार में। उठी ते हुसरे दिन पुतियबी नगरमें आये। क्षि किन्द्री क्य प्रक्षि चिड्डम प्राप्त क्षिती क्षित्र सह सिंड्ड । इर ६६ १२ था चल निकल । सुराङ्स मगार स्राप्त करक हम तीन दिन जिसने उस राष्ट्रमें जाड़ेका समय कारा था जिसका चिन्ह दिवस्कूरे ११ तीन मासके पीछे हम लोग सिकन्दरियाके एक जहाजपर

क्रिंग्रिक्ती काष्ट्र क्रिंगिर्क प्राप्तक निर्मि विद्वाप है ।इक मिन्छ वित मृड्ड इक्ष्म के कर पृष्टि एमाऊह इक्ष्म किरोगिक इंक इंक किर्फि हुए। ३० करता था अकला रहनेकी आजा हुई। पीन दिनके पीछे पावलने क्षित्र किसर कि एमं काइति कुए किछनए स्पृत्र पर्दा मांहे प्राह कित्रीमानक क्वांहधुन्छ नितामकाष्ट्र कि हुंचे समारे मड़ कर 38 । ।होह संशं ।

तक पिड्डो लेगा इसके विरुद्ध कारिक एक पर विरुद्धी का हुन । ए त वाह देवि कार्फ कथक समस् कींक । इति ने ३१ इन्हें कहांक क्षेप्र नीइन्छ। एका एमंग्रे मिषा इ कांक्सी भिष्म नह -अधी काई ाडधृंड मिर्रात एए एकी रिझे इक इक्डी कींगड़िक्ट

७९ कि । डाम क्य क्यांगिक कड़ कीरिक । गरमपुर क ड्रेम्ह रूप निक्रिई कह तुम सुनते हुए सुनाग परन्तु नहीं ब्याग और देखते हुए ३९ काल माप कांगिक मड़ की . 13क खिना भागड़ काकड़फ -निम डामहिकी झांड्रिकी द्वामड क्लामडा क्ली के पृत्र ।इबी का शापस में एक मत न होके जब पाबरुने उनसे एक बात कही थी ५९ व छि। ईकी न निक्ति नींनिकी ग्रन्थि एकी नाम किंतिक हुआ भीरस् सांभलों चनों करता रहा। तब कितनोंने उन २४ लासकार में भेकन्य दिलाहाका प्रस्ति भार सामाना कि। हुन हैन हो कि संस्पृष्ठी कथिए गृष्टि । इन्हें हि। सि विष्या कार्यपर उस पास आये जिनसे वह हैं अवस्त पासका हर ग्राह्म । स्मे उन्होंने उसको एक दिन उद्शाया और रहे कार विषयमें हम जानते हैं कि सब्बन उसके विरुद्धमें वात आपका सत बया है सी हम आपसे सुना वाहते हैं क्योंक इस ज्याने आपके विषयमें बुरा कुछ बताया अथवा कहा। परन्तु २२. निमिनी भिर्माण्डाम न ड्राप राष्ट्रीनी मिण्डीड्रमी मिण्डिन कपाष्ट १९ मिंह म कंकि के अप हुआ है। तब वे उससे बोले न हमी है ? काष्ट्राप्ट किलमास्ट्र कीएक अक ताक केस्ट्र किर्तागित माद्र की ०९ । ए। रुष्ट विशिष्ट कार एस स्मि भिष्टे के विश्व है। है। है। इस कार है है। इस कार है है। इस कार है है। इस कार है है। इस कार है। इस कार है। इस कार है। इस कार है। 

बहुत बिवाद करते हुए चले भए अपने भाइके वर्म रहके सभोके। इं

के उस कार कार गिला किया . अंगर विन्य के मह स्वाह के के अहम किया है। अस अस्व किया के अस्य के अ

del Gern an an Se de sie del acult ned

# रोमियोंको पावल प्रेरितकी पत्री।

[ पत्नोका ग्रामाष । ]

पावळ जो यिश्च स्रीष्टका दास थौर बळाया हुथा प्रेरित थौर हे श्व्यक सुसमाचारके लिये घळा किया गया है. वह सुसमाचार के लिये घळा किया गया है. वह सुसमाचार की स्रिक्त किया गया है. वह सुसमाचार जी स्रिक्त हारा धर्मे अपत्तकों आगेले किई थी. अर्थात उसके पुत्र हमारे प्रभु थीशु खीष्टके विषयमंका सुसमाचार जो शरीरके भावसे दाजदके बंशमें ४ से उपत्र हुआ . शौर पिवत्रताके आत्माके भावसे सतकोंके जी ४ उठनेले पराक्रम सिहत ईश्वरका पुत्र ठहराया गया . जिससे हमने श्वर्यह शौ प्रीताई पाई है कि उसके नामके कारण सब देशोंके हैं लोग विश्वाससे आज्ञाकारी हो जायें . जिन्हों में तुम भी थीशु खिछके बळाये हुए हो . रोमके उन सब निवासियोंको जो ईश्वरके प्यारे श्रीर बुळाये हुए पवित्र लोग हैं . तुम्हें हमारे पिता ईश्वरके थीर प्रभु थीशु खिछसे अनुमह श्रीर शांति मिले।

[पाघलकी रेानियोंको सुसमाचार सुनानेकी इच्छा।]

पुत्रके सुसमाचारमें करता हूं मेरा साची है कि में तुन्हें केसे निर१० न्तर स्मरण करता हूं . श्रीर निस्त अपनी प्रार्थनाश्रोमें बिनती करता हूं कि किसी रीतिसे श्रव भी तुन्हारे पास जानेको मेरी यात्रा हूंश्व११ रकी इच्छासे सुफल होय। क्योंकि में तुन्हें देखनेकी लालसा करता हूं कि में कोई श्रात्मिक बरदान तुन्हारे संग बांट लेक जिस्से १२ तुम स्थिर किये जाश्यो . शर्यात कि में तुन्हों संग बांट लेक जिस्से १२ तुम स्थिर किये जाश्यो . शर्यात कि में तुन्हों संग अपने श्रपने परस्पर १३ बिध्वासके द्वारासे तुम्हारे संग शांति पार्ज। परन्तु हे भाइयो में नहीं चाहता हूं कि तुम इससे अनजान रहा कि मैंने बहुत बार तुम्हारे पास जानेका बिचार किया जिस्ते जैसा दूसरे अन्यदेशियोंमें तैसा तुम्होंमें भी मेरा कुछ फल होवे परन्तु श्रबलों में रोका रका धन्य मानता हूं कि तुम्हारे बिरवासका चर्चा सारे जगतमें किया जाता है। क्योंकि ईश्वर जिसकी खेवा में अपने मन्से उसके पहिले में यीश्च खीष्टके हारासे तुम समोंके लिये घपने ईश्व-

हियोका ऋषी हूं । वूं में सह मि की गीममें रहते हो मुसमानार १४ भ युनानियों औ अत्यभाषियोंका और बुद्धिमानों औ विबु- १४

सुनानेकी तैयार है।

[ । कु छिषात्रको भिष्म सम्प्रकृष्ट्रे स्रो हेछ ।स्रीहर ]

। गामित कर मिम्ह समाय केमार्क की है सम्मे बिष्याससे विश्वासक कि प्रमाह किया जाता है जैसा जिला थ । तर्रह समह कीएक। है ध्यास विकर्ष है । स्प्री है अवरका । किति क्रमास करनेहारे कि की कि कराइन साक्ष्म का एड क्योंक में खिशक मुसमानारले नहीं छजाता हूं इस लिये कि १६

[ । मणेन तर्मामा इव इव अपि निवृष्ट मानू कविष्या इक्स

नाशमान मतुरव और पंक्रियों और चौपायों और रंगनेहारे इ दिनामडीम किरेट्य है बिहानकीए प्रक्रि का नव स्मूम कड़क निह उने और उनका निवृद्धि मन अधियारा है। गमा वे अपनेको २२ गुणानुबाद किया न धन्य माना परन्त अनथेक बाद विचार करने है। इस कार्या कि उन्होंने देश्वरका जानक न हेश्वरक की प्राप्त एड़ क्रिक्क कार्यांसे पहचाने जाते हैं यहांका के मनुष्य निरुत्त क्रीएम है नात के कार्य है अपर है के कार है कार्य के कार है कार्य है उत्पर् प्रवाह किया। क्योंकि जातकी सिष्टिसे उसके अहर्य गुण ?० र्राय है की कि है अवस्त काल काल समस् अवस्त की क्रिक्ट 3१ छड़ । है गिता एकी राम छोम्ह प्रका कारह है भीममा अह न मनुष्य समाहका अध्मक्ष होक्षे हैं क्ष्य स्वाहक कि अभाव १८

इस कारण ईश्वर ने उन्हें उनके सकत अनुसार 38 जन्तुक्षीकी मूर्तिकी समानतासे बद्छ डाला।

अपनी कासिकतासे एक दूसरेकी ओर जरुने रूपे और पुरुषोंके ७९ के श्रिक प्राइम्भेट किनामाम् एमं किन मिर कर्य हिमेह । छिन्छ स्वाभाविक ब्यवहारको उससे जो स्वभावक विषद है बद्छ भि नीय कामनाश्रोके बश्में लाग दिया कि उनक कियोन भी श्रीयक किहै जो सब्बहा धन्य है, आमीन। इस हत्त्र हेम्बरने रह श्रीर सृष्टिकी पूजा श्रीर सेबा स्वनहारकी पूजा श्रीर सेवासे अतादर करें . जिन्होंने हेश्बरकी सचाइका सूठसे बदल डाला २४ अशुद्ता के जिबे साग हिया कि वे आपसमें अपने श्रिगेका

ि। प्राप्ति हेपएक समर्था हे १ वस्या चयाई विविद्या

फ़िन है है है है से से संस्था है है। एक 11ई व इमाप्त है उनपर को में क्रीय पहुँगा। इर एक मनुष्य प्रमा ३ द परन्तु जो विवादी हैं और सरको नहीं मानते पर अधमकी भार् काद्र और अभरता हुंहते हैं उन्हें वह अनन्त जीवन देगा। महिमा हिन्हेर अनुसार मध्य देगा। या बुकम्ममे स्थिर रहनेस महिमा इसिट किष्ठकृति क्यू रह इह। है 18 किष्क एक्से किष्टि छिन्ही इ किनिंड डागर क्रांच्ची थायफ क्रांच्ये हे छिन्ही क्यांत फिली र परन्त अपनी करे।रता और निःपश्चातापी मनके हेतुसे अपने ्र है ि हे हैं क्रिक्स क्रमा तुर्फ पक्षात्राय करनेक हैं है। इस्पूर् शीरता औ धीरवक धनका तुच्छ जानता है और यह नहीं अ दंदकी आशासे बचुंगा। अथवा क्या तू उसकी कृपा औ। सहन-किरहर के 15 में की 15 कम मार दिया है 18 के मार दिह विकार आहे । छेर केरे कास करनेहारोका विचार करता और आपही इ गृष्टि। है शिषक ग्राप्त किञ्डे किम्बर्ट मिर्गेहर्न भाव इ हर्म की है कि का इ रा । है । एह स जानहें है हिमाह ह ह डि 1513 प्रमुख प्राप्तकी क्षित्रफार कि डि ड्रेडिट है परमुस डे 1रिंग फिर डै 1513 प्रमुख प्रमुख है सिठाव स्पर्ध है 1स्टर्स है डि 1513 प्रमुख प्राप्तकी कि है कि।फिर है 1513 है 1814 है 1814 है

शहर और करवाण होता पहिले बिहुदी फिर यूनानीको। भूनानीके। पर हर एकका जा सला करता है मिहिमा श्रीर १०

है। काष्प्रकृष्ट कीर्षित किएक मार्थ कहा है। है। काष्प्रकृष्ट की कि के कि के कि कि एकी पार काए एड़कार निर्मिड निर्मत गृष्टि गिंड पि छान एड़कार क्योंकि चितने होंगोंने बिना ब्यवस्था पाप किया है सो बिना १२ 88 । ई डिम तापक्षम डिम कर्मा के की कि

मिछए कत ई रिछम प्रगंताक किम्प्रकृष्टक मिनासक ई डिन एक्क्रक धम्मी उहरावे जायेंगे। किर जब 'अन्यदेशी लोग जिनके पास १४ मुन्द्रिक क्रिक्ट क्राय है हैं हैं समय देश क्रिक्ट हैं विक्रिक

ड्रीव लगाती अथवा देगवका उत्तर देती हैं। यह उस दिन होगा १६ प्रमुर्फ ग्राप्तन्त्री किन्छ मृष्टि है कि कि मि मि मि किन्छ मृष्टि है हैं। ने व्यवस्थाका कार्य अपने अपने हर्यमें लिखा हुआ दिखाने १४ व्यवस्था उनके पास नहीं है तीभी वे श्रपने जिसे आपही व्यवस्था

जिस है जबर मेरे सुसमाचारके अनुसार क्षेत्र कोश्च के जिस

। गार्रक प्राप्ति । वातिका विचार करेगा ।

[ । ब्रे घनस मित्रक नाक । मित्र अस्टि का किंग्रेड्डि ]

शिंत्रिम कि क एक . ई ात्रक नमागीअप दिशाह ई 1त्रक 99 किन्छ न नमानिष्ठाप कि हा एक। है 159क प्रिन दिमाह है 15ई प्रदेश । किन्त्रक न शिक्षा द्व मा तु मान किन्त्रक । इस्प्रह हु है। जिला के विकास है। है। कि एक एक एक विकास मिलाया है है। म्न किंद्री मार भार को के कार्य है को कार का मार का है कि कि ०९ क्रिकिशिक्षित गर्छ । एकिए क्रिकिश्च संभक्षित १० 3 १ । एए एक क्रिक्टिक कि की ई 15 छन्। मार्भि प्रमित्र अपन्य १ १६ न । जार है । जी हमा का होता है । के विशेष्ट्र विशेष्ट्र । है । छो। किछा है किसह शिक है । करता है । कार संक्ष्मि करहर है गरि है थ है । वहून कि विद्वा के अपर कववस्थापर भरोसा रखता १७

। ई छाड़ ठइनाम मिमिड़ोइफल फ़राक ४, हे। इस्हे मान तक्रक्ष्य है छिन है । छिन कीं एक । है । छिन हह निषयमें समंद करता है ज्यवस्थाको छंबन कर्नेसे हेश्वरका अना-निन करता है पवित्र बस्तु चुराता है। क्या तू जी ब्यवस्थाके २३

५९ ह कि हन्प्र ई माऊ फिलिए कि प्राथनक है कि

[ भिह्दी होनेकी ग्रेप्टता । हेरवरका थन्म ।

साऊ एक किने के अथवा हुई माउथ एक किन्ड्रियों कि किन्ड्रियों कि किन्ड्रियों कि किन्ड्रियों कि किन्ड्रियों कि उप किन्ड्रियों कि उप किन्ड्रियों कि । यह विकास किन्ड्रियों कि । यह विक

क्या यह भी न कहा जाय जैसा हमारी गिन्दा कि हे का यह इस मह है। और जैसा कित्ने रोग बोरुते कि हम कहते हैं। हराई कर जिस्ते भराई निकने थेसो पर इंडकी शाजा थाथे हैं। हराई कर जिस्ते भराधी भाषक बगने होगा।]

9१ कडाम एगिल का। विकास होई होई कि एक एमिल क्षेत्र है। कि विकास क्षेत्र है। कि है। कि है किए कि एमें क्ष्म का कि है। कि है। कि है। कि कि एमें कि कि है। कि कि एमें कि एमें कि एमें कि एमें कि एमें कि एमें है। कि एमें कि एमें है। कि एमें कि

आगे हें ध्वर्रहा कुछ भय नहीं है।

[ । ई दिला लिंगम सिन्जल सायका उपयोक्त हुए मेनथ सम्प्रहें ]

किसावप्रज्ञ हुन्। डिन क्षिमिस्क एष्ट स्रागड्ड काख्यवास्य यद्गात्मि की ई तिस्य त्याहासी उप यद्ग प्रिणीस्ड शिए। इ काख्यवास्य । ई । ति । ए। एडर सिमध सिसावप्रज्ञी प्रमुम सिसिस्क काख्यवास्य इ । क्षिप्रिहिष्टा एष्ट ई प्रवर्ष्ट्ड । काफ्ट्रीड्डिली रुक्क प्रवर्ष्ट्ड । एक २० नहीं . हां श्रन्यदेशियोंका भी है। क्योंकि एकही ईश्वर है जो खतना किये हुशोंको बिश्वाससे श्रीर खतनाहीनेंको विश्वासके ३१ द्वारासे धर्मी ठहरावेगा। तो क्या हम बिश्वासके द्वारा ब्यवस्थाका ब्यर्थ ठहराते हैं . ऐसा न ही परन्तु ब्यवस्थाकी स्थापन करते हैं।

[ इब्राहीमके थरनी उहराये जानेकी कथारे पूर्वोक्त बातोंके प्रसास ।]

तो हम क्या कहें कि हमारे पिता इब्राहीमने शरीरके अनुसार पाया है। यदि इब्राहीमकर्मों के हेतुसे धर्मी ठहराया

श्राया तो उसे बड़ाई करनेकी जगह है। परन्तु ईश्वरके आगे नहीं
है क्योंकि धर्मपुस्तक क्या कहती है. इब्राहीमने ईश्वरका बिश्वास

श्रिक्या और यह उसके लिये धर्म्म गिना गया। अब कार्य्य करनेहारेको

मज्री देना अनुप्रहकी बात नहीं परन्तु ऋणकी बात गिना

श्राता है। परन्तु जो कार्य्य नहीं करता पर भक्तिहीनके धर्मी
ठहरानेहारेपर बिश्वास करता है उसके लिये उसका विश्वास धर्मे

श्रिना जाता है। जैसा दाजद भी उस मनुष्यकी धन्यता जिसके

इश्वर बिना कर्मों से धर्मी ठहरावे बताता है. कि धन्य वे जिनके

द कुकर्म चमा किये गये और जिनके पाप ढांपे गये. धन्य वह

मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न गिने।

श्रेता यह धन्यता क्या खतना किये हुये लोगोंहीके लिये है अथवा खतनाहीन लोगोंके लिये भी है क्योंकि हम कहते हैं कि श्रे इब्राहीमके लिये बिश्वास धर्म्म गिना गया । तो वह क्योंकर उसके

लिये गिना गया . जब वह खतना किया हुआ था अथवा जब खतनाहीन था . जब खतना किया हुआ था सो नहीं परन्तु जब

११ खतनाहीन था। श्रीर उसने खतनेका चिन्ह पाया कि जो बिश्वास उसने खतनाहीन दशामें किया था उस बिश्वासके धर्म्मकी छाप होवे जिस्तें जो लोग खतनाहीन दशामें विश्वास करते हैं वह उन

१२ सभोंका पिता होय कि वे भी धम्मी ठहराये जायें . श्रीर जो लोग न केवळ खतना किये हुए हैं परन्तु हमारे पिता इब्राहीमके उस बिश्वासकी लीकपर चळनेहारे भी हैं जो उसने खतनाहीन दशामें किया था उन लोगोंके लिये खतना किये हुश्रोंका पिता ठहरे ।

इसको न उसके वंशको व्यवस्थाके द्वारासे भिली परन्तु विश्वासके

विष्यास व्यथं और प्रतिज्ञा निष्फळ ठहराई गई है। ब्यवस्था तो १४ अर रि है शिक्षाप किछम् काष्रकृष्य के किस्मा है भिर्म है सि है सि है है।

किन किन कि सारे वंशक किन हुई हान के किन के किन नहीं। इस कारण प्रतिज्ञा विश्वाससे हुई कि अनुपहकी ग्रिनिप १६ भि नवेंद्र दित है डिम एकिक दिस की कि है मिरमन है कि

कीएई तड़ा कि नेंस की है । एक । एक वहत है । एक । मह हैं ह प्रिष्ट की प्रति पेसा पेसा केम हैं हिम प्राप्त की हैं हम डिश्वास किया अथित देश्वरक आये में खतकोस मिला है ७१ निम्ह किसिको गिष्ट किस्क 15 हि । ई किस्का क्साइको भिक्त मिडिया कि भि फिली किन्छ किए हैं किछ अवस्था के अवस्था

। ई ामाउइठ किमी क्वांमक्त

3१ ग्राह्म अनुसार वह बहुत देशांके काँगिका मिता होय। और १६ किया दूसिलिये कि जो कहा गया था कि तेरा बंश इस रीतिसे न साह्य है। केले मायास्य इंडिए कि फिड्म क्रिक् न मायास्य इंडिए निस्ट

किम्बर्ड कार्ड इंड सिमालको हुन्म डिन मि एकी इंड्नि सिमावर स्तक्षेसी द्याका साचा। उसने इंप्लर्की प्रतिमापर आवे- २० न अपने श्रारिका जो अब स्तक्सा हुआ था और न सारक गमकी भिनि हिल्लास इन्हें के उसने यथि भी एक वरसका था तिभी

महिसा प्रगर कि इं. और निश्चय जाना कि जिस बातकी उसने २९

प्रतिज्ञा कि है है वसे करनेका भी सामधी है। इस हेतुसे यह उसके २२

इड़ ानमें किये करेर की एमा विषया गाम कि उसके निक्ने मिला इड़ : बिये धम्मे गिना गया ।

बीयुकी स्तकामसे वहाया . जो हमारे अपराधिक लिये पकड़वाया २१ हमारे कारण के उसपर विष्यास करते हैं जिसने हमारे प्रभु श्रु होशह वापा माने हिंगे किन्छे भी किन्छे । वापा अश्रोद है।

क्षिंदिमाष्ट्रकी कि नक्षव किलिय प्राप्त किल्छ प्राप्त प्राप्तकी हिप्रप्तृते ] । ।एए ।ए।उट फिनी किनील फाउड़ेड मिम्प्य जामड गृष्टि ।ए। ।

# वीयु क्षिति हारा मिलते हैं।

और भी उसके हारा हमने इस अनुमहम दिसमें स्थिर है विश्वास है । ई मारुमी स्प्रिक्टई मंड । गाड़ क्डीक खिक सुप्त ग्रामड़ है कि इ का भारहर मिम्ह भिमाहरकी मड़ की हह ामे

से पहुंचनेका अधिकार पाया है और ईश्वरकी महिमाकी आशाके ३ विषयमें बड़ाई करते हैं। और केवल यह नहीं परन्तु हम क्लेशोंके विषयमें भी बड़ाई करते हैं क्योंकि जानते हैं कि क्लेशसे धीरज

४ श्रीर धीरजसे खरा निकलना श्रीर खरे निकलनेसे श्राशा उत्पन्न होती

४ है। श्रीर श्राशा लिजित नहीं करती है क्योंकि पवित्र श्रात्माके द्वारासे जो हमें दिया गया ईश्वरका प्रेम हमारे मनमें उंडेला गया

६ है। क्योंकि जब हम निब्बंठ हो रहे थे तबही खीष्ट समयपर ७ भक्तिहीनोंके लिये मरा। धम्मी जनके लिये कोई सरे यह दुर्ठभ

 भक्तिहीनोंके लिये मरा । धम्मी जनक लिये कोई सर यह दुल्लभ है पर हां भले मनुष्यके लिये क्या जाने किसीका मरनेका भी म साहस होय । परन्तु ईश्वर हमारी त्रोर त्रपने प्रेमका माहात्म्य यूं

दिखाता है कि जब हम पापी हो रहे थे तबही खीष्ट हमारे लिये ह मरा । सो जब कि हम अब उसके लोहूके गुण्से धर्मी ठहराये

गये हैं तो बहुत श्रधिक कर के हम उसके द्वारा क्रोधसे बचेंगे। ३० क्योंकि यदि हम जब शत्रु थे तब ईश्वरसे उसके पुत्रकी मृत्युके

इंग्लेड यदि हम जब शत्रु थे तब ईश्वरसे उसके पुत्रकी मृत्युके द्वारासे सिलाये गये हैं तो बहुत श्रिधिक करके हम मिलाये जाके उत्तर सिलाये जाके उत्तर के बात के द्वारा त्रांग पावेंगे । श्रीर केवल यह नहीं परन्तु

११ उसके जीवनके द्वारा त्रांग पावंगे । श्रीर केवल यह नहीं परन्तु हम श्रपने प्रसु यीशु खीष्टके द्वाराखे जिसके द्वारा हमने श्रब मिलाप पाया है ईश्वरके विषयमें भी बड़ाई करते हैं ।

[ ग्राइमके पापफे द्वारासे मृत्युका श्रीर यीशु स्नाष्टके धर्मसे ग्रनम्त जीवनका माप्त होना । ]

इसिलिये यह ऐसा है जैसा एक मनुष्यके द्वारासे पाप जगतमें आया और पापके द्वारा मृत्यु श्राई और इस रीतिसे मृत्यु सब इस मनुष्यांपर बीती क्योंकि सभोंने पाप किया । क्योंकि ब्यवस्थालों

३३ मनुष्यापर बाता क्यांक सभान पाप किया । क्यांक व्यवस्थाला पाप जगतमें था पर जहां ब्यवस्था नहीं है तहां पाप नहीं गिना

१४ जाता । तौभी श्रादमसे मुसालों मृत्युने उन लोगोंपर भी राज्य किया जिन्होंने श्रादमके श्रपराधके समान पाप नहीं किया था •

१४ यह त्रादम उस त्रानेवालेका चिन्ह है । परन्तु जैसा यह त्रपराध है तैसा वह बरदान भी है सो नहीं क्योंकि यदि एक मनुष्यके त्रपराधसे बहुत लोग मूए तो बहुत त्राधिक करके ईश्वरका अनुमह स्रोर वह दान एक मनुष्यके त्रर्थात यीशु स्रीष्टके अनुमहसे बहुत क्षेगोंपर श्रिधकाईसे हुत्रा । श्रीर जैसा वह दंड जो एकके द्वारा

। फेक् फरार यीयु सीहके हारा अनुयह भी अनन्त जीवनके लिये धरमेके हाराहे हुआ . कि जैसा पापने सृरयुमें राज्य किया तैसा हमारे प्रभु २९ बहुत होष प्रस्तु जहां पाप बहुत हुआ तहां अनुभह बहुत श्रिक धरमी बनाये जायंगे। पर व्यवस्थाका भी प्रवेश हुआ कि अपराध रे पापी बनाये गये तेसा एक मनुष्यके आज्ञा माननेसे बहुत लेगा होय । क्योंकि जैसा एक मनुष्यके आजा रुंबन करनेसे बहुत लोग १६ निन्त समी उहरावे जानेका कारण हुआ किससे नीवन विमें देहकी आजाका कार्रण हुआ वैसा एक सम्में भी सब भनुः जीवनमें शब्प करेंगे। इसिलिये जैसा एक अपशाध सब सबुच्योंके 9ट लागड़ केष्रकि सुधि कोषक क्ष्यनुत्यक अधि हो कि है कि है। बहुत आधक कर के जो लोग अनुप्रहकी और धम्मके दानकी ार्क एक इत्यान स्थात के के एक स्थाप स्थाप किया हो। १ कप्र शिष्ट कींग्रंक। एडड्ड रुत्र किनाह थाउड्ड प्रिक्त भिष्टाप्रपृष्ट एक अप्राथक कार्या दंदकी आजा हुई प्रस्तु बरदानसे बहुत , फिफ्णेमी कीर्षिक हैं डिम नाइ इए एमि एकी पाप नेसची एडडू मे

ि विग्लासियोत पापने अलग रहना अवस्य है। वे पापने तथन

ि। है हिए साई हरकाई हरके

न की ई िंग्रक माहत्वी हि ई गुम एमं क्ष्रिक मड हीए गृहि। ई थापक दास न होने। क्योंकि जी मुत्रा है सा पापसे हुड़ाया गया ७ गया इसिखिए कि पापका शरीर चय किया जाय जिस्ते हम किर जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व वसके संग क्या पर चढ़ाया है डिफ कीएक । गिंड कप्टमं मि माननामम किनेडर कि क्सर महानी रि है पृष्ट करुछ क्सर माननामम किशुक्त किसर गया तेसे हम भी जीवनकीसी नई चाल चले। क्योंकि यदि हम ⊱ ाष्ट्राउट क्रिमीकास्य मिक्टबर्फ कातमी ब्राक्ति की का इंगा गमे विसमा बिया । सा उसकी सृत्युका बपतिसमा बनेस हम उसके ४ नितनोंने खीष्ट पश्चिका बपतिसमा लिया उसकी मृत्युका भी बप-क्षेंकर अब उसमें जीयेंगे। क्या तुम नहीं जानते हो कि हममेंसे है ह है गुम किया किया न हो . इस मा किया मार्च हिंह 🎤 जिस क्या कर क्या हम पापमे १६ जिस्से अनुपह

भिमिंकाम डिक की हैं किमार कीएँडि। पिर फिरीर एमें किमर ३ . 1 ई डिक प्राप्त किएँडि फ्री प्राप्त , ई प्राप्त डिक फ्री केटर एकि डुर प्राप्त प्रेर डिक्यू रिकी किमार कि एम कि ड्रेर कीएँडि ०१ किम्प्र पिर मह मित्रीर एड्ड । ई एतिर क्छी क्रांस्ट के कि डि इक्षि प्राप्त हिम्मर हैं कान्य कि किमर मह की किमर

वाशुस इंज्यरके लिये नीवते हैं।

किसर मह की रक न फ्यार मंगीएए गडान्प्रम शंडच्छ पाप कि 98 किस्में किएए न गृष्टि। सिडीड़ फ़ितासाप्ट क्रिएए फ़िस्मिंडम्पिष्ट 58 क़िस्मेंक्रम्प फ़िल्ल हुन्प्रभ सिडीड़ प्रांध्न किपाप केप्रक शाध्योड़ किस्मियर किस्मेंक्र रिपष्ट गृष्टि सिडीड प्रांध्न किपाप केप्रक शाध्योड़ किस्मियर किपाप प्रमान कीस्मित । पिस्मि केप्रक शाध्योड़ किस्मिय ड्रेंट केप्रथड़े 88

किएाए प्रमान कीएक। गिष्टि करक प्राप्टींड कममध्य इठ काफ्ट 188 हुन्प्रम डिंग निधार काष्प्रमध्य मह की फिलिएड गिर्मेड न एम्स्ट्रम १ डिंग मिर्फ केड्रास्ट्रम काष्प्रमध्य मह की फिलिएड प्रेंक एकी प्राप्त मह एक. एक कि

एक । डि. म सम्में . डें मिथ कंग्रस्य फुर में हैं मिथ है 36 हिए कंग्रसी फी के रिमा एए साथ मह की डि रिमा डिंम मह एका कंग्रस हैं। के स्पेर के सिंग हैं के के मांग डिंम्स फी कंग्रस डाम मांग कंग्रस के के कुछ डाम डि रिमास कंग्रस मह की यांग्रे जाम्मा कंग्रस हैं गांग्रे कंग्रस मिश हैं। मिश के मिश सिंग्स के सिंगस के

हनक तक के में हैं है एक किया की कारकी मार्च है किया है कि अवस्का १३ अने हैं एन्स्रे हैं किसी की किसी की किया है कि किया है कि किया है। १६ किया है किया किसी की किसी की किसी है।

सम् सिष्मस सर 1सं। थ ४-वेसी सिस्मध का थे सार किया पर १९ वर्ग कीएम डि ताहरू कार मह सिम्बीसिक्ष के . थे रिज्य रूप एक केप्रवर्ष मुद्रिकार माझ स्थाप कार १० । ई स्थित स्वाप्त व्यक्त

बिरवासी लेग व्यवस्थाके अधीन नहीं हैं इसलिये ईश्वरकी सेवा करना **उन्हें यावरय है। व्यवस्थाने हित्**से पाप प्रबल होता है पर प्रभुको यनुमहर्ते बुटकारा माप्त होता है।]

इसे मह्यो क्या तुम नहीं जानते हो क्योंकि में व्यवस्थाके जाननेहारोंसे बोळता हूं कि जबलों मनुष्य जीता रहे तबलों व्यवस्थाको उसपर प्रभुता है। क्योंकि बिवाहिता स्त्री अपने जीवते र स्वामीके संग व्यवस्थासे झूट गई। इसिं विये यदि स्वामीके जीतते र स्वामीके क्यवस्थासे झूट गई। इसिं विये यदि स्वामीके जीते र जी वह इसरे स्वामीकी हो जाय तो वह अस क्यवस्थासे कहावेगी परन्तु यदि स्वामी मर जाय तो वह अस क्यवस्थासे किहावेगी परन्तु यदि स्वामी मर जाय तो वह अस क्यवस्थासे निर्वन्ध हुई यहांलों कि इसरे स्वामीकी हो जानेसे भी वह व्यभिचारियी कहावेगी परन्तु यदि स्वामी के तुम स्तरे के हा जावो अर्थात उसिके जो स्तरकों र लिये मर गये कि तुम इसरेके हो जावो अर्थात उसिके जो स्तरकों र मेंसे जी उदा इसिकिये कि हम ईश्वरके लिये फल फलें। क्यवस्थाके र जब हम शारीरिक दशामें कार्य्य करवाते थे जिस्ते स्तर्थ करवाते थे जिस्ते स्तर्थ स्तरक ह होके व्यवस्थासे छूट गये हैं यहांलों कि लेखकी पुरानी रीतिपर नहीं परन्तु आसमार्थ नई रीतिपर सेवा करते हैं।

श्राज्ञाके द्वारा सुँभे ज्या श्रोर उत्तके द्वारा सुभे मार डाळा। सो १२ व्यवस्था पवित्र है श्रीर श्राज्ञा पवित्र श्रीर यथार्थ श्रीर उत्तम है। तो क्या वह उत्तम बस्तु मेरे लिये सृत्यु हुई. ऐसा न हो १३ पग्नु पाप जिस्तें वह पापसा दिखाई देवे उस उत्तम बस्तुके द्वारा ब्यवस्था बिना आगे जीवता था परन्तु जब श्राचा श्राई तब पाप जी गया श्रीर में मुशा। श्रीर वही श्राचा जो जीवनके लिये थी परन्तु पापने अवसर पाके श्राज्ञाके द्वारा सब प्रकारका लालच सुक्षमें जन्माया क्योंकि बिना ब्यवुस्था पाप सतक है। मैं तो तो हम क्या कहें . क्या ब्यवस्था पाप है . ऐसा न हो परन्तु विना व्यवस्थाके द्वारांसे मैं पापको न पहचानता हां ब्यवस्था जो न कहती कि टाटच मत कर तो मैं टाटचको न जानता। मेरे लिये सत्युका कारण ठहरी। क्योंकि पापने श्रवसर पाके 0 11

सवा करता है। कि।एउनए कि।ए हिर्मित क्रानित क्रानित विवास्त्रकार कि। हिर्मित क्षित्र हैं वंघनमें हो सिति हैं। अभागा मनुष्य के में हूं सम्बन्ध मिंगिष्ट र्भ कि दायम्बद्ध किया सम प्राप्ट है कि इरु शायम्बद्ध किञ्चीष्ट हिस कि दूं 159% 1996 कि छिए में हर मात्र मनुष्यक्ष मावस हे हे हे हे हैं है । वरन में कींफि । ई एमं 9्रेम माक एष्ट इन द्वे तिद्याम एकी माक छिन्छ ९९ है वह की द्वे 1517 एक व्यवस्था यह का में 15 15 कि वह नुरम द्वा ता है वाहर कर यह है । अब में बहा वह है । एक है। वह वह । कि में दीए पर । हूं 16एक ड्रांस हूं 16ड़ाट डिंग माक 19ह 1 कि 09 हुन के विषय अरुत है। एक मार्थ में मार्थ मार्थ है। कि मार्थ हुन कि कि कि । इ फिल्मी डिंग् के प्रमु किएक खिल्ह किएमे हैं। एमें ऐस ए एका है। कींदि उत्तम बस्तु सुक्तमें अथित मेरे श्रारिम नहीं बसती है क्योंकि की डूं 15नार में कींफ़ । ई 15छ में सम्पु कि PIP हु उ 15) कराने तात नेता हूं कि अच्छी है। से अब से में नहीं उसे करता - कब्ज में कि दूं 159क ईारी दूं 1531म दिन कि में हीए भए। दूं ३१ ाठफ़ है। है है। कि कि हिम्मी हुन्प्र है । क्रिक डिम है। है । क्रिक में कि कींफि है 15रूपा दें दिल है 15रक में कि कींफि %8 । द्वं तकि। षाइ कपाप प्राप्ट कपीरिगाए में हुन्प्रप ई कम्जी। ह । एक हरू की है िनाह मड़ कीएक । छाए ।ई छमगा हन्छा छागड़ ४१ से मेरे जिये स्थुका जन्मानेहारा हुआ इसिनिये कि पाप आज्ञाक

किमिनाइ प्रम बिन जोन्य के अनुसर मही मही माहम क्राम्स

## श्रम्सार बलते हैं।

मासहार कारी हा विश्व की माशी हो हा हा है — महार कि इंदे प्रम्ट हैं कि स्पार कि मासहार कामार क्रिम हैं कि प्रमास कि मासहार कामार क्रिम हैं। कि हैं कि हैं। कि मासहार के कि की कि हैं। के हैं। कि हैं।

श्रिएए मन उगाना ने। सृत्यु है परन्तु श्राप्तापर मन छगाना ६ । ई िहाए हम प्रांति विवासग्रह कि ई ि । अरु ह कामग्रह कि प्र र है जिएछ नम प्रगिति किरीरिय कि है शिष्टिह करीरिय कि अनुसार नहीं परन्तु आस्माके अनुसार चलते हैं पूरी किई जाय। अत्या है , इसिल के क्यक्ष्यका की मिल हमास व अर्शिक ह नित्र भार पापक कारण भेजक शरीरम पाप पर द्रको 338

। गिनामि है गिसम सम्म कि प्राक्ष कामा है निस्निन । है ते जिसने खिष्टका स्तकांमध्ये उठाया था तुम्हारे मर्तहार जिसने यीथुका सुतकांमें उठाया उसका शासा यदि तुममें बसता कापके कारण स्तक है पर आत्मा धम्मक कारण जीवन है। और ११ ती वह उसका जन नहीं है। परन्तु शिह खीष तुममें हैं तो देह १० हैं डिम ामज़रू कथि मिरिकी दीए . रि माएक कमज़ारू कुत्रप ई व्यक्ता आस्मा वससे बसवा है या वस याशीरक द्यामे नहीं इशासे हैं सी ईश्वरको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। पर जब कि ह इस्रोहे हैं । है एक्से हैं क्लिक है । क्रिक्र ईरवर्स शत्रता करना है क्योंक वह मन इंश्वरको कावस्थाक जीवन और करवाण है। इस कारण कि शरीरपर सन खगाना ७

परन्तु यहि आत्मासे देहकी किषाओंका मार्ग ते जीआगे। क्योंकि १४ है। भिंगम कि डिक कड़ी ग्रास्नुहरू कारीय मह डीफ कीरिक । डाक कड़ी इसिलिये हे माइया हम श्रारीस्के ऋणी नहीं हैं कि श्रारीस्के अनुसार १२

हाआ परन्तु लेपालकपनका आत्मा पाया है जिससे हमें हे अन्वा हैं। क्योंकि तुसमें दासत्वका आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयमान ११ हपू कंग्रहर्ड डिर ई फिल्म भारत कामग्रह कंग्रहर्ड गार्क नेत्रती

ामं केमर हिम्ही है जिल्ह छ: इ एमं किमर कि मड़ की है जिल -छोए निमं क्षिक गर्ड भिक्छीए क्ष्रकृष्ट्र है हि भिक्छीए हि े हैं नात्र होए होए । हैं नात्र के कर है सह की है । एहं भिए ३१ एमं कामग्रह जिमाइ डिपाह मिगह । ई निप्रकृ एनि ई नीयह

कि मण्ड तमित्राञ्च कम्तीय आधा आया कामजीम प्राज्ञनाई । हाए मि । मड़ीम

। इ कि। इसाम । इसिमा हिन

न् सर का है कि इस वनमा समयह है। एक सम में की कि

३४ रखता है। परन्तु यदि हम जो नहीं देखते हैं उसकी शाशा रखते हैं तेर धीरजसे उसकी बाद जोहते हैं।

ाक्रण इस मिंहगरुर्शकर गिमड़ कि मिंगाह हिम से सिंगि से इ 39 इसी कि मिंगा भिनिक हैं िनार हिम मड़ कींएम ई 103क इसड़ के आम आम एड़ इश्कार डिगार मिंगाह कु ए फेड़ी ए एक्ष की ई 10नार आड़िन्छोर कोंफ्रिड़ और 1 ई 103क िन्छी एड़ कि इस्ट्रेड्ड मिले कींगिल हिम इंड की ई 100क िन्छी मिले एड़ कि कि ई 6नार मड़ ग्रीर 1 ई 103क िन्छी निमस कि।कुड़ उन्द्र मार्छ कि ई 6नार मड़ ग्रीर 1 ई 103क िन्छी नामस काख्डुड़ उन्द्र कि इड़ेड्ड कि मिंस कि।इड़ेड्ड किसड़ कि मिले क्रिक होमड़ ई 103क फ्राक ग्रीर ह नामस काख्डुड़ किसड़ कि मिले क्रिक होमड़ ई 103क फ्राक क्रिक्ट निपट निम्ह इन्ड 101ट सिगाह निम्ह इन्हों कींग्रिंग 1 ई 95 35 मिंग्ड्ड मिंग्ड इंड इंड किसड़ी 10155 सिगाह किनिड़ 125 किएक

भिम्स इन्ही गृष्टि थि गगुरुठ मिम्स इन्ह गिरुठ इन्ही गृष्टि । ईड़ी थि गमुडीए इन्ह गगुरुठ हु गृष्टि गिमुड गृह्यु ट्रीए . इंक गम्म ग्रेगोंग्रेड मुद्र मुद्र कि छुर न किह्यु हुनी निपष्ट निप्ति । गगुरे निक इन्हों ग्रेमुड कि दृष्ट मुद्र गमु किछ्ट ग्रि गमुडो गृष्टि किछि क्षिम मुद्र छुट हुन्गुम ।इन्हि निक्र गृह्यु हुन्ह कुरुट्यु ।।एई न फ्रोफ्ट छुट्छ छिन गृष्टि इट्ट

ठगावेगा . क्या ईरवर जी धर्मी ठहरानेहारा है । दंडकी श्राज्ञा ३४ निहारा कौन होगा . क्या खीष्ट जो मरा हां जो जी भी उठा जो रवरकी दहिनी श्रीर भी है जो हमारे लिये बिनती भी करता े। कीन हमें सीष्टके प्रेमसे ग्रलग करेगा . क्या क्लेश वा संकट ३४ ग्रा उपद्भव वा श्रकाल वा नंगाई वा जोखिस वा खड़ा। जैसा ३६ लेखा है कि तेरे लिये इम दिन भर घात किये जाते हैं हम बध होनेवाली भेड़ोंकी नाई गिने गये हैं। नहीं पर इन सब बातोंमें ३७ हम उसके द्वारासे जिसने हमें प्यार किया है जयवन्तसे भी श्रिधक हैं । क्योंकि में निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न ३८ दुतगण न प्रधानता न पराक्रम न बर्त्तमान न भविष्य . न ऊंचाई ३६ न गहिराई न श्रीर कोई सृष्टि हमें ईश्वरके प्रेमसे जो हमारे प्रम सीष्ट यीशुमें है श्रलग कर सकेगी।

ियहदियोंके विषयमें पावलका बहुत चिन्ता करना ।

में ख़ीष्टमें सत्य कहता हूं में भूठ नहीं बोछता हूं श्रीर मेरा मन भी पवित्र श्रात्मामें मेरा साची है . कि मुक्ते बड़ा २ शोक श्रीर मेरे मनकी निरन्तर खेद रहता है। क्योंकि मैं श्राप ३ प्रार्थना कर सकता कि श्रपने भाइयोंके लिये जा शरीरके भावसे मेरे कुदंब हैं में खीष्टसे सापित होता। वे इस्रायेली लोग हैं श्रीर ४ लेपालकपन थ्री तेज थ्री नियम थ्री व्यवस्थाका निरूपण थ्री सेवकाई ग्री प्रतिज्ञाएं उनकी हैं। पितर लोग भी उन्होंके हैं ग्रीर ४ उनमेंसे शरीरके भावसे लीष्ट हुआ जो सब्बंप्रधान ईश्वर सब्बंदा धन्य है . श्रामीन।

[ ईश्वरकी इच्छापर कीई मनुष्य बिवाद न करे।

पर ऐसा नहीं है कि ईश्वरका बचन टल गया है क्योंकि सब लोग ६ इस्रायेली नहीं जो इस्रायेलसे जन्मे हैं . श्रीर न इसलिये कि इब्राहीसके बंश हैं वे सब उसके सन्तान हैं परन्तु ( लिखा है ) इसहाकसे जो हो सो तेरा बंश कहावेगा। अर्थात शरीरके जो न सन्तान सो ईश्वरके सन्तान नहीं हैं परन्तु प्रतिज्ञाके सन्तान बंश गिने जाते हैं। क्योंकि यह बचन प्रतिज्ञाका था कि इस समयके ह अनुसार में आजंगा और सार:को पुत्र होगा । और केवल यह १० नहीं परन्त जब रिवका भी एकसे अर्थात हमारे पिता इसहाकसे

११ गर्भवती हुई . श्रीर बालक नहीं जन्मे थे श्रीर न कुछ भला श्रथवा बुरा किया था तबही उससे कहा गया कि बड़का छुटकेका

१२ दास होगा • इसलिये कि ईश्वरकी मनसा जो उसके चुन लेनेके अनुसार है कम्मोंके हेतुसे नहीं परन्तु बुळानेहारेकी श्रोरसे बनी

१३ रहे। जैसा लिखा है कि मैंने याकूबको प्यार किया परन्तु एसौको श्रिप्रय जाना।

१४ तो हम क्या कहें . क्या ईश्वरके यहां श्रन्याय है . ऐसा न हो।

३४ क्योंकि वह मूसासे कहता है मैं जिस किसीपर द्या करूं उसपर द्या करूंगा श्रीर जिस किसीपर कृपा करूं उसपर कृपा करूंगा।

१६ सो यह न तो चाहनेहारेका न तो दौड़नेहारेका परन्तु दया करनेहारे १७ ईश्वरका काम है। क्योंकि धर्म्मपुस्तक फिरऊनसे कहती है कि मैंने

१७ इश्वरका काम ह । क्यांक धम्मपुस्तक फिरऊनस कहती ह कि मन तुमें इसी बातके लिये बढ़ाया कि तुम्में अपना पराक्रम दिखाऊं १८ और कि मेरा नाम सारी पृथिवीमें प्रचार किया जाय । सो वह

अन्द श्रार कि मरा नाम सारा पृथिवाम प्रचार किया जाय। सा वह जिसपर दया किया चाहता है उसपर दया करता है परन्तु जिसे

१६ कठोर किया चाहता है उसे कठोर करता है। तो तू मुक्तले कहेगा वह फिर दोष क्यों देता है क्योंकि कौन उसकी इच्छाका सामना

२० करता है। हां पर हे मनुष्य तू कौन है जो ईश्वरसे विवाद करता है. क्या गड़ी हुई वस्तु गढ़नेहारेसे कहेगी तूने मुक्ते इस रीतिसे

२१ क्यों बनाया । ग्रथवा क्या कुम्हारकी मिट्टीपर ग्रधिकार नहीं है कि एकही पिंडमेंसे एक पात्रकी ग्रादरके लिये ग्रीर दूसरेकी

२२ अनादरके लिये बनावे । श्रीर यदि ईश्वरने श्रपना क्रोध दिखानेकी श्रीर श्रपना सामर्थ्य प्रगट करनेकी इच्छासे क्रोधके पात्रोंकी जो

२३ विनाशके योग्य किये गये थे बड़े धीरजसे सही . श्रीर दयाके पात्रों पर जिन्हें उसने महिमाके लिये श्रागेसे तैयार किया श्रपनी महिमाके धनको प्रगट करनेकी इच्छा किई तो तू कौन है जो

२४ विवाद करे। इन्होंकी उसने बुलाया भी अर्थात हमोंकी जो केवल

२१ यिहूदियोंमेंसे नहीं परन्तु श्रन्यदेशियोंमेंसे भी हैं। जैसा वह होशेयाकी पुस्तकमें भी कहता है कि जो मेरे छोग न थे उन्हें मैं २६ श्रपने लोग कहूंगा श्रीर जो प्यारी न थी उसे प्यारी कहूंगा। श्रीर

जिस स्थानमें ले।गोंसे कहा गया कि तुम मेरे ले।ग नहीं हो वहां २७ वे जीवते ईश्वरके सन्तान कहाबेंगे। परन्तु यिशौयाह इस्रागेलके

निहमें नात । ते हम क्या कहें . यह कि अन्यदेशियोंने जो धम्मीका पीख़ा ३० नहीं करने थे धम्मीको श्रथित उस धम्मीयोंने जो विष्णास्त हैं पास

कियासस नहा परन्तु जस ब्यवस्थाक कमास अस्य पाया करण वाया करण थे के उन्होंने उस ठेसके परधरपर और खाई . जैसा लिखा है ३३ हेखी में सिमेनिमें एक ठेसका परथर श्रीर ठाकरकी चरान रखता

। गागड़ न ठाटवीरु 1छ फ़्र फ़्राइथडी प्राप्त ड्रीक क्य ग्रीह ड्रे [। निगम ज़िन क्रिक्स क्षेत्रहरू कि गई क्लाइज़िक्स ]

िम गृष्टि छिटड़ किनम र्पेम किन के अमान्ड छिड़ाम है । कुं किन किणाह केन्द्र हुं 155क छे छुटड़े में 1ह 15 किए । ट 1535 नष्ट किन के प्रवर्ड़ किन्द्र की हुं 155 कि ए प्रमुट्ट में की फिट ह न किसम के प्रवर्ड़ कि की एक। डिन छिति। किनाह हुन्छ है के प्रवर्ड़ के एक किन किन्छ ने प्रवाहित प्रमुद्ध के प्रवर्ध के उन्हर्टित

8 ब्रिक्ष क्रीड्रिक्स स्ट्राह्म हे के विश्व है है स्ट्रीस क्रिक्स क्रिक्स है। इ.स. है सिक्स क्रीड्रिक

स्राह्य सिम्स नेप्रह गृष्टि कि नाम किषुषि स्रिय सिउस नेप्रष्ट 1 गार्काम प्राह्म ह कि गारिक मिसेंकेम्प्रस्ट किस्ट के कि के छुड़ेस् ग्रीष्ट ई गिना मिकी स्राह्म किसे किस्पट सिम्स कीप्रिक ०१ ई किड़क कत्म्म्यस्पट कीप्रिक । ई गिना फिनी नाम किसे किया १९ किड्डिं।। गार्ज न किसोड़ कि कि सावश्र्वी प्रमुख्य हिंदि कि की ९१ ध्रिय डिक्स् किसिस कीप्रिक ई डिन सि इस स्विनान ग्रीष्ट कीप्रका डिक्स इं किस्ट इं किस्ट विश्वित किस्ट कि किसी किस्ट हिंदि है है

अर्थ युनानाम कुछ भद्र मा नहा ह क्याक संमीका पुक्हा प्रभु १३ हैं जो संभोंके लिये जो उससे प्राधेना करते हैं धनी हैं। क्योंकि जो है परमश्वरक नामका प्राधेना करेगा, हो। जाया पानेगा।

प्राकृति महार्था स्वाकृत स्थात स्था

े हैं निना हैं है। गरिंड किया हुं समय हैं 153क में पूर्ग। हैंग 38 समते हैं हिन गरिंड क्य कि प्रणेड़च्छ में हैं 153क सिम्स किंडीप 1 गाम्साइम्ब क्षिस किमस प्रणागिंड इंडिनी क्य में गाम्साइम्ब डाइ क्षेप्त कि हैं 153क किमस महास होगा हिन्म ०९ 20 विस्तु हिन सम्म कि 1811 गिर्म में सिम्स हैं 155क हैं 155क किसस में प्रणागिंड किसाइम हिन्स । 185 डाम में प्रमेन इंडिंग हैं

हैं 11530 ड्रेड 180 महा कि मिन स्था है 11530 ड्रेड 180 में 50 कर 180 हैं 11530 ड्रेड 180 में 50 कर 180 हैं 18

[ 1 மூர் மக சுவி கும் சமாவி தோ மான செல்கோதை செலாத்] பான செல்ப்பில் சிமாக சிரகவத் 100 தி 100 நி மி சான செலியில் நிலை சிரியில் நிலை சிரியில் நிலை சிரியில் சிரியில் சிறியில் சிரியில் சிரியியில் சிரியில் சிரியியில் சிரியில் சிரியியில் சிரியில் சியில் சிரியில் சிரியில लोगोंको जिन्हें उसने श्रागेसे जाना त्याग नहीं दिया है. क्या तुम नहीं जानते है। कि धर्म्मपुस्तक एलियाहकी कथामें क्या कहता है कि वह इस्रायेलके बिरुद्ध ईश्वरसे बिनती करता है . कि हे ३ परमेश्वर उन्होंने तेरे भविष्यद्वकात्रींकी घात किया है श्रीर तेरी बेदियोंकी खोद डाला है श्रीर में ही श्रकेला छूट गया हूं श्रीर वे मेरा प्राण लेने चाहते हैं। परन्तु ईश्वरकी बाणी उससे क्या ४ कहती है . मैंने श्रपने लिये सात सहस्र मनुष्योंका रख छोड़ा है जिन्होंने बाग्रलके श्रागे घुटना नहीं टेका है। सो इस रीतिसे इस ४ बर्तमान समयमें भी अनुप्रहसे चुने हुए कितने लोग बच रहे हैं। जो यह अनुप्रहसे हुआ है तो फिर कम्मोंसे नहीं है नहीं तो अनुप्रह ६ श्रब श्रनुग्रह नहीं है . पर यदि कर्मोंसे हुत्रा है तो फिर श्रनुग्रह नहीं है नहीं तो कर्म श्रब कर्म नहीं है। तो क्या है. इस्रायेली ७ लोग जिसकी ढ़ंढ़ते हैं उसकी उन्होंने प्राप्त नहीं किया है परन्तु चुने हुश्रोंने प्राप्त किया है श्रीर दूसरे लोग कठोर किये गये हैं। जैसा प लिखा है कि ईश्वरने उन्हें श्राजके दिनलों जड़ताका श्रात्मा हां श्रांखें जो न देखें श्रीर कान जो न सुनें दिये हैं। श्रीर दाऊद कहता ह है उनकी मेज उनके लिये फंदा श्रीर जाल श्री ठीकरका कारण श्रीर प्रतिष्ठल हो जाय। उनकी श्रांखोंपर श्रन्धेरा छा १० जाय कि वे न देखें श्रीर तू उनकी पीठकी बित्य मुका दे।

तो में कहता हूं क्या उन्होंने इसिल्ये ठोकर खाई कि गिर ११ पड़ें. ऐसा न हो परन्तु उनके गिरनेके हेतुसे अन्यदेशियोंको आण हुआ है कि उनसे डाह करवावे। परन्तु यदि उनके गिरनेसे जगतका १२ धन श्रोर उनकी हानिसे अन्यदेशियोंको धन हुआ तो उनकी भरप्रीसे वह धन कितना अधिक करके होगा। में तुम अन्यदे १३ शियोंसे कहता हूं, जब कि में अन्यदेशियोंके जिये प्रेरित हूं में अपनी सेवकाईकी बढ़ाई करता हूं, कि किसी रीतिसे में उनसे १४ जो मेरे शरीरके ऐसे हैं डाह करवाके उनमेंसे कई एकको भी बचाऊं। क्योंकि बिद उनके त्याग दिये जानेसे जगतका मिलाप हुआ तो १४ उनके प्रहण किये जानेसे क्या होगा क्या मृतकोंमेंसे जीवन नहीं। यदि पहला फल पवित्र है तो पिंड भी पवित्र है और यदि १६ जड़ पवित्र है तो डाजियों भी वित्र हैं। परन्तु यदि डाजियोंमेंसे १७

जलपाईक ब्रम् साड जापेगे। कितमा अधिक करक ये कि स्वामाविक दालिका है अपनेही नी एत समावक विरुद्ध अच्छा जरुपाईक वृष्में सारा गया तो मिर तु वस जलपाईके बुचसे जो स्वभावसे जंगवी है कारा गया कीएक । है 15कार उत्तर करी इन्ह प्रहर्द कीएक क्षिक दार दार ४,९ कि ड्रेंग म मिमाव्यवीष कि भि व गृष्टि । गाम्प्रात राजाज डाक भि इड् कु रि डिन , एक रि इर रान सारक विश्व है कि कुपा , वहीं वी तू ड्रेड्क प्रमन्ड हम प्रांग कि . छाड़ कि हें हक प्रांह कि कि हि है हि। इंदि म भि मह की हि म १ मही पर है। हो - १३ अभिमानी मत हो परन्तु भय कर । क्योंफ की हे इप्र हि एवा स्नामान ्रें इंग्रें मिराहर है। के देंग कि इंग्रें मिर्हें के माहर -ब्राह हाखनां नोइ हानी गई की में सारा जाज । अञ्छा वे आबे-३६ तू जड़का आधार नहीं परन्तु जड़ तेरा आधार है। फिर तू कहेगा मिर्फ फ्रेंक इसड क्रू कि क्रुप्त । एक क्रम इसड इक्रों क्रिक्शिक न? कि है। एड हो। से एक है के हैं। एक एक है। एक एक है। है। हो। । उसे मिड़िन्ह कांत्र कड़ाफफ छिएक है पृष्टि द्वार कांड्र इंति निर्माक

भि प्रमार को है कि विभाग है का एक कि के के हैं है की इ है होते तुमपर हया किई है। है है। इसी अब अपान किए है है क्षेत्रवर्त आहार कंघन किहे परन्तु अभी उनके आहा उद्धानक काहर सम्ह किं कीएक । डिम । हार्मित हम मिक मेडडाऊह ० इ मुद्धि भिर्मित्रफ निपष्ट प्रध्ये की फिन । है प्राष्ट प्राप्तक की प्रतिनी ३९ भावले तुम्हारे कारण बरी है पर्न्तु चन लिये जानेक भावले इद करूंगा तब उनसे पही मेरी ओएस नियम होगा। वे सुसमाचारक रूड । कांगिए किन्छ में उत्ता करेगा। जब में उनके पावें को हुर प्रादेश किसा है कि बचानेहारा भियोनसे आवेगा और माह रुधास्त्र । भारत हो । जबला अन्यद्वियामी संपूर्ण संख्या प्रवेश न करे तवारा कुछ की जीय रही ऐसा न ही कि अपने लेखे बुद्धिमान होआ अथात कि १४ और हे भाइयो में नहीं चाहता हूं कि तुम इस भेदसे अन-

३२ द्या किई जाय । क्योंकि ईंग्बर्ने सभोके। आजा उद्ध्यममें बन्ह

। रेक एष्ट्र उपिस की मिडीसड़ एक प्रक

### [ईरवरके ज्ञान श्रीर न्यायका बखान।]

श्राहा ईश्वरके धन श्रोर बुद्धि श्रोर ज्ञानकी गंभीरता . उसके ३३ बिचार कैसे श्रधाह श्रोर उसके मार्ग कैसे श्रगम्य हैं। क्योंकि ३४ परमेश्वरका मन किसने जाना श्रधवा उसका मंत्री कौन हुश्रा। श्रधवा किसने उसको पहिले दिया श्रोर उसका प्रतिफल ३४ उसको दिया जायगा। क्योंकि उससे श्रोर उसके द्वारा श्रोर उसके ३६ लिये सब कुछ है . उसका गुणानुबाद सर्ब्बदा होय . श्रामीन।

[अपने अपने यद और सामध्येके अनुसार प्रभुक्ती सेवा करना विश्वासियोंकी आवश्यक है इसका वर्णन ।]

सो हे भाइयो में तुमसे ईश्वरकी दवाके कारण बिनती 🕇 करता हूं कि अपने शरीरोंका जीवता और पवित्र और ईश्वरकी प्रसन्नता याग्य बलिदान करके चढ़ात्रों कि यह तुम्हारी मानसिक सेवा है। श्रीर इस संसारकी रीतिपर मत चला करे। २ परन्तु तुम्हारे मनके नये होनेसे तुम्हारी चाल चलन बदली जाय जिस्तें तुम परखो कि ईश्वरकी इच्छा अर्थात उत्तम श्रीर प्रसन्नता बोग्य श्रीर पूरा कार्य्य क्या है। क्योंकि जो श्रनुग्रह सुक्ते दिया ३ गया है उससे मैं तुममेंके हर एक जनसे कहता हूं कि जो मन रखना उचित है उससे ऊंचा मन न रखे परन्तु ऐसा मन रखे कि ईश्वरने हर एकको विश्वासका जो परिमाण बांट दिया है उसके श्रनुसार उसकी सुबुद्धि मन होय । क्योंकि जैसा हमें एक देहमें ४ बहुत श्रंग हैं परन्तु सब श्रंगोंको एकही काम नहीं है . तैसा हम ४ जो बहुत हैं खीष्टमें एक देह हैं श्रीर पृथक करके एक दूसरेके श्रंग हैं। ग्रीर जो ग्रनुग्रह हमें दियां गया है जब कि उसके ग्रनुसार ६ भिन्न भिन्न बरदान हमें मिले हैं तो यदि भविष्यद्वाणीका दान हो तो हम विश्वासके परिमाणके अनुसार बोलें . अथवा सेवकाईका ७ दान हो तो सेवकाई में लगे रहें . श्रथवा जो सिखानेहारा हो सो शिचामें लगा रहे • अथवा जो उपदेशक हो सो उपदेशमें लगा न रहे . जो बांट देवे से। सीधाईसे बांटें . जो अध्यचता करे सो यत्नसे करे . जो दया करे से। हर्षसे करे ।

🍃 [ प्रेम श्रीर नम्रता श्रीर समा इत्यादि करनेका उपदेश। ]

प्रेम निष्कपट होय . बुराईसे चिन्न करो भलाईमें लगे रहो। ६,९०

आत्रीय प्रेमसे एक दूसरेपर मया रखा . परस्पर आदर करनेमें ११ एक दूसरेसे बढ़ चले। । यत करनेमें श्रालसी मत हो . श्रात्मामें १२ श्रनुरागी हो . प्रभुकी सेवा किया करो । श्राशासे श्रानन्दित हो . १३ क्रेशमें स्थिर रही • प्रार्थनामें लगे रहा । पवित्र लोगोंका जो त्रावश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो . श्रतिथि १४ सेवाकी चेष्टा करो । अपने सतानेहारोंकी आशीस देखेा. १४ श्राशीस देशे . स्नाप मत देशे । श्रानन्द करनेहारींके संग १६ त्रानन्द करो श्रीर रोनेहारोंके संग रोश्री। एक दूसरेकी श्रीर एकसां मन रखो . जंचा मन मत रखो परन्तु दीनेांक्षे १७ संगति रखो . श्रपने लेखे बुद्धिमान मत होश्रो । किसीसे बुराईके बदले बुराई मत करो . जो बातें सब मनुष्योंके श्रागे भली हैं १८ उनकी चिन्ता किया करो । यदि हो सके तुस तो श्रवनी श्रोरसे १६ सब मनुष्योंके संग मिले रहो। हे प्यारो श्रपना पळटा मत लेखो परन्तु कोधको ढांव देश्रो क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम २० है . परमेश्वर कहता है मैं प्रतिफल देऊंगा । इसिबये यदि तेरा शत्र भूखा हो तो उसे खिला यदि प्यासा हो तो उसे पिला क्योंकि यह करनेसे तू उसके सिरपर श्रागके श्रंगारोंका देरी लगावेगा।

२१ बुराईसे मत हार जा परन्तु भळाईसे बुराईको जीत से।

[ देशापिकारिशेंक बगर्ने रहनेकी ज्ञावस्वकता । ]

हर एक मनुष्य प्रधान अधिकारियों के अधीन हो वे क्यों कि कोई अधिकार नहीं है जो ईश्वरकी ज्ञोरसे न हो एर जो अधिकार हैं सो ईश्वरके ढहराये हुए हैं । इससे जो अधिकारका बिरोध करता है सो ईश्वरकी बिधिका साम्ना करता है ज्ञीर साम्ना करनेहारे अपने लिखे दंड पावेंगे । क्यों कि अध्यच लोग भले कामोंसे नहीं परन्तु जुरे कामोंसे डरानेहारे हैं . क्या तू अधिकारिसे निडर रहा चाहता है . भला काम कर तो उससे तेरी सराहना होगी क्योंकि वह तेरी भलाईके लिये ईश्वरका सेवक है । परन्तु जो तू जुरा काम करे तो अय कर क्योंकि वह खड़को बृधा नहीं बांधता है इसलिये कि वह ईश्वरका सेवक अर्थात कुकर्मापर कोध पहुंचानेको दंडकारक है । इसलिये अधीन होना केवल उस क्रोधके कारण नहीं परन्तु बिवेकके कारण भी

भय करो जिसका आदर करना है। उसका आदर करो। महसूल देना हो उसे महसूल देशो जिससे भय करना है। उससे छिए। क्षिड़ एक छिए । इ. १०५ इ. १० कि है १६० १६० है १६० १६० ण एन इसी बात में एक हैं। से समें के का कहा है है इ हैं किए के क्रिक्ट है कि शिष्ट कि है है एउट हैं है

मिस जी व्यवस्थाका सार है इसका वर्षन ।

िसमय देखन यथकारक कायांका त्यानका सपदेय । नहीं करता है इसिनिये प्रेम करना व्यवस्थाका पूरा करना है। 9१ इं19ह इन् किभि।ईम मध्। ई इएमे किम्प एक मध् नामम निमूख इसरी आजा यदि होग तो इस बातमें अथति तू अपने पहासिकी इंकि गृष्टि एक हम हछाछ ई हम दिए दिस एक हम निर्ह एक 5 तम एडिंगिन प्रक तम तमागिष्ठप्र की इष्ट कींग्रिक । है हैकी भिष्ट पिनिका ऋषा नमीति ता देशभे विषय करात है उसने कवनका निसीका कुछ अया मत भारो केवल एक दूसरेको प्यार द

कि नींद्स हमारे जागनेका समय अब हुआ है क्योंके जिस समयमे यह इसिविये भी किया चाहिये कि तुस समयका जानते हो ११

की मतवालपनमें अथवा ब्बिमिनार् थे। जुनपनमें अथवा नेर थी। नैसा दिनका बाहिय तैसा इस शुभ सीतिस चळ . जीका कोहा १३ । रु म्डीप मरुक्ता किनिफिए काराह कामाक कारकष्टनष्ट मड निकट है। रात बढ़ गई है और दिन निकर आया है इसिलिये १२ इमने बिष्वास किया उस समयसे अब हमारा जाण आधिक

। फिक क्रम किन्ही किन्छ एए किकिश्व क्रमूह किही डाहमें न चर्छे। परन्तु प्रभु वीयु क्रीक्का पहिन को थार शरीरक 98

ु इब्बेल भाइवे सूद्रम बातांका विवाद करनेका मिवेथ ।

क्ह अपनेही स्वामीक आगे खड़ा होता है अबवा गिरता है. परन्तु प्रह्मा किया है। तू कीन है जो परापे लेकको देशों है। है प्रकी फ़ुड़ा खाता है। जो खाता है से न खानेहारेको तुन्छ न जाने और जो है है कि सब कुछ खाना उचित है परन्तु जा दुब्बल है हो। सागपात १ है उसके सतका बिचार क्र्नेक नहीं। एक जन विश्वास करता है अप

- १ वह खड़ा रहेगा क्योंकि ईश्वर उसे खड़ा रख सकता है। एक जन एक दिनको दूसरे दिनसे बड़ा जानता है दूसरा जन हर एक दिनको एकसां जानता है हर एक जन अपनेही मनमें निश्चय कर लेवे।
- ६ जो दिनको मानता है सो प्रभुके लिये मानता है श्रीर जो दिनको नहीं मानता है सो प्रभुके लिये नहीं मानता है . जो खाता है सो प्रभुके लिये खाता है क्योंकि वह ईरवरका धन्य मानता है श्रीर जो नहीं खाता है सो प्रभुके लिये नहीं खाता है श्रीर ईरवरका धन्य ७ मानता है। क्योंकि हममें से कोई श्रपने लिये नहीं जीता है श्रीर
- द कोई श्रपने लिये नहीं मरता है। क्योंकि यदि हम जीवें तो प्रमुक्ते
- बिये जीते हैं श्रीर यदि मरें ते। प्रभुके बिये मरते हैं सी यदि ह हम जीवें श्रथवा यदि मरें ते। प्रभुके हैं। क्योंकि इसी बातके छिये
- खीष्ट मरा उठा श्रीर फिरके जीया भी कि वह मृतकों श्री जीवतोंका १० भी प्रभु होवे । तू श्रपने भाईको क्यों दोषी ठहराता है श्रथवा
- १० भा प्रभु हाव । तू अपन भाइका क्या दाषा ठहराता ह अथवा तू भी अपने भाईको क्यों तुच्छ जानता है क्योंकि हम सब खीष्टके
- ११ बिचार श्रासनके श्रागे खड़े होंगे। क्योंकि छिखा है कि परमे-श्वर कहता है जो मैं जीता हूं तो मेरे श्रागे हर एक घुटना
- १२ कुकेगा श्रोर हर एक जीभ ईरवरके श्रागे मान लेगी । सो हममें से हर एक ईरवरको श्रपना श्रपना लेखा देगा ।

[ इंश्वरका राज्य लाना पीना नहीं है पर थर्म्स श्रीर मिलाप श्रीर श्रानन्द है। ]

१३ सो हम श्रब फिर एक दूसरेको दोषी न ठहरावें परन्तु तुम यही ठहराश्रो कि भाईके श्रागे हम ठेस श्रथवा ठोकरका कारण न

१४ रखेंगे। में जानता हूं श्रीर प्रभु यीश्चसे मुक्ते निश्चय हुत्रा है कि कोई बस्तु श्रापसे श्रशुद्ध नहीं है केवल जो जिस बस्तुकी श्रशुद्ध

१४ जानता है उसके लिये वह श्रशुद्ध है। यदि तेरे भोजनके कारण तेरा भाई उदास होता है तो तू श्रव प्रेमकी रीतिसे नहीं चलता है. जिसके लिये सीष्ट मूश्रा उसको तू श्रपने भोजनके द्वारासे नाश मत कर।

१६, १७ सो तुम्हारी भलाईकी निन्दा न किई जाय। क्योंकि ईश्वरका राज्य खाना पीना नहीं है परन्तु धर्म्म श्रीर मिलाप श्रीर

सेवा करता है सो ईश्वरको भावता श्रीर मनुष्योंके वहां भटा ठहराया जाता है। इसटिये हम मिटापकी बातों श्रीर एक दूस- १६ रेके सुधारनेकी बातोंकी चेष्टा करें। भोजनके हेतु ईश्वरका काम २० नाश मत कर. सब कुछ शुद्ध तो है परन्तु जो मनुष्य खानेसे ठोकर खिटाता है उसके टिये बुरा है। अच्छा यह है कि तू न २१ मांस खाय न दाख रस पीये न कोई काम करे जिससे तेरा माई ठेस श्रयवा ठोकर खाता है श्रयबा दुब्बेट होता है। आतन्द जो पवित्र आत्माले हैं। क्योंकि जो इन बातोंसे लीष्टकी

क्या तुक्ते बिश्वास है. उसे ईश्वरके आगे अपने मनमें एख धन्य वह है कि जो बात उसे अच्छी देख पड़ती है उसमें अपनेको होषी नहीं ठहराता है। परन्तु जो सन्देह करता है सो यदि खाय तो दंडके योग्य ठहरा है क्योंकि वह बिश्वासका काम नहीं करता है. परन्तु जो जो काम बिश्वासका नहीं है सो पाप है।

[ निवंतोको संभालने और अपनेहीको प्रसन्न न करनेका उपदेश ।]

होता है है। तुम्हें लीष्ट यीश्यके अनुसार आपतमें एकसां मन रखनेका दान हेने , जिस्तें तुम एक चित्त होके एक मुहसे हमारे प्रभु यीश्च ब्राष्टिके ह होती है हमें आशा होय । और धीरता और शांतिका ईश्वर ४ हर एक जन पड़ोसीकी भत्राईके लिये उसे सुधारनेके निमित्त प्रसन्न करे। क्योंकि कीष्टने भी अपनेहीको प्रसन्न न किया परन्तु जैसा छिखा है तेरे निन्दकोंकी निन्दाकी बाते सुभपर आ पड़ीं। क्योंकि जो कुछ आगे लिखा गया सो हमारी शिचाके लिये लिखा गया कि घीरताके और शांतिके द्वारा जो धर्म्म पुस्तकसे पिता ईश्वरका गुणानुबाद करो। इस कारण ईश्वरकी महिमाके ठिबे जेसा खीष्टने तुम्हें ग्रहण किया तैसे तुम भी एक दूसरेको ु हमें जो बळवन्त हैं उचित है कि निब्बेळोंकी दुब्बें-अताश्रोंको सहें श्रोर श्रपनेहीको प्रसन्न न करें। हममेंसे प्रहण् करो।

छोगोंका सेवक हुआ। पर अन्यदेशी छोग भी दयाके कारण ह में कहता हूं कि जो प्रतिशाएँ पितरोंसे किई गई उन्हें दढ़ न करनेको योथ्य खीष्ट ईश्वरकी सम्बाईके लिये खतना किमे हुए

ईरवरका गुणानुबाद करें जैसा लिखा है इस कारण में ग्रन्थ-१० देशियोंमें तेरा धन्य मानुंगा श्रीर तेरे नामकी गीतें गाऊंगा। श्रीर फिर कहा है हे श्रन्यदेशियो उसके लोगोंके संग श्रानन्द करो।

११ श्रीर फिर हे सब श्रन्यदेशिया परमेश्वरकी स्तुति करो श्रीर हे सब

१२ लोगो उसे सराहो । श्रीर फिर यिशौयाह कहता है बिशीका एक मूल होगा श्रीर श्रन्यदेशियोंका प्रधान होनेको एक उठेगा उसपर

१३ अन्यदेशी लोग आशा रखेंगे। आशाका ईरवर तुम्हें बिश्वास करनेमें सब्बे आनन्द और शांतिसे परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्माके सामर्थ्यसे तुम्हें अधिक करके आशा होय।

िरामीय मंडलीके पास लिखनेमें पावलका अमियाय।

# मंडलीसे उसकी बिनती।

१४ हे मेरे भाइयो में श्राप भी तुम्हारे विषयमें निश्चय जानता हूं कि तुम भी श्रापही भलाईसे भरपूर श्री सारे ज्ञानसे परिपूर्ण हो

१४ श्रीर एक दूसरेकी चिता सकते हो। परन्तु हे भाइयो मैंने तुम्हें चेत दिछाते हुए तुम्हारे पास कहीं कहीं बहुत साहससे जो लिखा है यह उस श्रनुग्रहके कारण हुश्रा जो ईश्वरने सुमें दिया है.

१६ इसिलिये कि मैं अन्यदेशियोंके लिये यीशु सीष्टका सेवक होऊं और ईश्वरके सुसमाचारका याजकीय कम्म करूं जिस्तें अन्य-देशियोंका चढ़ाया जाना पितृत्र आत्मासे पितृत्र किया जाके आहा होय।

१७ सो उन बातोंमें जो ईश्वरसे संबन्ध रखती हैं मुक्ते कीष्ट बीशुमें

१८ बड़ाई करनेका हेतु मिळता है। क्योंकि जे। काम खिष्टने मेरे द्वारासे नहीं किये उनमेंसे मैं किसी कामके विषयमें बात करनेका साहस न करूंगा परन्तु उन कामोंके विषयमें कहूंगा जो उसने मेरे द्वारासे अन्यदेशियोंकी अधीनताके लिये बचन श्री कर्मसे श्रीर चिन्होंने श्री श्रद्धत कामोंके सामर्थ्यसे श्रीर ईश्वरके श्रात्माकी

१६ शक्तिसे किये हैं . यहां लों कि यिरूशलीम श्रीर चारों श्रोरके देशसे लेके इल्लुरिया देशलों मैंने खीष्टके सुसमाचारको सम्पूर्ण प्रचार

२० किया है। परन्तु मैं सुसमाचारको इस रीतिसे सुनानेकी चेष्टा करता था अर्थात कि जहां स्त्रीष्टका नाम लिया गया तहां न

२१ सुनाऊं ऐसा न हो कि पराई नेवपर घर बनाऊं . परन्तु ऐसा

सुनां जेंसा बिखा है कि जिन्हें उसका समाचार नहीं कहा गया से देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना है वे सममेंगे।

इसी हेतुसे में तुम्हारे पास जानेमें बहुत बार रक गया। २२ परन्तु श्रव सुमें इस श्रोरके देशोंमें और स्थान नहीं रहा है और २३ बहुत बरसेंखें सुमें तुम्हारे पास श्रानेकी लालसा है. इसलिये २४ में जब कभी इस्पानिया देशको जार्ज तब तुम्हारे पास श्राकंगा क्योंकि में श्राया रखता हूं कि तुम्हारे पाससे जाते हुए तुम्हें देखूं श्रीर जब में पहिले तुमसे कुछ कुछ तुम हुआ हूं तब तुमसे कुछ हुर उधर पहुंचाया जार्ज। परन्तु श्रभी में पावित्र लोगोंकी सेवा २४ करनेके लिये पिक्याबीमको जाता हूं। क्योंकि माकिदोनिया और २६ श्राखायाके लोगोंकी इच्छा हुई कि विक्यालीमके पवित्र लोगोंमें जो कंगाल हैं उनकी इक्डा हुई कि विक्यालीमके पवित्र लोगोंमें जो कंगाल हैं उनकी इक्डा हुई स्थांकि यदि श्रन्यदेशी लोग उनकी श्रासिक वे उनके श्रायों भी हैं क्योंकि यदि श्रन्यदेशी लोग उनकी श्रासिक उनके लिये इस फल्पर छाप दे चुकूं तब तुम्हारे पाससे होके इस्पानियाका जाजंगा। धौर में जानता हूं कि तुम्हारे पास जब रह में आजं तब खीडके सुसमाचारकी आशीसकी भरपूरीसे बस्तुश्रोंमें भागी हुए तो उन्हें उचित है कि शारीरिक बस्तुश्रोंमें उनकी भी सेवा करें। सो जब मैं यह कार्य्य पूरा कर चुकूं श्रीर श्राज्या। ,eu

श्रीर हे भाइया हमारे प्रसु यीशु खिष्टके कारण थार पवित्र श्रात्माके प्रेमके कारण में तुमसे बिनती करता हूं कि ईश्वरसे मेरे लिये प्रार्थना करनेमें मेरे संग परिश्रम करो . कि मैं पिट्टियामेंके श्रीविश्वासियोंसे बर्च श्रीर कि यिल्ह्यालीमके लिये जो मेरी सेव-काई है सो पवित्र लोगोंको भावे . जिस्तें में ईश्वरकी हच्छासे काई है सो पवित्र लोगोंको भावे . जिस्तें में ईश्वरकी हच्छासे तुम्हारे पास श्रानन्दसे श्राऊं श्रोर तुम्हारे संग विश्राम शांतिका ईश्वर तुम समोंके संग होवे . श्रामीन । करू।

पावलका अपनी और अपने साथियोकी ओरसे अनेक भाई बहिनोंके पास नमस्कार लिखना और पत्नीकी समाप्त करना।

9 द में तुम्हारे पास हम लोगोंकी बहिन फेबीकी जो किंकियामें दि की मंडलीकी सेवकी हैं सराहता हूं. जिस्तें तुम उसे प्रभुमें जैसा पवित्र लोगोंके योग्य हैं बैसा ग्रहण करो श्रीर जिस

किसी बातमें उसकी तुमसे प्रयोजन होय उसके सहायक होग्रो क्योंकि वह भी बहुत छोगोंकी श्रीर मेरी भी उपकारिग्री हुई है।

इ प्रिस्कीला श्रीर श्रक्तलाको जो खीष्ट यीशुमें मेरे सहकर्मी हैं अ नमस्कार । उन्होंने मेरे प्राणके लिये श्रपनाही गला धर दिया जिनका केवल मैं नहीं परन्तु श्रन्यदेशियोंकी सारी मंडलियां भी

४ धन्य मानती हैं। उनके घरमेंकी मंडलीको भी नमस्कार . इपेनित मेरे प्यारेका जो खीष्टके लिये श्राशियाका पहिला फल है नमस्कार।

६ मरियमको जिसने हमारे लिये बहुत परिश्रम किया नमस्कार।

 अन्द्रोनिक और यूनिय मेरे कुढुंबों और मेरे संगी बंधुओंको जो प्रेरितोंमें प्रसिद्ध हैं और मुक्तसे पहिले खीष्टमें हुए थे नमस्कार।

ह,६ श्रम्पिळय प्रभुमें मेरे प्यारको नमस्कार । उन्वान खीष्टमें हमारे १० सहकर्माको श्रीर स्ताखु मेरे प्यारको नमस्कार । श्रिपिछिको

जो खीष्टमें जांचा हुआ है नमस्कार . श्ररस्तिबूल के घरानेके ११ लोगोंका नमस्कार । हेरोदियान मेरे कुटुम्बका नमस्कार .

११ लोगोको नमस्कार । हरीदियान मर कुटुम्बकी नमस्कार । १२ निर्कृतके घरानेके जो लोग प्रभुमें हैं उन्होंकी नमस्कार । त्रूफेना श्रीर

त्रूफोसाको जिन्होंने प्रभुमें परिश्रम किया नमस्कार . प्यारी परसीको १३ जिसने प्रभुमें बहुत परिश्रम किया नमस्कार । रूफको जो प्रभुमें चुना हुत्रा है श्रीर उसकी श्रीर मेरी माताको नमस्कार ।

१४ असुंकित थ्रीर फिलेगोन थ्री हर्मा थ्री पात्रोबा थ्री हर्मीको थ्री

14 उनके संगके भाइयोंको नमस्कार । फिल्लोग श्री यूलियाको श्रीर नीरिय श्रीर उसकी बहिनको श्रीर उलुम्पाको श्रीर उनके संगके

१६ सब पवित्र लोगोंको नमस्कार । एक दूसरेका पवित्र चूमा लेके नमस्कार करो . तुमको स्त्रीष्टकी मंडलियोंकी श्रोरसे नमस्कार ।

१७ हे भाइयो में तुमसे बिनती करता हूं कि जो लोग उस शिचाके बिपरीत जो तुमने पाई है नाना भांतिके बिरोध श्रीर ठोकर डालते १८ हैं उन्हें देख रखा श्रीर उनसे फिर जाश्री। क्योंकि ऐसे लोग हमारे

प्रभु यीशु खीष्टकी नहीं परन्तु श्रपने पेटकी सेवा करते हैं श्रीर चिकनी श्रीर मीठी बातोंसे सुधे लोगोंके मनको धोखा देते हैं।

१६ तुम्हारे श्राज्ञापाळनका चर्चा सब बोगोंमें फैळ गया है इससे में तुम्हारे विषयमें श्रानन्द करता हूं परन्तु में चाहता हूं कि तुम २० भळाईके लिये बुद्धिमान पर बुराईके लिये सूधे होश्रो। शान्तिका

भूष भामत . गर्मकनकु कित किंग्रे भाउनकु स्वीय किंग्या किंग्या अस्तु । भाव गर्भ भावता व्यक्ति । भाव गर्भ भावता व्यक्ति हिंग

श्चितारमा अनुभव प्रत्या था। व्यक्ति स्रो मासान स्रो २९

प्रमासित मर्र केंद्रेम्साका चेमक् यमस्कार । सेम्प याच्य तथुक ५४

लेखनेहारेका प्रभमें तुमसे नमस्कार । गायस मेरे और सारी २३ डिलीके आतिथ्यकारीका तुमसे नमस्कार . इरास्तका जो नगरका

हिं। है और भाई नेनातेंका तुमसे नमस्कार । हमारे प्रभु बीयु २४ निकास सम्बन्ध

शकत अनुसह तम समोके संग होय , जामीन । नो मेरे सुसमाचारके अनुसार और बीध्य खोष्टके निषयके उपदेशके २४

सुसार अथांत उस भेदके प्रकाशक अन्सार तुम्हें स्थिर कर सकता े. तो भेद सनातनसे गुप्त रखा गथा था परन्तु अब प्रगर किया २६ विश्व हैं और सनातन हैं ज्वरकी आजासे भविष्यहाणीकी प्रस्तकक विश्व देशोंके बेरामेंका बताया गया है कि वे विश्व सिसे अब्दारकी इस्तारिक देशका के स्थापिक 
ग्याकारी हो जाये उसके अर्थात अहेत बुद्धिमान हैंग्यरको १७ ग्रिय सीष्टके हारासे धन्य है। जिसका गुणानवाद सब्बदा

ne gener grand fangelingen finder eine Bei genen der fer fin

ाई। आसीन ॥ ज्यार प्रकार प्राचिति कराय प्रकार है के अप

# । किए किइीए किन्निर्म किंग्य किंग्रिक

THE SHAPE

[ । क्राक्षम्य । कारिय के क्षियमें पानका प्रमाद ।

हेव्य और प्रभ् वीयु क्षीहर अनुषद आहर मार शहर हे हिमा शास हो हो हो हो हो हो हो है । विस्तृ है । विस्तृ हो हो है । विस्तृ हो हो है । है उन सभीके संग जो हर स्थानमें हमारे हो उनके और हमा नि हिंग भुड़ मिछड़ मिंह भुड़ फिकी हिंग मिश्रीए डीछ कि ई एक्नीक कि किकिंग किएए हैं . किष्मी है। ए शिंह है छिपीए र पाबल जो हें अवरकी हुच्छासे बीग्रु स्नीष्टका बुरुरिया हुन्य

में सदा तुम्हारे विषयमें श्रपने हेथ्बरका धन्य मानता हूं इस

करेगा ऐसा कि तुस हमारे प्रभू थीश क्रीक दिनमें निहीं होते न पीयु सीहक प्रकाशकी वार जोहते हो। वह तुम्हें अन्तलों भी हत इए शामड़ मह गृष्टि इं डिंग डिंग इंग्हे मिनाइफ़ फिकी की कि इष . इंड्र इंड सिडिस्त किषम विषयकी क्षिक । भिर्म भिर्म कि ह उसमें तुम हर् बातमें अर्थात सारे बचन और सारे माने भनवा र जिय के देश्वरका यह अनुप्रह तुम्ह जीष्ट जीशुमें दिया गया . वि

ह ईथ्वर विश्वासनीत्व है जिससे तुम उसके पुत्र हमारे यस बीड्

। भार भारतह मित्रीम्से किडिकि

[ उन्होने विमेहोका वर्णन और उनके विषये वन्हें सममाना ।

में की हैं कि डि फिडार्क पूर मि की हैं फिड़क ड्रम में और . है 5% मुक्तपर तुम्हार विषयमें प्रगार किया गाया है कि तुम्हा केर विरोध ज़ामिक किनाप्रव कड़िक्द फिड़ाभ रिम ई कीफिन । स्टिडि क्रिसी १९ तुम्हों विभेद न होवे परन्तु एकही मन और एकही विचार् निनती काल हो कि तुस सब एकही प्रकारको बात बोली और हे भाइयो में तुमसे हमारे प्रम् वीश्व खीष्टके नामके कार्य

उनाप एक . ई ।एए। एकी ए।एकी उनिका एक । इं तक्डीक में ९९ की है कि कामक में की है कि कि छिपछ में की है कि है कि छनाए

म्हारे लिये कशपर घात किया गया श्रथवा क्या तुम्हें विलके नामसे बैपतिसमा दिया गया। मैं ईरवरका धन्य मानता १४ कि कीस्प श्रीर गायसका छोड़के मैंने तुममेंसे किसीका बपतिसमा हीं दिया . ऐसा न हो कि कोई कहे कि मैंने अपने नामसे बपति-मा दिया। श्रीर मैंने स्तिफानके घरानेकी भी बपतिसमा दिया. १४ ागे मैं नहीं जानता हूं कि मैंने श्रीर किसीका बपतिसमा दिया। १६ पेांकि लीष्टने मुभे बपतिसमा देनेको नहीं परन्तु सुसमाचार १७ नानेको भेजा पर कथाके ज्ञानके अनुसार नहीं जिस्तें ऐसा न हो क सीष्टका क्रश ब्यर्थ ठहरे।

#### [ ईश्वरका ज्ञान ग्रीर जगतका ज्ञान । ]

क्योंकि कशकी कथा उन्हें जो नाश होते हैं मूर्खता है परन्तु १८ में जो त्राण पाते हैं ईश्वरका सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है कि १६ ज्ञानवानोंके ज्ञानको नाश करूंगा श्रीर बुद्धिमानेंकी बुद्धिको च्छ कर दें जंगा। ज्ञानवान कहां है . अध्यापक कहां . इस सारका बिबादी कहां . क्या ईश्वने इस जगतके ज्ञानका मूर्खता २० बनाई है। क्योंकि जब कि ईश्वरके ज्ञानसे यूं हुआ कि जगतने २३ गनके द्वारासे ईश्वरको न जाना तो ईश्वरकी इच्छा हुई कि पदेशकी मूर्खताके द्वारासे बिश्वास करनेहारोंका बचावे। यिद्वदी २२ ताग तो चिन्ह मांगते हैं और यूनानी लोग भी ज्ञान ढूंढ़ते हैं . रन्तु हम लोग क्रापर मारे गये बीष्टका उपदेश करते हैं जो २३ येहूदियोंको ठोकरका कारण श्रीर यूनानियोंको मूर्खता है . परन्तु २४ न्होंको हां यिहूदियोंको और यूनानियोंको भी जो बुळाये हुए हैं रवरका सामर्थ्य श्रीर ईरवरका ज्ञान रूपी सीष्ट है। क्योंकि २४ रवरकी मूर्खता मनुष्योंसे अधिक ज्ञानवान है और ईरवरकी इब्बंछता मनुष्योंसे श्रधिक शक्तिमान है।

क्योंकि है भाइया तुम श्रपनी बुलाहटका देखते हो कि न २६ रुममें शरीरके श्रनुसार वहुत ज्ञानवान न बहुत सामधी न बहुत हलीन हैं। परन्तु ईश्वरने जगतके मूर्खोंको चुना है कि ज्ञानवानों २७ हो लिजात करे और जगतके दुर्ब्बलोंका ईरवरने चुना है कि एकिमानांका लिजात करे। और जगतके श्रधमां और तुन्छोंका २८ हां उन्हें जो नहीं हैं ईश्वरने चुना है कि उन्हें जो हैं लोप करे.

२६ जिस्तें कोई प्राणी ईश्वरके आगे घमंड न करे । उसीसे तुम खी ३० यीशुमें हुए हो जो ईश्वरकी ओरसे हमोंको ज्ञान औ धम्में अ ३१ पवित्रता औ उद्धार हुआ है . जिस्तें जैसा लिखा है जो बड़ा करे सो परमेश्वरके विषयमें बड़ाई करे ।

[ पावलका श्रापने उपदेशका वर्णन करना कि सांसारिक ज्ञानसे रहित परन्तु ईश्वरके सामध्येके साथ था।]

हे भाइयो मैं जब तुम्हारे पास श्राया तब बचन श्रथवा ज्ञानव उत्तमतासे तुम्हें ईरवरकी साची सुनाता हुश्रा नहीं श्राया र क्योंकि मैंने यही ठहराया कि तुम्होंमें श्रीर किसी बातको न जा केवल यीशु खीष्टको हां कृशपर मारे गये खीष्टको । श्रीर में दुब्ब लता श्रीर भयके साथ श्रीर बहुत कांपता हुश्रा तुम्हारे यहां रहा

४ श्रीर मेरा बचन श्रीर मेरा उपदेश मनुष्योंके ज्ञानकी मनानेवाल १ बातोंसे नहीं परन्तु श्रात्मा श्रीर सामर्थ्यके श्रमाणसे था . जिस् तुम्हारा बिश्वास मनुष्योंके ज्ञान पर नहीं परन्तु ईश्वरके सामध्

पर होवे।

६ तौभी हम सिद्ध लोगोंमें ज्ञान सुनाते हैं पर इस संसारव ७ अथवा इस संसारके लोप होनेहारे प्रधानोंका ज्ञान नहीं। परन हम एक भेदमें ईश्वरका गुप्त ज्ञान जिसे ईश्वरने सनातनसे हमा

महिमाके लिये ठहराया सुनाते हैं . जिसे इस संसारके प्रधानों में किसीने न जाना क्योंकि जो वे उसे जानते तो तेजोमय प्रसुव

श्र क्र्यापर घात न करते। परन्तु जैसा लिखा है जो श्रांखने नह देखा श्रीर कानने नहीं सुना है श्रीर जो मनुष्यके हृदयमें नह सुमाया है बहुति है जो ईश्वरने उनके लिये जो उसे प्यार करते.

 तैयार किया है । परन्तु ईश्वरने उसे अपने आत्मासे हमोंपर प्रग किया है क्योंकि आत्मा सब बातें हां ईश्वरकी गंभीर बातें भ

१९ जांचता है। क्योंकि मनुष्योंमेंसे कीन है जो मनुष्यकी बातें जानत है केवल मनुष्यका श्रात्मा जो उसमें है . वैसे ही ईश्वरकी बा

१२ भी कोई नहीं जानता है केवळ ईश्वरका श्रात्मा । परन्तु हम संसारका श्रात्मा नहीं पाया है परन्तु वह श्रात्मा जो ईश्वरक श्रोरसे हैं इसलिये कि हम वह बातें जानें जो ईश्वरने हमें दिहें

१३ हैं . जो हम मनुष्योंके ज्ञानकी सिखाई हुई बातोंमें नहीं परन्

बिचार आत्मक रीतिसे किया जाता है। आत्मक जन सब कुछ १४ हैं और वह उन्हें नहीं जान सकता है क्योंक उनका ार्राप्त कि के के के के कि कि है । एक दिन के के के मुख्य । ४१ कंग्डर्ड एक्स कणीए हनाम है नाम्म कार्या हिस्स केर क्मिश आत्माकी सिखाई हुई बातों आत्मिक बाते आत्मिक

जाता है। क्योंकि प्रमेश्वरका मन किसने जाना है जो उसे १६ बिचार करता है परन्तु वह आप किसीसे विचार नहीं किया

। ई म्म क्यिकि किमड़ हन्म्म , शिष्टिकी

डिन 19र्स में गिर्मा कमताष्ट 19र्स समह में रिट्डाम ई 19र्स इंड मिर्गिक कमीरिय 19र्स हन्त्रप 1क्स प्रक हाड़ ा कर्णने कार्यान कार्या वलहना । महितान यथाय पदका निजय ।

इ की कर कीएक । डि क्रीडिया केंग्रिक कीएक डि किकार एक डिन किलाया क्योंकि तुम तबलों नहीं खा सकते थे बर्न अबलों भी उन्होंसे जो खोष्टमें बाठक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिठाया अज न ३

४ वित कीएम । ाई रिक्षम दिन प्रमिति किम्बर्स प्रार्थ हि दिन महिमा दाह और वेर और विशेष हैं तो क्या तम शाशिक

वया तुस शाशीरिक नहीं हो। कि द्वे कि कि प्रमुख्य है और दें कि अपरलोध में है कि इक कप्

। एकी साव्यही नेमह । एक किक किया तेमा तुम हो। अवास किया। ते। पानल किन है और अपरली कीन है . केवल सेवक लाग 🗧

। प्राइमाइन कि के हैं कि भी सी से में में में के कि हैं कि । प्राहिमार के ए, इ कि न कि । एए हे क्ष्य है कि । ए निर्म न के निर्म । हो न न कि है, क

। जि रात्म किप्रवर्द्ध किंग किप्रवर्द्ध मह . है मिमकड़ा क्रिवर्ट्ड मड़ कींकि । गाम्हाप नीह डितिमार आमुसर कमार्था डिनिमार है। उत्पानेहारा श्रीर सींचनेहारा होनी एक हैं परन्तु हर एक जन न

[ इयवरको मीन्द्रका पालनता । सांसारिक चानको निष्पत्ता । ]

शवहुंकी नाई, नेव दावी है और दूसरा मंनुष्य उसपर घर हैं खर के अनुसह के अनुसार जो सुम्हे दिया गया मेंने ज्ञानवान १०

98 हम्भ हो है । परन्तु अही हो हो है। परन्तु १३ शिति उसपर बनाता है। क्योंकि ने कि क्षेत्र है अथि अथि ११

। 1ई मुठ पृज्ञीम उन प्रार्थ है स्वीप पृज्ञीम किर्मप्रह मिप्रासमें सुद्र हैकि डीए . ईई न छक्ष किर्मप्रह हैकि न्द्र क्षोर्ट्य । एक्स कि सिक्स स्प्रेस्टी रिव्य क्षेत्र कि स्पर्स सिक्सिट है इ. एक्सी क्षोर्ट्य ई किस्स इंडर्फ क्ष्मप्रदेश सिंह क्रियार सिंह

ई एमकी कींप्रिक ई एम्बेस डिक किस्टिट्ट नाम्न एम्स्टिस्ट्री होस्स्टिस्टिस्ट्रिट्ट स्ट्री स्ट्री स्ट्री स्ट्रीस्ट्रिट्ट स्ट्रीस्ट्रिट्ट स्ट्रीस्ट्रिट स्ट्रीट स्ट्री स्ट्रीट स्ट्रीट स्ट्रीट स्ट्रीट स्ट्रीट स्ट्रीट स्ट्रीट स्ट्री स्ट्री स्ट्रीट स्ट्री स्ट

२३ हैं । क्या पानिल क्या अपछो क्या क्या क्या नगत क्या निक् क्या मरण क्या बत्तमान क्या भिक्य सब कुछ तुम्हारा है । ३३ और तुम क्यिक हो और ख़िष्ट ईरवरका है।

हि प्रमुद्धे प्राप्तमी किल्च प्राक्षि है सम्बद्ध स्वप्तमार्थ कि स्प्रीर्ध ] [ 1 स्थान क्रमुष्ट क्रमुद्धे क्रमुद्धे क्रमुद्धे क्रमुद्धे

भिड़ोर कीईम रुक्ट हु गृष्टि कहांग्र केंद्रीक मेंड एक्ट्स डिड्रेंट & कांक्ट्स की ई कि कांक्ट केंद्रिक केंद्रिक की ई कि हाड़ ड्राफ मार्क मांक्रीड़ों फ्रेंगे। निष्ट केंद्रक & ६ इत्राह्म डिड्रेंट की कि कि केंद्र में एक्ट्रा मार्क्ट मार्क्ट कांक्ट्रिक कि कि कि कि कि मार्क कि म

मुगु किमकाहं कि डिइ . रिक क्षम मान्नी किनान मिकी गिष्ट

बातें ज्योतिमें दिखावेगा श्रीर हृदयेंकि परामर्शीकी प्रगट करेगा श्रीर तब ईश्वरकी श्रीरसे हर एककी सराहना होगी।

ि पाबलका करिन्थियोंको बालकोंकी नाई उपदेश देना ग्रीर ग्रिभमानियोंकी विताना।

इन बातोंको हे भाइया तुम्हारे कारण मैंने अपनेपर श्रीर ६ श्रपह्णोपर दृष्टान्तसा लगाया है इसिबये कि हमोंमें तुम यह सीखो कि जो लिखा हुआ है उससे अधिक ऊँचा मन न रखो जिस्ते तुम एक दूसरेके पत्तमें और मनुष्यके बिरुद्ध फूछ न जावी । क्योंकि कीन तुसे भिन्न करता है . श्रीर तेरे पास क्या है जो तुने दूसरेसे नहीं पाया है . श्रीर यदि तुने दूसरेसे पाया है तो क्यों ऐसा घमंड करता है कि मानो दूसरेसे नहीं पाया। तुम तो तुझ हो चुके तुम धनी हो चुके तुमने हमारे म बिना राज्य किया है हां में चाहता हूं कि तुम राज्य करते जिस्तें हम भी तुम्हारे संग राज्य करें। क्योंकि मैं सममता हं कि ईश्वरने ह सबके पीछे हम प्रेरितोंको जैसे मृत्युके लिये ठहराये हुओंको प्रत्यच दिखाया है क्योंकि हम जगतके हां दूतों श्रीर मनुष्यांके श्रागे लीलाके ऐसे बने हैं। इस खीष्टके कारण मुखं हैं पर तुम खीष्टमें १० बुद्धिमान हो . हम दुब्बेंछ हैं पर तुम बलवन्त हो . तुम मर्ग्यादिक हो पर हम निरादर हैं। इस घड़ीलों हम भूखे श्रीर प्यासे श्रीर ११ नंगे भी रहते हैं श्रीर घूसे मारे जाते श्रीर डांवाडोल रहते हैं श्रीर श्रपनेही हाथोंसे कमानेमें परिश्रम करते हैं। हम श्रपमान १२ किये जानेपर त्राशीस देते हैं सताये जानेपर सह लेते हैं निन्दित होनेपर बिनती करते हैं। हम श्रवलों जगतका फूडा हां सब १३ बस्तुओंकी खरचनके ऐसे बने हैं।

मैं यह बातें तुम्हें लिजात करनेकी नहीं लिखता हूं परन्तु १४ श्रपने प्यारे बालकोंकी नाई तुम्हें चिताता हूं। क्योंकि तुम्हें खीष्टमें १४ यदि दस सहस्र शिचक हो तीभी बहुत पिता नहीं हैं क्योंकि लीष्ट यीशुमें सुसमाचारके द्वारा तुम मेरेही पुत्र हो। सो मैं तुमसे १६ बिनती करता हूं तुम मेरीसी चाल चला । इस हेतुसे मैंने तिमा- १७ धियको जो प्रभुमें मेरा प्यारा श्रीर बिश्वासयोग्य पुत्र है तुम्हारे

पास भेजा है श्रीर खीष्टमें जो मेरे मार्ग हैं उन्हें वह जैसा में

-185ी हो इंस् 19 मिं हैं 115 कर एड़िएट मिंसिडोंम कुए एड होटेटस निक्त किए प्रांड में की तिया हैं किए छक्ष पार्क हिन्छी। 1116 2: 134 हा प्रांड में कि छाड़ 1ड्टिड किए एट एउस्सा हैं 1815 होएं 3? 184 सिंसिड किए डिंग होटें 185 में किए हैं हैं के पर अप 11 कि अप 185 में कि अ

त्विदिनेनीकम् एतकछ्याः किनिष्ठ द्वार किलिक्टम् प्रदिक्षि ]

हैं ग्राहमीक सिंहेग्त की हैं । जाए सेंगंने ए हेट्से हुए । इंक सिंहेग्त की हैं । जाए संगंन हैं की हैं । के के सिंहें के हैं । जाई हैं - के सिंहें । जाई । कि को हैं । जाई । जाई । के हैं । के हैं । के सिंहें । जाई हैं । के हिंदी । अहें । जाई । जाई । अहें हैं । के हिंदी के हैं । के सिंहें । अहें । के हैं । के हों । हों हों हों । हों । के हों । हों हों । हों

तिएके किंग्रिमिन की महामी स्थान के ब्रह्म कि हो हो है। जीएके किंग्रिमिन कि की कि सिंह भाग राइम्हे स्स् वा हिंग्रीनिमिन कि सिंह भाग की दिन हो। रिक्र मूम

ार्ड मिर्साम्बार्टिक किरान्त एड्ड सक्त की डिंग्ड डाए । एक तम् ०१ रिक्त न जीएमे एडेब्ड किर्किन्द्रिनीम ार्ड स्टिइएड वा हिस्सिड रिम्मिन । काई एड्डिस वानाच्छक्ती प्रस्तान इस्त किर्मिन ११

## [। भवना क्रमेत्रम एजान नाष्ट्र क्रांक्रीमञ्ज्ञाष्ट्र]

अन्याहे लोग हेभ्यक् राज्यक आधिकारी न होग । इ की रई िनाह डिंह मह गण्ड । रई हिस्क इस मि भिष्टिया है वरन उगाई सहते हो। परन्तु तुस अन्याय करते और रुगते हो। द हांकड़ी संभग स्था हु या हु या है सिंहमें सामा स्था है है। डिंह फिंक , रिंह कि हो काम्प्र कर है है। ा छि । पिर जिप्ट कांफिमाहरकीष्ट द्वामि ग्रस्ट दे । छत्व अलीह भाइयोके बीचमें विचार कर सक्ता। पर्नत भाई भाईपर इ क्या है हिं है हिंद समा से कि कि से हिंदी के हैं । अपने र 15इक हमीनी 1स्टब्स ग्रिइम्ह में । विश्वे विदेश हैं नित नातीका निर्णय कर्ना होय ते जो मंडलीमें कुछ नहीं गिने ध क्रिमासंस इस्ट इकि सि । फिरक प्राप्त । कार्डात्रास्त । है । क्या तुम नहीं का कि ही हि एक हो है हम इ जाता है तो क्या तुम सबसे छोटी बातीका निर्णय करनेक अयोग्य जगतका बिचार कर्गे औए यदि जगतका बिचार तुम्से किया इ । एक हो। के 13 हमा प्रम पर । प्रम । विक कार्य के । हिम ग्रह है हिस सहास विश्व करने वाल है और है महिस है तुममेले जो किसी जनको दूसरेसे विवाद होय तो क्या उसे

### 

अशिवा सर खारा है। उन्हां के स्वाचन के स्वच्चा के स्व

। शार मार्ड्ड सिम्ह शिमग्राष्ट किये गामे परन्तु तुम प्रश्न थियुके नामसे श्रीर हमारे हेथ्वरके

जाहि एह त्युक्ति वृद्ध लांहिसाएका । प्रवित गाजाक्ताका

पवित्र आत्माक मान्द्र हैं।

। । । । हे रात्र । । । । । । स्लि पुरुवक व्यवहारक विवयमे पाचलका कारिन्थयोक । फिल डागर मिडीम किम्ब्रेड डे कम्ब्रे कि सामग्रह हम दास देह माह है हो हो हो हो हो स्टे माह मह कींकि । 1ई डिन निपष्ट मह प्राष्टि ई पृज्नीम कामजाष्ट ह्नीए ०९ फ़िर ड्रेड 191इन्ह ई रिजमी छ ग़ार्स किम्बर्ड इन्हु रि ई समह ार्क । मगर हर्ना की 15 किनाक डिंग मह । एक । ई 159क पाप 39 देहके बाहर है परन्तु ब्यभियार करनेहारा अपनेही देहक विरुद्ध है। हिए के प्रमियाभियाभी बचे एंडे हर एक पाप जो। अनुस्य कारता है ९७ तन होंगे। परन्तु जो प्रभुसे भिरु जाता है हो। एक आत्मा होता क्य निर्दे कि है । इक कीएक है । हाई इक क्य मि है । हार छसी हे। एक कि की रिका हो। मेरे एक । कि मेरे कि के कि के एहं काएड़ इन्ह क़ाक कि एहं कप्रीक़ में एक ही. हैं एहं केष्ट्रिक इंड्र प्राइम्ह की रंड िनार पेंड्र महा एक । ग्राम्हारह रद्धा 🛠 भिर में हु गृष्टि । फाउट । रुक्ति । एक्सि में फ्रेन्स में के प्रहार है शेरि है । चारके जिये नहीं है परन्तु प्रभुके जिये और प्रभु देहके जिये हैं। -भिक्त इंदे प्र. गार्रक एक किर्निइ किस्ट ग्रीहर किस्ट्रे हुन्स्र है फिली किम्हाध डर्ष प्राह्म फिली इंडर्फ महाधि । गान्ह्रं डिहा हु १ निधिष्ट केताव फिकी में हुन्प्रम है तनीह धिकी रीम छक् हम . है डिहा किपाछ कुकु कम हन्ग्रम है हन्दिह किही ईम कुकु काम 🧸 ९१

किसर प्राहित पुरुषका भी अपने देहए। आधिकार नहीं पर उसकी अविद्याह क्षित अपने देहपर आधिकार नहीं पर उसके क्षामीका आधिकार । भिमाछ रिपह भिर कि द्विरोह ग्राह रेक एकी मि है तिहा इ एक खीको अपना ही स्वामी होय। पुरुष अपनी खीसे जो स्नेह मुद्र भाष्ट एडि कि दि िम्पेट किष्यक्त स्वाप्त की मान की मान हैं 15इक में संप्रधित केन्द्र शिकी साथ प्रेम नेसते होंग क्रिट्राह्म हैं इस्तिक इन्प्रप । दिख्य न किसीक की हैं 1खन्स क्षिये क्षिये हम

हैं। किहास फिकी होए हूं गिड़क म हन्त्रप छिन एस भाउसह समय किन्द्रिंग एमं क्रिस्ट कि उह प्रक्रिंग होड़ कि मिसी।इथी।इ हैं। मिलि भिगव्यक्ति किस्टि एसी प्रक्रिंग एमं क्रिस्ट कि स्वाह्म सिंह इह ब्रिड्ड हिस्स क्रिस्ट एमं क्रिस्ट मिलि इह प्राह्म होड़

होय और वह स्वामी उसके संग एडकेश प्रसन्न होन बहु उसे न सागे। क्योंक बहु आक्षण्यासी पुरुष अपनी सोक कामीके पृथित्र किया गया है और वह अविध्वासिकी की अपन स्वामीके होएस प्रवेश होते हैं, वहाँ तहाँ तहाँ प्रकार होते

३१ नत मिन्छिह इन कि कुग्म। हैं स्वीम के कि छाए प्र स्था है। में मिर्फ, ध्रिमें, ध्रिमें हैं। प्रिमें कि कि कि क्रिक्स कि हैं। प्रिमें क्रिक्स क्रिमें क्रिमें क्रिक्स 
े १३ तिसूय 19कि है 195ी डांक दिक्कप ५३ किम्टर मिस्ट किस्प सिंकिडिस हम मिं अहि किम्ड डेम डिसर्फ है 1थाउट क्विक्य जिल्ला है 1था है

। डिम की ग्राम्नाम्म कि कि

तो खतनाहीनसा न बने . कोई खतनाहीन बुळाया गया हो तो १६ खतना न किया जाय । खतना कुछ नहीं है श्रीर खतनाहीन होना २० कुछ नहीं है परन्तु ईश्वरकी ग्राज्ञात्रोंका पालन करना सार है। हर २१ एक जन जिस दशामें बुलाया गया उसीमें रहे। क्या तू दास हो करके बुलाया गया . चिन्ता मत कर पर यदि तेरा उद्धार हो भी २२ सकता है तो बरन उसको भोग कर । क्योंकि जो दास प्रभुमें बुळाया गया है सो प्रभुका निर्बन्ध किया हुआ है और वैसेही २३ निर्बन्ध जो बुलाया गया है सो सीष्टका दास है। तुम दान देके २४ मोल लिये गये हो . सनुष्योंके दास मत बनो । हे भाइयो हर एक जन जिस दशामें बुलाया गया ईश्वरके आगे उसीमें बना रहे। २४ कुंवारियोंके विषयमें प्रभुकी कोई आजा सुभे नहीं मिली है परन्तु जैसा प्रभुने मुक्तपर दया किई है कि मैं विश्वासयाग्य होऊं २६ तैसा में परामर्श देता हूं। से में विचार करता हूं कि वर्त्तमान क्रेशके कारण यही अच्छा है अर्थात मनुष्यको वैसेही रहना २० अच्छा है। क्या तू स्त्रीके संग बंधा है. छूटनेका यस मत कर. २८ क्या तू खीसे छूटा है . खीकी इच्छा मत कर । तौभी जो तू बिवाह करे तो तुम्हे पाप नहीं हुआ और यदि कुंवारी बिवाह करे

१६ हे भाइयो में यह कहता हूं कि अब तो समय संचेप किया गया है इसलिये कि जिन्हें खियां हैं सो ऐसे होनें जैसे उन्हें खियां ३० नहीं . श्रीर रोनेहारे भी ऐसे हों जैसे नहीं रोते श्रीर श्रानन्द करनेहारे ऐसे हों जैसे श्रानन्द नहीं करते श्रीर मोठ लेनेहारे ऐसे

में तुमपर भार नहीं देता हूं।

तो उसे पाप नहीं हुन्ना पर ऐसोंको शरीरमें क्लेश होगा . परन्तु

३१ हों जैसे नहीं रखते . श्रीर इस संसारके भीग करनेहारे ऐसे हों जैसे श्रतिभोग नहीं करते क्योंकि इस संसारका रूप बीतता जाता है।

सें चाहता हूं कि तुम्हें चिन्ता न हो . श्रविवाहित पुरुष प्रभुकी बातोंकी चिन्ता करता है कि प्रभुको क्योंकर प्रसन्न करे ।
 र परन्तु बिवाहित पुरुष संसारकी बातोंकी चिन्ता करता है कि
 श्रपनी स्त्रीको क्योंकर प्रसन्न करे । जोरू श्रीर कुंवारीमें भी भेद

है . श्रविवाहिता नारी प्रभुकी वातोंकी चिन्ता करती है कि वह देह श्रीर श्रात्मामें भी पवित्र होवे परन्तु विवाहिता नारी संसार

अपनी कन्याको एखे वह अच्छा करता है। इसिलिये जो बिवाह इंट की है द्वाप्रहर मिनम नेपा जान हार प्राप्ट है प्राक्रशीस मिक्सि सनमें हड़ रहता है और उसको आवश्यक नहीं पर अपनी इंग्छाके ण्ड कि प्रम । फ़्रेक ब्राइकि कि. ई डिक prip दिए देव कि ई 15 ब्राइ करता हू जो वह खानी हो और ऐसा होना अवश्य है तो वह जो है। परन्तु यदि कोई समम् कि में अपनी कन्यासे अधुभ काम है त्रहक केला किन्डा मधि सस्प किंड न मनीह ग्रह निरुष्ट में जो तुमपर फंदा डालू इसिनिये नहीं प्रस्तु तुम्हारे शुभ चार प्रह निषष्ट हुं 15इक फिली कमार डिमाइस्ट नाह हर में प्रा । फ्रें की बातोंकी चिन्ता करती है कि अपने स्वामीको क्योंकर प्रसन्न

ाठमभा में ग्रहि है ज्ना भि ग्रहि मिग्रान्न है में समकता िस्से वाहे उससे ब्याही जाय . पर केवल प्रभुमें । परन्तु जो ३० की इं अन्ति असे सामी मर जाय तो वह निक्त हैं ३६ थिं स्त्रास्त्र स्त्रास्त्र में प्रकार है । यह स्वास्त्र स्वास्त्र है । । इ 15 कि 18 महि

भि कि है 15 है । इस डाइडा कि और है 15 के विवाह में हैं 15

। है कि मित्रम् । मिगाष्ट । तक कृष्ट्र की है

ि मिएपनी किंदिनुस्ट हुई हैसी लीक माफ किंतिरम् ]

प्रमुख की है विरुद्ध कि है। प्रमुख का कर है। है। है। है। है। हूं ती जैसा जानना उचित है तैसा शबलो कुछ नहीं जानता है। है । जिना है कि से सि से सिक होर । है । छा सिस है है जिल्ला है हि स्म समास है। है हिमा है है हिमा है है है। स्रतोक भागे बिल किंह हुई बस्तुआंके निष्यमें में कहता

हैं जैसा बहुतसे देव और बहुतसे प्रभु हैं, ताभी हमारे किये ह े निछिड़क मध्यह क्या है निल्ली म्मिडिंग प्रम सिष्टाका है माडिक कींफिन । व उन्नि प्रम्पड्न 19मुक् इति कड़ाई तिरुक्षड़ क्य की ग्रिक्ट है हिन इन्हें सिताफ नीम की हैं निनार मह . हूं 15इक में ध मारिक किता के कि है है है की की है । है है है है है है है है ।

ई फिली किसर एड ज़ोंट ई ख़कु हम समित है। एम उसर है क्य

श्रीर एक प्रभु यीशु खीष्ट है जिसके द्वारासे सब कुछ है श्रीर हम उसके द्वारासे हैं।

परन्तु सभोंमें यह ज्ञान नहीं है पर कितने लोग श्रवलों मूर्ति जानके मूर्तिके श्रागे बिल किई हुई बस्तु मानके उस बस्तुको खाते हैं श्रीर उनका मन दुर्ब्वल होके श्रशुद्ध किया जाता महें। भोजन तो हमें ईश्वरके निकट नहीं पहुंचाता है क्योंकि यदि हम खावें तो हमें कुछ बढ़ती नहीं श्रीर यदि नहीं खावें तो कुछ

६ घटती भी नहीं। परन्तु सचेत रहा ऐसा न हा कि तुम्हारा यह

१० श्रिधिकार कहीं दुर्ब्बलोंके लिये ठाकरका कारण हो जाय। क्योंकि यदि कोई तुम्मे जिसका ज्ञान है मृक्तिके मन्दिरमें भोजनपर बैठे देखे तो क्या इसलिये कि वह दुर्ब्बल है उसका मन मृक्तिके १९ श्रागे बलि किई हुई बस्तु खानेका हक न किया जायगा। श्रीर

क्या वह दुर्बल भाई जिसके लिये सीष्ट मूत्रा तरे ज्ञानके हेतु

१२ नाश न होगा। परन्तु इस रीतिसे भाइयोंका श्रपराध करनेसे श्रीर उनके दुब्बल मनकी चाट देनेसे तुम खीष्टका श्रपराध करते हो।

१३ इस कारण यदि भोजन मेरे भाईको ठोकर खिळाता हो तो मैं कभी किसी रीतिसे मांस न खाऊंगा न हो कि मैं श्रपने भाईको ठोकर खिळाऊं।

> [ निज अधिकारको श्रीरोंकी बिह्तरीके लिये छे। इना चाहिये। पायलका नमुना। ]

क्या में प्रेरित नहीं हूं . क्या में निर्वन्ध नहीं हूं . क्या उसे मेंने हमारे प्रभु यीश्च खीष्टकी नहीं देखा है . क्या तुम र प्रभुमें मेरे कृत नहीं हो । जो में श्रीरोंके लिये प्रेरित नहीं हूं तैं। मी तुम्हारे लिये तो हूं क्योंकि तुम प्रभुमें मेरी प्रेरिताईकी इ छाप हो । जो मुसे जांचते हैं उनके लिये यही मेरा उत्तर है । ४,४ क्या हमें खाने श्रीर पीनेका श्रीधकार नहीं है । क्या जैसा दूसरे प्रेरितों श्रीर प्रभुके भाइयोंको श्रीर केफाको तैसा हमको भी श्रीधकार नहीं है कि एक धम्मंबहिनसे बिवाह करके उसे लिये ६ फिरें । श्रधवा क्या केवल मुसको श्रीर बर्णवाको श्रीधकार नहीं है ७ कि कमाई करना छोड़ें । कीन कभी श्रपनेही खर्चसे थोड़ापन किया करता है . कीन दाखकी बारी लगाता है श्रीर उसका

कुछ फल नहीं खाता है. श्रथवा कौन भेड़ोंके फुंडकी रखवाली करता है और फुंडका कुछ दूध नहीं खाता है। क्या मैं प्र यह बातें मनुष्यकी रीति पर बोळता हूं क्या ब्यवस्था भी यह बातें नहीं कहती है । क्योंकि मूसाकी ब्यवस्थामें १ निखा है कि दावनेहारे बैलका मुंह मत बांध . न्या ईश्वर बैलोंकी चिन्ता करता है। श्रथवा क्या वह निज करके हमारे १० कारण कहता है . हमारे ही कारण लिखा गया कि उचित है कि हल जोतनेहारा श्राशासे हल जोते श्रीर दावनेहारा भागी होनेकी श्राशासे दावनी करे। यदि हमने तुम्हारे लिये श्रात्मिक ११ बस्त बोई हैं तो हम जो तुम्हारी शारीरिक बस्तु लबें क्या यह बड़ी बात है। यदि दूसरे जन तुमपर इस श्रधिकारके भागी १२ हैं तो क्या हम अधिक करके नहीं हैं . परन्तु हम यह अधिकार काममें न लाये पर सब कुछ सहते हैं जिस्तें खीष्टके सुसमाचारकी कुछ रोक न करें। क्या तुम नहीं जानते हो कि जो लोग १३ याजकीय कर्म्स करते हैं स्रो मन्दिरमेंसे खाते हैं श्रीर जो लोग बेदीकी सेवा करते हैं सा बेदीके ग्रंशधारी होते हैं। यूंही प्रभुने १४ भी जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनके लिये उहराया है कि सुसमाचारसे उनकी जीविका होय।

परन्तु में इन बातोंमेंसे कोई बात काममें नहीं लाया और १४ मैंने तो यह बातें इसलिये नहीं लिखीं कि मेरे विषयमें यूंहीं किया जाय क्योंकि मरना मेरे लिये इससे भला है कि कोई मेरा बड़ाई करना ब्यर्थ उहरावे। क्योंकि जो में सुसमाचार १६ प्रचार करूं तो इससे कुछ मेरी बड़ाई नहीं है क्योंकि सुमे अवश्य पड़ता है श्रीर जो मैं सुसमाचार प्रचार न करूं तो सुभी सन्ताप है। क्योंकि जो मैं अपनी इच्छासे यह करता हूं तो १७ मजूरी मुमें मिलती है पर जो श्रनिच्छासे तो भंडारीपन मुमे सोंपा गया है। सो मेरी कौनसी मजूरी है . यह कि सुसमाचार १८ प्रचार करनेमें में खीष्टका सुसमाचार सेंतका ठहराऊँ यहांबों कि सुसमाचारमें जो मेरा श्रधिकार है उसका में श्रतिभाग न करूं। क्योंकि सभोंसे निर्वन्ध होके मैंने श्रपनेका सभोंका दास १६ बनाया कि मैं अधिक लोगोंको प्राप्त करूं। श्रीर यिहृदियोंके २० लिये में यिहूदीसा बना कि यिहूदियोंको प्राप्त करूं, जो लोग ब्यवस्थाके अधीन हैं उनके लिए में ब्यवस्थाके अधीनके ऐसा

२१ बना कि उन्हें जो व्यवस्थाके श्रधीन हैं प्राप्त करूं। व्यवस्थाहीनेांके लिये मैं जो ईश्वरकी ब्यवस्थासे हीन नहीं परन्तु सीष्टकी ब्यवस्थाके श्रधीन हूं व्यवस्थाहीनसा बना कि ब्यवस्थाहीनोंके

र प्राप्त करूं। में दुब्बलोंके लिये दुब्बलसा बना कि दुब्बलोंको प्राप्त करूं में सभोंके लिये सब कुछ बना हूं कि मैं श्रवश्य कई रह एकको बचाऊं। श्रीर यही में सुसमाचारके कारण करता हूं कि

मैं उसका भागी हो जाऊं।

२४ क्या तुम नहीं जानते हो कि श्रखाड़ेमें दौड़नेहारे सबही दौड़ते हैं परन्तु जीतनेका फल एकही पाता है . तुम वैसेही दौड़े।

२४ कि तुम प्राप्त करें। श्रीर हर एक छड़नेहारा सब बातोंमें संयमी रहता है. सो वे तो नाशमान मुकुट परन्तु हम छोग श्रविनाशी

२६ मुकुट लेनेको ऐसे रहते हैं। मैं भी तो ऐसा दौड़ता हूं जैसा बिन दुवधासे दौड़ता मैं ऐसा नहीं मुष्टि छड़ता हूं जैसा बयारको

२७ पीटता हुन्रा लड़ता। परन्तु में श्रपने देहको ताड़ना करके बशमें लाता हूं ऐसा न हो कि मैं श्रीरोंको उपदेश देके श्रापही किसी रीतिसे निकृष्ट बन्ं।

[ इस्रायेलियोंके दृशन्तसे करिन्थियोंको चिताना।]

है भाइयो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इससे अनजान रहों कि हमारे पितर छोग सब मेघके नीचे थे और सब समुद्रके बीचमेंसे गमें। और समोंको मेघमें और समुद्रमें मूसाके सम्बन्धका बपतिसमा दिया गया। और समोंने एकही आत्मिक भोजन खाया। और समोंने एकही आत्मिक पानी पिया क्योंकि वे उस आत्मिक पर्व्वतस्थे जो उनके पीछे पीछे चलता था पीते थे श्रीर वह पर्व्वत सीष्ट था। परन्त ईश्वर उनमेंके अधिक लोगोंसे

श्रीर वह पर्बंत सीष्ट था। परन्तु ईश्वर उनमेंके अधिक लोगोंसे इ प्रसन्न नहीं था क्योंकि वे जंगलमें मारे पड़े। यह बातें हमारे बिये दशन्त हुईं इसबिये कि जैसे उन्होंने लालच किया तैसे हम

 छोग बुरी बस्तुश्रोंके लालची न होवें। श्रीर न तुम मूर्त्तिपूजक होश्रो जैसे उन्होंमेंसे कितने थे जैसा लिखा है लोग खाने श्रीर पीनेको बैठे श्रीर खेलनेका उठे। श्रीर न हम ब्यमिचार करें जैसा

१ करिन्धियोंकी।

परीचाके साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सकी। बिताबनीके कारण लिखी गईं जिनके आगे जगतके अन्त समय पहुंचे हैं। इसलिये जो समकता है कि मैं खड़ा हूं सो सचेत रहे १२ कि गिर न पड़े। तुमपर कोई परीचा नहीं पड़ी है केवल ऐसी १३ जैसी मनुष्यको हुआ करती है और ईश्वर बिश्वासयोग्य है जो तुम्हों पुरुषों सामध्यके बाहर प्रीचित होने न देगा परन्तु पर यह सब बातें जो उनपर पड़ीं हष्टान्त थीं श्रीर वे हमारी परीचा किई श्रीर सांपोंसे नास किये गये। श्रीर न कुड़कुड़ाश्री जैसा उन्होंसेंसे कितने कुड़कुड़ाये श्रीर नासकसे नास किये गये। उन्होंमेंसे कितनेंनि व्यभिचार किया और एक दिनमें तेईस सहस्र निरे। और न हम खीष्टकी परीचा करें जैसा उन्होंमेंसे कितनेंनि 40 0

हैश्वरके आगे नहीं पर सूतोंके आगे बिलदान करते हैं और में नहीं चाहता हूं कि तुम सूतोंके साभी हो जाओ तुम प्रसुके करोरे राखीर सूतोंके करोरे दोनोंसे नहीं पी सकते हो। तुम प्रसुकी मेज और सूतोंकी मेज दोनोंके भागी नहीं हो सकते हो। अथवा क्या राखीर सूतोंकी मेज दोनोंके भागी नहीं हो सकते हो। अथवा क्या राखीर प्रसुको छेड़ते हैं. क्या हम उससे अधिक शांकिमान हैं।

[भाइशोंकी सुवारनेंके लिश निन अधिक शांकिमान हैं। हस कारण हे मेरे प्यारो सूचिंप्रजासे बचे रहो। मैं जैसा १४,१४ हुद्धिमानोंसे बोळता हूं . जो मैं कहता हूं उसे तुम विचार करो। वह धन्यवादका कटोरा जिसके जपर हम धन्यवाद करते १६ क्या खीछके लोहूकी संगति नहीं हैं। यह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या खीछके देहकी संगति नहीं हैं। एक रोटी हैं इस-१७ तिड़ते हैं पक देह हैं क्योंकि हम सब उस एक रोटीके भागी होते हैं। शारीरिक इलायेळको देखों। क्या बिबदानोंके १८ ह्यानेहारे बेदीके साभी नहीं हैं। तो मैं क्या कहता हूं. क्या यह १६ कि मूर्ति कुछ हैं। क्या कहता हूं. क्या यह १६ कि मूर्ति कुछ हैं अथवा कि मूर्ति के आगोका बिबदान करते हैं सो २० नहीं प्र यह कि देवपूजक लोगा जो कुछ बिबदान करते हैं सो २० [ मूरतेंकि चड़ावेने भागी हानेका निषेध।]

श्रपना लाभ न हुं ने परन्तु हर एक जन दूसरेका लाभ हुं है। जो २१ सब कुछ मेरे लिये उचित है परन्तु सब कुछ लाभका नहीं है. सब कुछ मेरे लिये उचित है परन्तु सब कुछ नहीं सुधारता है। कोई कुछ मांसकी हाटमें विकता है सा खात्रो श्रीर विवेकके कारण २६ कुछ मत पूछो . क्योंकि पृथ्वी श्रीर उसकी सारी संपत्ति परमे-२७ श्वरकी है। श्रीर यदि श्रविश्वासियोंमेंसे कोई तुम्हें नेवता देवे श्रीर तुम्हें जानेकी इच्छा होय तो जो कुछ तुम्हारे श्रागे रखा २८ जाय सा खाश्रो श्रीर विवेकके कारण कुछ मत पूछो। परन्तु यदि कोई तुमसे कहे यह तो सूर्त्तिके श्रागे बिल किया हुशा है तो उसी बतानेहारेके कारण श्रीर विवेकके कारण मत खाश्रो (क्योंकि पृथिवी श्रीर उसकी सारी सम्मति परमेश्वरकी है)। २६ विवेक जो मैं कहता हूं सो श्रपना नहीं परन्तु उस दूसरेका क्योंकि १ मेरी निर्वन्धता क्यों हुसरेके विवेकसे विचार किई जाती है। जो

में धन्यबाद करके भागी होता हूं तो जिसके जपर मैं धन्य ३१ मानता हूं उसके जिये मेरी निन्दा क्यों होती है। सो तुम जो खावा श्रथवा पीवा श्रथवा कोई काम करो तो सब कुछ ईरवरकी

सहिमाके लिये करो । न बिहूदियों न यूनानियोंको न ईश्वरकी
 मंडलीको ठोकर खिळाछो . जैसा मैं भी सब बातोंमें सभोंको

प्रसन्न करता हूं श्रीर श्रपना छाभ नहीं परन्तु बहुतोंका छाभ द्वंदता हूं कि वे त्राण पावें।

🤊 ९ तम मेरीसी चाल चले। जैसा मैं सीष्टकींसी चाल चलता हूं।

[ पुरुष ग्रीर स्त्रीको कैसा पहिरावा भजनकी सभामें चाहिये।]

हे भाइयो मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातोंमें तुम मुक्ते स्मरण करते हो श्रीर ब्यवहारोंको जैसा मैंने तुम्हें ठहरा दिया
 तेसाही धारण करते हो । पर मैं चाहता हूं कि तुम जान लेश्रो कि सीष्ट हर एक पुरुषका सिर है श्रीर पुरुष स्नीका सिर है श्रीर

अ लीष्टका सिर ईश्वर है। हर एक पुरुष जो सिरपर कुछ त्रोढ़े हुए प्रार्थना करता अथवा भविष्यद्वाक्य कहता है अपने सिरका अप-

४ मान करता है। परन्तु हर एक स्त्री जो उचाड़े सिर प्रार्थना करती है अपने सिरका अपमान करती है

६ नमोंकि वह मूंडी हुईसे कुछ भिन्न नहीं है। यदि स्त्री सिर न डांके तो बाल भी कटवावे परन्तु यदि बाल कटवाना श्रथवा मुंड-

७ वाना स्त्रीको लजा है तो सिर ढांके । क्योंकि पुरुषको तो सिर

भेश कि छए छाव वाकंत कि बीप हुन्छ। ई प्रशास किछट कि फ़ाइ अपरी तुरहे नहीं सिखाती हैं कि यह पुरुष लंबा बार सेर हेरवर्स प्राथेना करना खीको सेहिता है । अथवा क्या १८ है। द्वार अपने अपने सनमें बिचार करें। क्या उदाड़े 9 है इक् हम हन्प्र है मिरा दुक्व क्षिक हराया है भरत्य सब कुछ 9 कींफिन । ई छिनकु । तिनी कि त गृहि मिकि । तिन । ११ मिम्र मिर्म । किर राम्रकार अपने निम्म राम्ना भाग ११ वस्य हो तुर्वक विने स्ती गई। इस भिष्ठ देवोंके कारण १० र स्तु ही तुर्व हुई । और पृष्व क्षीके लिये नहीं सुजा गया ह न १४ डू डिम मिकि एक्ट कींफि । ई १मडीम किएक्ट कि हुन्म इ मिड़ीम गृष्टि एक तक्रिक्ट इंग्रुक कीं फिर है डिंग तिया है।

। है हीरि फिर्म किफिनिइम किफ्ट है। पर्तन वाहे सन विवादी हेल पहें भी न हमारी न १६

थ है ग्रेडिस्ट की है । एडाएस दिन इस्ट्रेस सिर्म हाहा ए इस् हुन्पूर । फ्नान्ड तल्क्ष्मकिन किनि भूम । किन्न 

अदर् हे क्योंकि बारु उसको आह्नोक विये दिया गया

३१ क्रीफ़ । डूं 159क निकिए इकु कुकु मि गृष्टि ई निड रूपनी क्रि मिडिम्ह कि दि हिंदे दुक्य मिछिनेम मह कि की दूं रिनम मैं न है कि होए कि एक है कि है है। इस है। कि है। कि है। कि है।

विले अपना अपना भोज खा जेता है और एक तो भूखा है दूसरा ते प्रमु भीज खानेके किये नहीं है। क्योंकि खानेमें हर् एक ?? मुहासे प्रगर हो जावे। सी तुम जो एक स्थानमें एकहे होते हो ?॰ हुपत्य भी तुम्होंमें अवश्य होंगे इसिलिये कि जो लोग खरे हैं सो

। द्वें एउडाएस डिन में . द्वें। भर इस्त मिता छड़ राष्ट्र . द्वेक राष्ट्र छिम्छ मिं . दि निष्क निष्टीछ इन्छ है दिर अथवा क्या तुस इंश्वरको सदबोको तुच्छ जानते हो आए जिन्ह नतवाला है। क्या खाने और पीनेक जिये तुम्हें घर नहीं है ??

बहूं. और धन्य मानके वस् तोड़ा और कहा लेखों लाश पह २४ रिंग किता कि । जात वह पकड़वाया गया वसी शायको शेरी इन की एड़ी प्रमुंत पह पाया की मैंने तुम्हें भी लींप हिया कि रहे मेरा देह हैं जो तुम्हारे लिये तोड़ा जाता है. मेरे स्मरणके लिये २४ यह किया करों। इसी रीतिसे उसने बियारीके पीछे कटोरा भी लेके कहा यह कटोरा मेरे लोहूपर नया नियम है. जब जब तुम इसे पीचो तब मेरे स्मरणके लिये यह किया करों।

२६ क्योंकि जब जब तुम यह रोटी खावो श्रीर यह कटोरा पीवो २७ तब प्रभुकी मृत्युको जबलों वह न श्रावे प्रचार करते हो। इस-

लिये जो कोई अनुचित रीतिसे यह रोटी खावे अथवा प्रभुका

२८ कटोरा पीने सो प्रमुके देह श्रीर लोहूके दंडके याग्य होगा। परन्तु मनुष्य श्रपनेको परखे श्रीर इस रीतिसे यह रोटी खाने श्रीर इस

२६ कटोरेसे पीने। क्योंकि जो श्रनुचित रीतिसे खाता श्रीर पीता है से। जब कि प्रभुके देहका विशेष नहीं मानता है तो खाने श्री पीनेसे

३० श्रपनेपर दंड लाता है। इस हेतुसे तुम्होंमें बहुत जन ढुब्बल श्री ३१ रोगी हैं श्रीर बहुतसे सोते हैं। क्येांकि जो हम श्रपना श्रपना

३१ रोगी है और बहुतले साते हैं। क्योंकि जो हम अपना अपना३२ विचार करते तो हमारा विचार नहीं किया जाता। परन्तु हमारा

विचार करत ता हमारा विचार नहां किया जाता। परन्तु हमारा विचार जो किया जाता है तो त्रभुखे हम ताड़ना किये जाते हैं ३३ इसलिये कि संसारके संग दंडके योग्य न ठहराये जावें। इसलिये

इसालयाक सलारक संग दंडक यांच्या न ठहराच जावा इसालय

३४ लिये ठहरो । परन्तु यदि कोई भूला हो तो घरमें खाय जिस्ते एकट्टे होनेसे तुम्हारा दंड न हावे . खीर जो कुछ रह गया है जब कभी मैं तुम्हारे पास आऊं तब उसके विषयमें आज्ञा देऊंगा।

[ग्रनेक प्रकारके दानेंका प्रवित ग्रात्नासे दिया जाना।]

हे भाइयों मैं नहीं चाहता हूं कि तुम श्रात्मिक विषयों में श्र श्रीर श्रीर जैसे जैसे सिखाये जाते थे तैसे तैसे गूंगी मूरतोंकी श्रोर भटक जाते थे। इस कारण मैं तुम्हें बताता हूं कि कोई जो ईश्वरके श्रात्मासे बें। हम कारण मैं तुम्हें बताता हूं कि कोई जो ईश्वरके श्रात्मासे बें। हस कारण मैं तुम्हें बताता है कि कोई जो ईश्वरके श्रात्मासे वें। हस कारण मैं तुम्हें बताता है कि कोई श्रीर कोई थीशुको प्रभु नहीं कह सकता है केवल पवित्र श्रात्मासे।

४,४ बरदान तो बंटे हुए हैं परन्तु श्रात्मा एकही है । श्रीर ६ सेवकाइयां बंटी हुई हैं परन्तु प्रसु एकही है । श्रीर कार्य्य बंटे हुए

हैं परन्तु ईश्वर एकही है जो सभोंसे ये सब कार्य्य करवाता है। परन्तु एक एक मनुष्यको आत्माका प्रकाश दिया जाता है जिस्ते

अनुसार हर एक मनुष्यका पृथक पृथक कर्र कोट हो। है। के सब कारये वही एक आत्मा करवाता है और अपनी इच्छाक १९ हिन्म । है कित हैही कीए किनाफ अर्थ कामा है। प्रन्तु १९ हिचाननेकी और दूसरेका अनेक प्रकारकी भाषा बोहनेकी और कि इसिका भविष्यहान्य निरुक्ति कि कि इसिका अल्पिका विराह करनेक वरदान . फिर दूसरेको आश्वरके करमे करनेको शक्ति १० ३ भिमान भिर किमेरु ग्रेह भाष्य भिष्यां भाष क्रियां है। नाती है और दूसरेका उसी आसाके अनुसार ज्ञानकी बात : न हेड़ी जाइ किहाइ भागह कामग्रह किक्य कींक्य। यह प्राह

िहे हिंक के एक हैं कि हिंस हों हिंस के हैं।

९ हैं हैं हैं हैं हैं के अप शिव हु क्वें हैं कि पहुंचे हैं कि के हैं हैं कि । डिस मिर्प पांनीसे नहीं कह सकता है कि मुक्त तुम्हारा कुछ प्रयोजन नहीं कह सकती है कि सुक्ते तेश कुछ प्रयोजन नहीं और किर ९ ९,०९ भिषा इ मांस । इई डिक्प क्रिप ई एए छित्र इंग ए । रिहे 38 डिक डुई 16 निर्ड एएं डिक्यू एप्ट का दीय हुन्। ई एए अंगोकी और उनमेसे एक एकका देहमे अपनी इच्छाके अनुसार मारा देह कानही होता तो सुधना कहा। परन्तु अब तो हेप्बर्ने १८ ७१ कि. डिक ामम्सु कि किड़ डिकांष्ट डेई छास कि। ई डिक एष्ट्रं कि है है कि कि से वह देश कि एक एक वह इस कि कि कि ३१ हुं रिक्त छोए में इक नाक जीए गर्छ। ई रिक्र प्रथा कड़रे है महीं हूं इसिविये में देहका अंश नहीं हूं तो नया वह इस कार्या 💖 एउड़ मिं इक होए हीए। एहं छित्रहु हन्प्र है डिहा एहं डिक्यू व्यतिसमा बिया और सब एक आस्मा पिरुपि गर्म । क्येंकि देह १४ स्या दास क्या निवेन्ध सभीने एक देह होनेको एक आत्मार्ख नेसेही सीह भी हैं। क्योंकि हम लोग क्या भिहूदी क्या चुनानी है है है इड़े दिक्य मिर्ति है छितड़ मिरा पांच कर कहे के ए इ हन्म्म है मित्रहा एक कमर और इक्य कि इई छिट क्रीएक

पर हमारे शाभायमान अंगोको इसका कुछ प्रमेशन नहीं है २४ इसार शाभाहीन अंग बहुत आधक शाभाषमान किये जाते हैं। नेराद्र समम्तते हैं उनपर हम बहुत श्रधिक आद्र्य स्वते हैं और इ.९ होए मड़ विशोग्स नहीं केड़ई ग्रन्थि । ई कछ्प्रहास केष्क काशिस परन्तु ईश्वरने देहको मिला लिया है और जिस श्रंगको घटी थी २४ उसको बहुत श्रिषक श्रादर दिया है . कि देहमें बिभेद न होय २६ परन्तु ग्रंग एक दूसरेके लिये एक समान चिन्ता करें । श्रोर यदि एक श्रंग दुःख पाता है तो सब श्रंग उसके साथ दुःख पाते हैं श्रथवा यदि एक श्रंगकी बड़ाई किई जाती है तो सब श्रंग उसके २७ साथ श्रान्द करते हैं । सो तुम लोग सीष्टके देह हो श्रोर पृथक

पृथक करके उसके श्रंग हो।

२८ श्रीर ईश्वरने कितनेंको मंडलीमें रखा है पहिले प्रेरितोंको दूसरे
भविष्यद्वक्ताओंको तीसरे उपदेशकोंको तब श्राश्चर्य कम्मींको तब चंगा करनेके बरदानोंको श्रीर उपकारोंको श्रीर प्रधानताओंको श्रीर

२६ श्रनेक प्रकारकी भाषाश्रोंको । क्या सब प्रेरित हैं . क्या सब भविष्यहक्ता हैं . क्या सब उपदेशक हैं . क्या सब श्राश्चर्य कर्म

३० करनेहारे हैं। क्या सभोंको चंगा करनेके बरदान मिले हैं . क्या ३१ सब अनेक भाषा बोलते हैं . क्या सब अर्थ लगाते हैं। परन्तु

३१ सब ग्रनक भाषा बालत है। क्या सब अथ लगात है। परन्तु ग्रन्छे ग्रन्छे बरदानेांकी ग्रभिलाषा करो श्रीर मैं तुम्हें श्रीर भी एक श्रेष्ठ मार्ग बताता हूं।

## सारे वरदानों में प्रेमकी श्रेष्ठता।

जो में मनुष्यों श्रीर स्वर्गहूतोंकी बोलियां बोलूं पर मुक्तमें प्रेम न हो तो में उनठनाता पीतल श्रथवा कन-र कनाती कांक हूं। श्रीर जो में भविष्यद्वाणी बोल सकूं श्रीर सब भेदोंकी श्रीर सब ज्ञानको समक्तूं श्रीर जो मुक्ते सम्पूर्ण बिश्वास होय यहांलों कि में पहाड़ोंकी टाल देजं पर मुक्तमें प्रेम र न हो तो में कुछ नहीं हूं। श्रीर जो में श्रपनी सारी संपति

कंगालोंको खिलाऊं श्रीर जो मैं जलाये जानेको श्रपना देह सोंप देऊं पर मुक्तमें प्रेम न हो तो मुक्ते कुछ लाभ नहीं है। श्रीम धीरजवन्त श्री कृताल है श्रेम डाह नहीं करता है श्रेम श्र श्रपनी बड़ाई नहीं करता है श्रीर फूल नहीं जाता है। वह श्रनरीति

नहीं चलता है वह श्रापस्वार्थी नहीं है वह खिजलाया नहीं जाता ६ है वह बुराईकी चिन्ता नहीं करता है। वह श्रधममेंसे श्रानन्दित

७ नहीं होता है परन्तु सचाईपर श्रानन्द करता है। वह सब बाते

सहता है सब बातोंका बिष्वास करता है सब बातोंका आया। सबता है सब बातोंका स्थित इस है।

ह आवगा तव यह जा अश्र सात्र ह जाप हा जायगा। जब स १९ बारुक था तव में बारुकका नाईं बोरता था प्रन्तु में जो अब मन एखता था में बारुककासा विचार करता था प्रन्तु में जो अब मनष्य हुआ हूं तो बारुकका वात्र छोड़ दिहें हैं। हम तो अभी १९ मचर्षेण हुआ हूं तो बारुक में मुख्य ने सावा बार्षेण के प्राप्त के स्वाप्त का में भूष

द्रणेषामे गूढ़ अधेसा देखते हैं प्रस्तु तब साचात देखने. में अब अंश सात्र जानता हूं प्रस्तु तब जैसा पहचाना गथा हूं तैसाही पहचानूंगा।

की अब विश्वास आया प्रेस में तीनों रहते हैं परन्तु इनमेंचे 9 इ

[। गरुव्ह क्षिमाइत्रह हिग्गाइध्वधीम मिनाइत्रह हिन्छि। ।

प्राफ्तिमी ह किंग्निक क्स्मी ह भिति भिति हिस विकास १६ किंग्निक विकास किंग्निक विकास किंग्निक 
अब है भाइयो जो में तुम्हारे पास अनेक भाषा नोरुता हुआ ह आज तीभी जो में प्रकाश व ज्ञान अथवा भविष्यहाणी वा उपदेश ए के तुमक्षे न बोलूं तो सुमस्ते तुम्हारा द्या राग हामहो न बेजीव

। किछ । एक फि हिन्ह 9३ यह करो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले हो। प्रमेता करे कि किनाक इंक लमीनी कंत्रायमु क्षिक्यमं कि द्वि पिरलमी ए क्षिपनी कमजाष्ट की कच भिर महा हो। गिर हो वस मह महा है। -छि जाने तो में बोठनेहरे केंछ कराइने हो में कि नाम न क्ष १३ किसी प्रकारकी बोली निर्धेक नहीं हैं। इसिनिय प्रकार पिकी १९ स्मा वाले कितने प्रकारकी किंगका किंग केंग उनमें भितापत । मिर्गुडेट रे।इन्द्रेक ताम बिपाएस वाप करनेहारे उहरोगे । जगतम फ़्लेंफ़्स फ़ि डे ग़ज़क गर्जा की वीच कि कि कि कि कि कि ि सह डिस्ट । गार्क प्रार्फ किने कड़े।इंछ किनेपस निक कि न पहचाना जायगा। क्योंकि तुरही भी यदि श्रक्षिय शब्द देवे क्लंफ़ 19 है 151 माया विषय बनाया जाता है कि कि कि क्त भी जा शब्द देती हैं वाह बंशी वाह बीप पदि खरोंमें भेद

ह तिनात पर क्येंकर शामील कहणा वह ति हो जानता तू आस्मास घत्यबाद कर तो जो अनसिखकीसी द्याम है सी तेर १६ से गान करूना और बुद्धि भी गान करूना। वहीं गोक के मिगार में गारंजक गिनेशार भिर भिद्रीह ग्रीह गारंजक गिनेशार शिमग्राष्ट्र भ . इ पार कि । ई उत्तर की होड़ भिन कुन है । कि का है । कि 198 रिम कि केक फिथार सायाप्त प्रन्य में कि कीएम

भि किंगिक किंगि है । तिहा किंगिक मिरित कींगिक भी 9 १ परन्तु मंडबीमें दस सहस्र वाते अन्य भाषामें कहनेभे में पंच बात । हैं 156 कि मिस स्पार कार करक काशक मिसिस मह में की है १८ वह दूसरा सुधारा नहीं जाता है। में अपने ईंश्वरका धन्य मानता हुन्। है किनाम प्रन्थ भिति किम कि है कीं किन है कि हक परन्

। किंडि नीएए सिनाह हन्त्रप किंडि कछाइ मंद्री मिर्न कि कि इस कार में माह कि हो में है। कि कि

निष्टी प्र डिस् किंगि किंगिमिशकाश क्रिया पर विश्वा-इन्ही फेछी कांभिसी।इप्रशिष्ट क्य दिन फेछी कांभिसी।इप्रडी किछी।इ इर करूंगा और वे इस शीतिसे भी मेरी न सुनगे। सो अन्य अन्य ताब भिर्माक मड़ एमड़ किछमु थिएए महि एमड़ क्रिएड्रेन्छ। व्यवस्थामें जिला है कि परमेश्वर कहता है में अन्य भाषा

## [ 1 एक्रीप व महिना के महिना के मिलिक मिलिक व मिलिक ]

इड़ सिंसमु का है ताई इक्य मु कर . ई मार्च मिस है मिं विकास है मिंस है मिंस है मिंस किया मिंस है मिंस किया है मिंस है में से स्वार्ग है मिंस है में से से मिंस है मिंस है में से मिंस है मिंस है में मिंस है 
8, दिन्द्रक नाव ड्रेन्ट कीएंक ड्रेंग पृष्ट मिंग्लिडिस दिखा है। है।

ति परन्तु ह्या में रहने के हुए होता हो। हिंदे अस्य स्था है। अस्य हिंदि हुई हिंदि से स्था है। है पिड़क हैं हिंदि हैं पिड़क हैं। होर्प हिंदि हैं सिहंद हैं हिंदि हैं सिहंद है सिह

१६ -154 छ छेवे । विश्व । अवन विमंद्रिम विकास अवन । केवल विश्व । १६ व्या

९६ कमतीय विष्य तम्हरूपनि मुख्य मिल्य मिल्य मिल्य क्षा । व्हें मिल्य हैं स्ट हैं कि हो। प्राप्त हैं कि हैं। प्राप्त हैं की हैं। इस हैं की हैं।

३६ समस्ता है में समस्रे। से हे माह्ये भिवजहान्य कहनेकी ४० श्रमिराया की श्रेष और अनेक भाषा नेरिनेको मत बजी। सब् कुछ ग्रुभ गीतिसे और शिकाने से किया नाय।

मान्यी छिए नम्ह गर्र ई रिप्रक एड्म छिए मड़ है ।एक में 184 कि । 18की मध्नीप ाथ एमं र्फ़ कि नेइप्रमुख काम्बर्ट १९ हुन मही हिंस सिर्म किया निर्मा के का निर्मा सिर्म हुन वसका अनुयह यो सम्पर हुआ हो। ब्यथं नहीं हुआ परन्त मेंने किञ्चिम किष्ठप्रदे निर्म की एपाक छड़ हूं डिन व्पार्क केनाञ्डक क्यिह मिन्छ कमप्रिष्ट फिल्म ए किस्मुए इह द्वाप कहार मुख्ट न । 18 है। है। इस कि है है। भि भि निर्म क्रिया है। में इब रिका है। से समीह भिम्मी फिरी <u>ड्राछड़ी किंक्ड्रिप्ट कधीर के फिन्रंप में प्रेड ड्रिक्प ड्रन वह । एड़ी ड्</u>र फिरि इह गामुहार कंकाम्पुस्सिक की ग्राहर गिरा उहा इह की ज़िंह . 19म किनी क्षिम रामड़ ज़ामहार क्रकामधुममध छिए की ४ कि हैकी भि एउए हमें कि ईशि गाँछ इस्छ डिए हमें माँहाछ डि़ह भिन्न कोंपिन। है ।एकी स्नाव्या विषय किया है । कोंग्रे ह कि प्राप्त । वास स्वाया थाएण करते हैं। है स्वाया थाएण भी र्हम कार महा किन्छ सर महा कि छाड़ कमही . डि हड़ा कि ड हैं सह सिराया जिसे वसने यहण भी किया जिसमें वस खड़े हे माहने में वह सुसमाचार तुम्हें बताता हूं में मिने । क्लिन किलिन नड्ड रमपट ग्रह एक किन्द्र कि क्लिक

ाक्ष्मिक् सी है जिक्र कि 1मई उन्तर क्षिम्छ क्षम्बद्धाप ] [ । है ज़िम्माध्यक्रम्

हमारा उपदेश व्यर्थ है श्रोर तुम्हारा बिश्वास भी व्यर्थ है। श्रोर १४ हम ईश्वरके बिषयमें क्रूडे साची भी उहरते हैं क्योंकि हमने ईश्वरपर साची दिई कि उसने स्त्रीष्टको जिला उठाया पर यदि मृतक नहीं जी उठते हैं तो उसने उसको नहीं उठाया। क्योंकि १६ यदि मृतक नहीं जी उठते हैं तो स्त्रीष्ट भी नहीं जी उठा है। श्रोर १७ जो स्त्रीष्ट नहीं जी उठा तो तुम्हारा बिश्वास व्यर्थ है तुम श्रवलों श्रपने पापोंमें पड़े हो। तब वे भी जो स्त्रीष्टमें सो गये हैं नष्ट हुए १८ हैं। जो स्त्रीष्टपर केवल इसी जीवनलों हमारी श्राशा है तो १६ सब मनुष्योंसे हम लोग श्रिषक श्रभागे हैं।

पर श्रब तो सीष्ट मृतकोंसंसे जी उठा है श्रीर उन्होंका जो सी २० गये हैं पहिला फल हुआ है। क्योंकि जब कि मनुष्यके द्वारासे २१ मृत्यु हुई मनुष्यके द्वारासे मृतकोंका पुनरूथान भी होगा । क्योंकि २२ जैसा ग्रादममें सब लोग मरते हैं तैसाही खीष्टमें सब लोग जिलाये जायेंगे। परन्तु हर एक अपने अपने पदके अनुसार जिलाया २३ जायगा खीष्ट पहिला फल तब खीष्टके लोग उसके ग्रानेपर। पीछे जब वह राज्यको ईश्वर ग्रर्थात पिताके हाथ सोंपेगा जब २४ वह सारी प्रधानता श्रीर सारा श्रधिकार श्री पराक्रम लीप करेगा तब अन्त होगा । क्योंकि जबलों वह सब शत्रुओंको अपने चरगों २४ तले न करले तबलेां राज्य करना उसको ग्रवश्य है। पिछ्छा २६ शञ्जु जो लोप किया जायगा मृत्यु है। क्योंकि (लिखा है) उसने २७ सब कुछ उसके चरणोंतले करके उसके श्रधीन किया परन्तु जब वह कहेगा कि सब कुछ अधीन किया गया है तब प्रगट है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन किया वह आप नहीं अधीन हुआ। चीर जब सब कुछ उसके श्रधीन किया जायगा तब पुत्र श्राप २८ भी उसके श्रधीन होगा जिसने सब कुछ उसके श्रधीन किया जिस्तें ईश्वर सभोंमें सब कुछ होय। नहीं तो जो सृतकोंके लिये २६ बपतिसमा लेते हैं सो क्या करेंगे यदि मृतक निश्चय नहीं जी उठते हैं तो वे क्यों मृतकोंके लिये बपतिसमा लेते हैं। हम भी क्यों ३० हर घड़ी जोखिसमें रहते हैं। तुम्हारे विषयमें स्त्रीष्ट यीशु हमारे ३१ प्रभुमें जो बड़ाई में करता हूं उस बड़ाईकी सेंह में प्रतिदिन मरता हूं। जो मनुष्यकी रीतिपर में इफिसमें वनपशुत्रोंसे छड़ा तो ३२

। है 15इक हमीही क्या गिड़्म में . ई किनार डिम किम्हर्ड कि हैं किकी कीएक फिक हम पाप गृष्टि रह गार मेही क्येम्स । ई किहाम्ही किछाड़ छिन्छ हाम्से कि ४ इ . क्षिण हम एए । फिरिंग रम नाइही की ही। कि हाए मड़ इड़ मिन क्या हाम हुआ . यह सतक वहाँ जी उठ है ते आश्री

अनाद्र सहित बाया जाता है तेज सहित उठाया जाता है. 8३ वह नाश्यसान बाया जाता है अबिनाशी उठाया जाता है। वह . गार्गड़ कि नाएजनपु कोंकिए डिसिट । ई हिसी छेरात प्रमूड ९४ एगि कुछ सिक्त कीरिक है गृष्टि कि विशेष ग्रेड है गृष्टि कि ३० सि इई हमाम्ड । ई ग्रह कोम्छों ई ग्रह कामिछों ०९ ग्रह है ग्रह को कोईई क्मेंग्ड निग्म है इई केम्प्रीय कामइन्ड ई ग्रह कि किथा । ई ग्रह कोहिंद है क्म्प्रीय है महन मनुष्योंका श्रीर है पशुश्राका श्रीर है मछ-३६ अपनी अपनी सुनि । हर एक शरीर एकही प्रकारका यारीर नहीं किल्कि कुए पृत्र प्रसि है । तर्र क् लीम किसर प्रास्तुष्ट काल्ड्र 💮 इद दाना चाह गेहूंका चाह और किसी अनाजका। परन्तु देशर अपनी क्य 19नी हुन्प्रम है । तार्क डिंग वाया है कि मीप इह है । तार्क ३० विह सर न जाय दी जिलाया नहीं जाता है। शेर तू जो कुछ कि है। जिल्ह कि कि के में है। है शिर के में है । छि है है। के फिरम कि मिकी फिकी क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक मित्रकाल पुनवरथानका शित और पत्र ।

8 र है . क्र मार्ग के हैं है के कामीय कर है है है कामीय के प 88 वह प्राणिक देह बोया जाता है आस्मिक देह उठाया जाता 

श्रष्ट ई किडिमी कि ई भि हे छिहै एए एस्है किडिमी इह । ई हुए न्ध 89 है। पहिला सनुष्य यथिवीसे मिहोका था . दूसरा सनुष्य स्वाम कि जाही है परन्तु वह जो प्राणिक है तव वह जो आसिक ३६ विद्धला श्राहम जीवनदायक शासा है। पर जो आसिक है सीई मी है कि पहिला मनुष्य आदम जीवता प्राणी हुआ.

जैसे इसने उसका क्प जो सिंहोका था धारण किया है तैसे उस ४६ वह स्वरावासी जैसा है वैसे वे भी हैं जो स्वरावासी हैं। श्रीह

इरे, की इं अवश्व क्यांम्न । फिला बद्व गाम मड़ ग्रंड फिला कारह इरे शियानिक सरक कार्य शिक्ष कियू विश्व क्रींक । किया सब पिछली तुरहीके समय चया भरमें परक मारतेही बदले सड़ एक भेड़ बताता हूं कि हम सब वहाँ हो। जाने इस इस हम हैं और न बिनाश अबिनाशका अधिकारी होता है। देखी में १९ रिका र इं डिम शिकाशीय काम्पा का कड़ द्वाकि कि मोम की द्व खानासीका रूप भी धार्या करूंगे। पर हे माइयो में यह कहता ४०

नेगा और यह मरनहार अमरताको पहिन लेगा तब वह बचन ताको पहिन खेवे। श्रीर जब यह नाश्यमान आविनाशको पहिन १४ यह नाश्रमान अविनाश्रको पहिन लेवे और यह सर्वहार असर्-

इ. १५ कि हो हो हो हो है कि का है है । इस के इस है । तामा हु आ है। कि जयमें सुख् निगली गई पूरा हु आ है।

क्रिक । इस समाक कप्रम है डिन थेष्ट मारी । आइन संप्रम न् की कार भाइपा इड़ और अचल रहा कि पह जान के कि रू ा है 165क छन्छल सह साग्रह केब्रिक स्थित हम जनक एक भारत ७५ ज्ञाविष्य । तम्प्रहें क्रिम् । है । एक्ष्रिक छव । वक्षा मार्क है भाग कड़

1 TETE

## एए। उस क्ला की कार्य कि कि कि कि कि कि कि [ सम्देस विवयमे पावलको आद्या ।

याच्या । के जाव। पर जो मेरा भी जाना अंगत होय तो वे मेरे संग पढ़ें वन्हें में चिहियां देके भेजूंगा कि तुम्हारा दान विश्याबीमका उगाह जाये। श्रीर जब में पहुंचुंगा तब जो है तुम्हें अन्हें देख m पास एकहा कर रखे ऐसा न हो कि जब में आज तब चन्हें मनुष्य जो कुछ उसकी सम्पन्तिमें बढ़ती दिहे जाय सेहि अपने द कुए ५३ भिमम ह मही किड़ी किशाहर एड । फिक मि सि एक ह १६ वस बन्दर मेंच परासियाकी मंदाबायोंका आजा दिहें

[ । प्राप्त कालाका कथा । अनेक वपदेय । पत्रका कालाका विकास

एक प्र हूं 10%कि काई जिएन।इन्हीस में कीएन। गान्हाप्र जब में साकिदानियासे होके निकल चुकू तब तुम्हारे पास 🔻

जाने तुम्हारे यहां रहरूंगा वर्न जाड़का समय भी काहूंगा कि

पर आशा रखता हूं कि यदि प्रमुपेसा होने देवे तो कुछ दिन तुम्हारे यहाँ ठहर जाऊँ। परन्तु पेतिकोच्टलों में इभिसमें रहूंगा। क्योंकि एक बड़ा श्रीर कार्थ्य वेग्य द्वार मेरे लिये खुळा है श्रीर तुम जिपर कहीं मेरा जाना होय उधर मुस्के कुछ दूरलों पहुंचावे।। क्योंकि में तुरहें श्रव मार्गमें चळते चळते देखने नहीं वाहता हूं n

अपीट तिमोथिय आवे तो देखें। कि वह तुम्हारे यहां निभेय रहे क्योंकि जैसा में प्रमुका कार्य्य करता हूं तैसा वह भी करता है। असे कोई उसे तुच्छ न जाने परन्तु उसके। कुशाउसे आगे पहुंचाओं कि वह मेरे पास आवे क्योंकि में भाइयोंके संगउसकी बाट देखता। हे हैं। भाई अपल्लोके विषयमें यह है कि मैंने उससे बहुत विनती किई कि भाइयोंके संग तुम्हारे पास जाय पर उसके। इस समयमें जानेकी कुछ भी इच्छा न थी परन्तु जब अवसर पावेगा तब जायगा । 0

18 जागते रहा . बिश्वासमें हक रहा . पुरुषार्थ करो . बळवन्त 18,14 होओ । तुम्हारे सब कन्मे प्रेससे किये जाये । श्रोर हे भाइयो में तुमसे यह बिनती करता हूं तुम स्तिफानके घरानेको जानते हो कि शाखायाका पहिला फळ है श्रोर उन्होंने अपने तई पवित्र 18 लोगोंकी सेवकाईके खिये ठहराया है । तुम ऐसोंके श्रोर हर एक मनुष्यके अधीन हो जो सहक्रमी श्रो परिश्रम करनेहारा है । १७ स्तिफान श्रोर फतुनात श्रीर शाखायिकके आनेसे में शानन्दित हूं १८ कि इन्होंने तुम्हारी घटीको पूरी किई है । क्योंकि उन्होंने मेरे श्रीर तुम्हारे मनके सुख दिया है इसिखये ऐसोंको माना ।

आशियाकी मंडिलियोंकी ओरसे तुमको नमस्कार . श्रकृटा श्रोर २० बहुत नमस्कार। सब भाई लोगोंका तुमसे नमस्कार. एक दूसरेको २१ पवित्र चूमा लेके नमस्कार करो। सुभ पावलका अपने हाथका २२ लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रमु यीशु क्षिष्टको प्यार न २३ करे तो स्नापित हो. मारानाथा (अर्थात प्रमु आता है)। प्रभु २४ यीशु स्विष्टका अनुप्रह तुम्हारे संग होय। स्निष्ट यीशुमें मेरा प्रम प्रिस्कीलाका और उनके घरमें की मंडलीका तुससे प्रमुमें बहुत

तुम सभोंके संग होवे । श्रामीन ॥

# करिन्थियोंको पावल प्रेरितकां दूसरी पत्री।

[ पत्नीका ग्रामाष । ]

पावळ जो ईश्वरकी इच्छासे यिद्य खिष्टका प्रोरत है और भाई तिमाथिय ईश्वरकी मंडलीको जो करिन्थमें हैं उन सब पवित्र लोगोंके संग जो सारे श्राखाया देशमें हैं - तुम्हें हमारे पिता ईश्वर श्रोर प्रभु यीद्य खिष्टसे श्रनुग्रह श्रोर शांति मिले।

[ दु:स्रोते ग्रांति दिये जानेको लिये ईश्वरका धन्यवाद करना।]

समस्त शांतिका ईश्वर है धन्यबाद होय . जो हमें हमारे सारे क्रेशमें शांति देता है इसिंखिये कि हम उन्हें जो किसी प्रकारके क्रेशमें हैं उस शांतिसे शांति दे सके जिस करके हम श्राप ईश्वरसे शांति पाते हैं। क्योंकि जैसा खीष्टके दु:ख हमेंमें बहुत होते हैं तैसा हमारी शांति भी खीष्टके द्वारासे बहुत होती है। परन्तु हम यदि क्रेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति औा निस्तारके लिये हैं के लिये हैं। श्रीर तुम्हारे विषयमें हमारी श्राशा दह है क्योंकि जानते हैं कि तुस जैसे दुःखोंके तैसे शांतिके भी भागी हो। है. श्रथवा यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति श्रो निस्तार जो इन्हीं दुःखोंमें जिन्हें हम भी उठाते हैं स्थिर रहनेमें गुण करता हमारे प्रभु यीधु खीष्टके पिता ईंश्वरका जो दयाका पिता श्रीर 15

जिलाता है। उसने हमें ऐसी बड़ी मृत्युसे बचाया श्रोर बचाता है. उसपर हमने श्राशा रखी है कि वह फिर भी बचावेगा. कि हे भाइयो हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारे उस क्रेशके विषयमें अनजान रहो जो आशियामें हमको हुआ कि सामध्येसे अधिक हमपर अलन्त भार पड़ा यहांळों कि प्राथा बचानेका भी लिये धन्यवाद कर। दान बहुतोंके द्वारासे हमें मिलेगा उसके कारण बहुत लोग हमारे तुम भी हमारे लिये प्रार्थना करके सहायता करोगे जिस्तें जो बर-कि हमारा भरोसा श्रपनेपर न होय परन्तु ईश्वरपर जो सतकोंको हमें उपाय न रहा। बरन हम श्राप सृत्युकी श्राज्ञा श्रपनेमें पा चुके थे 60

po

तुस विश्वाससे खड़े हो। क्रींफिक के कथाइस करूननाष्ट्र प्राइस्ट कुनप्र है प्राइस्प्रक है। इस्प्र ३४ करिन्थ नहीं गया। यह नहीं कि हम तुमपर विज्वासके विषयमें फि कह कि ईकी एड़ प्रमुख है कि की है । कह कि ए अपणाप ९३ मनमें पनित्र आस्माका बयाना दिया है। परन्तु में हेथ्वरको अपने र्क्शामिक मड़ गृष्टि ई ईशि भि गृष्ट प्रमाड़ निम्ही . ई प्रह्य है । ई ९९ तुरहारे संग खीष्टमें हढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया मंड कि गृष्टि । शह डाम्र समिहीम किभ्रष्ट्र । गृह रामड किम्ही ई १ ६ निमार मिरिट ग्रन्थिं हो मिरिट हिं मिरिटी ग्रिटिश किरम्ब्हें की हिं ०९ वास हु इंड संस्ट भाष महीं न था पर उसमें हो हो था। ज्ञाहर । प्राप्त किष्णां मिला के कार्जान होता है। से कार्जा के कि १६ गण हो औ नहीं न था। क्योंके देंश्वरका पुत्र भीयु सीष्ट निसका 1इक भिम्ही कि निन । जामड़ की है कि समि का हिम का निम के इ । विद्य दिन दिन भेट कि कि मिलाक दिस की दू राज्य प्राप्तक । किहे अथवा में जो विचार करता है बया यारीएके अनुसार इंकिछड़ निर्म । एन सिन्छक जानकी किएड़ 1 छ। स्वास गणानडुंग ए १ छिरेड़ कुक ग्राप्ट किए होड़िसी शिंड्रेस्ट ग्राप्ट साप्ट भाग राउन्ह शह किसी नाइ प्रें हिस्हें दुस्ह निस्ते किस हाए भार प्राइस केडीए ३१ की ाष्ट ामड़ाम में छिलिएम छड़ प्रक्रिं। ई भि मड़ किली प्राइस्त %? फिलीर फिर हे उन इस्टें के के के के के कि है। उसी सामिश के कि कि सामिश के कि कि तुसने कुछ कुछ हमाको भी माना है कि जिस रीतिसे प्रसु 19 के हैं हि से से सरोहा है हि अन्तर के हि शह है हि है । श्रीर कुछ नहीं जिखते हैं केवल वह जो तुम पढ़ते अथवा मानते १३ प्रस्तु ईष्ट्रस्क अनुप्रहक अनुस्तर था। क्योंकि हम तुम्हारे पास कि सीयाई थी। सबाई सहित यारीरिक चानक अनुसार नहीं क्राहि केंग्रह है अवहार हामड़ देह स्वास्य क्रवहार है अवस्क माम की किए देमारी वहाई यह है अथरित हमारे मनकी साची कि [पावसका कार्रक्षमें न जानेका हेत वर्णन करना।]

हुँ में कि कींफि । II है। में कि माइए माप केम्ट प्रमी 🎾 🦻 में की एएएडड डिफ मिष्यित राइम्ह रिकी निष्य निर्म हन्प्र

3

उदास करूं तो फिर मुसे आनिन्द्रित करनेहारा कौन है केवळ वह जो मुससे उदास किया जाता है। और मैंने यही बात तुम्हारे पास इसलिये लिखी कि आनेपर मुसे उनकी ओरसे शोक न होय जिनकी ओरसे उचित था कि मैं आनिन्द्रित होता क्योंकि मैं तुम समोंका भरोसा रखता हूं कि मेरा आनिन्द्र् तुम समोंका आनिन्द्र है। बड़े क्लेश और मनके कप्टसे मैंने बहुत रो रोके तम्हारे पास लिखा इसलिये नहीं कि तुम्हें शोक होय पर इसलिये कि तुम उस प्रेमका जान लेओ जो मैं तुम्हारी ओर बहुत श्रधिक करके रखता हूं।

परन्तु किसीने यदि शोक दिलाया है तो सुक्षे नहीं पर में बहुत भार न देजं इसिलये कहता हूं कुछ कुछ तुम सभोंको शोक दिलाया है। ऐसे जनके लिये यह दंड जो भाइयोंमेंसे अधिक है लोगोंने दिया बहुत है। इसिलये इसके बिरुद्ध तुम्हें श्रीर भी जाहिये कि उसे चमा करो श्रीर शांति देश्री न हो कि ऐसा मनुष्य श्रस्यन्त शोकमें डूब जाय। इस कारण में तुमसे बिनती करता हूं कि उसकी श्रपने प्रेमका प्रमाण देश्री। क्योंकि मैंने इस हेतुसे हिलखा भी कि तुम्हारी परीचा लेके जानं कि तुम सब बातोंमें श्राज्ञाकारी होते हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ चमा करते हो १० में भी चमा करता हूं क्योंकि मैंने भी यदि कुछ चमा किया है तो जिसको चमा किया है उसको तुम्हारे कारण खीष्टके साचात चमा किया है . कि शैतानका हमपर दांव न चले क्योंकि हम ११ उसकी जुगतों से श्रज्ञान नहीं हैं।

जब मैं खीष्टका सुसमाचार प्रचार करनेकी त्रोत्रामें आया १२ श्रीर प्रभुके कामका एक द्वार मेरे लिये खुळा था तब मैंने १३ श्रपने भाई तीतसको जो नहीं पाया तो मेरे मनको चैन न मिळा परन्तु उनसे बिदा होके मैं माकिदोनियाको गया।

प्रिरितोंकी सेवकाईकी रीति और उसके फल।

परन्तु ईश्वरका धन्यबाद होय जो सदा खिष्टमें हमारी जय १४ क्रवाता है श्रीर उसके ज्ञानका सुगन्ध हमारे द्वारासे हर स्थानमें फेलाता है। क्योंकि हम ईश्वरको उनमें जो त्राण पाते हैं श्रीर १४ उनमें भी जो नाश होते हैं खीएके सुगन्ध हैं. इनके हम मृत्युके १६ जिये मृत्युके गन्ध हैं पर उनको जीवनके लिये जीवनके गन्ध हैं.

श्रीर इस कामके योग्य कीन है। क्योंकि हम उन बहुतोंके समान नहीं हैं जो ईश्वरके बचनमें मिलावट करनेहारे हैं परन्तु जैसे सम्राईसे बोलनेहारे परन्तु जैसे ईश्वरकी श्रोरसे बोलनेहारे तैसे ईरवरके सन्युख खीष्टकी बातें बोलते हैं।

लानेका अथवा तुम्हारे पाससे ले जानेका प्रयोजन है। तुम हमारी पत्री हो जो हमारे हृद्यमें लिखी गई है और सब मनुष्यासे कितनेंको तैसा क्या हमेंको भी प्रशंसाकी पत्रियां तुम्हारे पास क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लगे हैं अथवा जैसा

रेशा हो जा ती हैं। क्योंकि तुस प्रत्य हो एहचानी थ्री पढ़ी जाती हैं। क्योंकि तुस प्रत्य हेख पड़ते हो कि खीष्टकी पत्री हो जिसके विषयमें हमने सेवकाई किई थ्रीर जो सियाहीसे नहीं परन्तु जीवती ईरवरके शात्मासे पत्थरकी पटियाओं पर नहीं परन्तु ज्ञद्यकी मांसरूपी पटियोपर लिखी गई हैं। ४,४ हमें ईश्वरकी थ्रोर खीष्टके द्वारासे ऐसाही भरोसा हैं . यह नहीं कि हम जैसे थ्रपत्ती थ्रोरसे किसी बातका विचार आपसे किसनेके थेग्य हैं परन्तु हमारी योग्यता ईश्वरखे होती हैं . जिसने हमें नये वियमके सेवक होनेके थेग्य भी किया लेखके सेवक नहीं परन्तु आत्माके क्योंकि लेख मारता हैं परन्तु आत्मा किया लेखने सेवक नहीं परन्तु आत्माके क्योंकि लेख मारता हैं परन्तु आत्मा किया लेखने सेवक नहीं परन्तु आत्माके क्योंकि लेख मारता हैं परन्तु आत्मा किया होती हैं . जिसने हुई थी तेजीमय हुई यहांलों कि सूसाके मुंहके तेजके कारण जो लेप होती। क्योंकि यो इस्वायेठके सन्तान उसके मुंहपर हिए म नहीं कर सकते थे . तो आत्माकी लेवकाई थार भी तेजीमय क्यों १ व्योंकि यदि इंडकी धाजाकी सेवकाई एक तेज थी तो १० बहुत अधिक करके धर्मकी खेवकाई तेजमें उससे श्रेष्ठ हैं। श्रीर जो तेजीमय कहा गया था था भी इस करके अर्थात इस अधिक जो तेजीमय कहा गया था था भी इस करके अर्थात इस अधिक जो तेजीमय कहा गया था था था भी हम करके आर्थात हम श्रीर तेजके कारण कुछ तेजोसय न ठहरा। क्योंकि यदि वह जो लोप रहेगा तेजोमय है। होनेहारा था तेजवन्त था तो बहुत श्रधिक करके यह जो बना

सो ऐसी श्राशा रखनेक्षे हम बहुत खोळके बात करते हैं. श्रीर ऐसे नहीं जैसा मूसा अपने मुंहपर परदा डाळता था कि इस्रायेळके सन्तान उस लोप होनेहारे विषयके अन्तपर दृष्टि न करें। बरन उनकी बुद्धि मन्द हुई क्योंकि श्राजळों पुराने नियमके

शासाके गुण्से तेजपर तेज प्राप्त कर उसी रूपमें बद्दते जाते हैं। उदाई मंह प्रमुक्त पेन नेसे इंपूर्ण देखते हुए माने। यम अर्थात न हे मारे प्रस्त । है । इस्टर्म है । इस है । स्थाह । से से है और फिरेगा तन यह परदा उठाया जायगा । प्रभु तो आत्मा १७ पढ़ी जाती है उनके हुद्यपर परदा पड़ा है। परन्तु जब वह प्रभुकी १६ भेर कारमु कि। भूस का है। पर आज है। एक मुस्सक वर् वह की ई 1559 रिंहम श्रंक ई 1531 रहे पर्डा हुर 155 सिर्ह

हितिन क्यानामसू ग्राष्ट्र मण्ड प्रमेष्ट्र कितिगिर्य

गुप्त रहनेका कारण

महि ए। है उस तेयके ज्ञाकि किया होता होता । की हम लोगोंके हदयमें चसका कि देशवरका जो तेन पीथु खीएके ई डिह कमह हीएए छिम्राकष्टन्छ की इकी एहाए निम्ही प्रहरूई कींफिन । ई निइक छाड़ ग्राइम्ह एग्राक कप्रिण किन्पाह ग्राह है फिक प्रचार करक पर किथिये पश्चिक प्रचार करने हैं 😽 क्लांफ्क। प्रांड न ए।कए प्रमन्द नीफ किग्रामामभू केहि केस्नी ई 1मनीए किम्हर्ड़ र्रि प्रक्रि की ई ईकी थिए होड़ किंधिने निहा है . जिन्हों देख पहना है कि इस संसारक है जिहे 8 पर हमारा सुरमाचार यदि गुप्त भी है तो उन्होंपर गुप्त है जो नाश इ मुनुष्यक विवेकको देखरके आये अपने विषयम प्रमाण देते हैं। क्य एड िम्पेक उग्प क्षिक स्पर्त स्थका प्रगट करनेसे हर एक द कार्र हे न हैं रिजन मिड़े। रहा न काराफ़ किमिक प्राप्त कान्य प्र . ई निर्ड डिन फार मड़ ई किसी मड़ है। के है। कारड़े ह ई हिटा हिरास हैकी रामक कि उपस्ट काण्ड मह की वर प्रमास मुद्र

जाय। क्योंकि इस जी जीते हैं सदा योधक कारण सुख भोगनेका १९ किये किरते हैं कि प्राथक का कार के हम हम हम हम हम जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम निस प्रम् योशका मरण देहमें १० शिप्ती . जिल्ल डिंग्न मिछ प्रम है जिल्ल शित्र . डिंग्न प्राप्त्रज्ञी सुरुवेशा कुश पाते हैं पर सक्तेमें नहीं हैं. दुवधामें हैं पर क्रिया यह सम्पति हमें मिहिके बर्तनों में सिती है कि सामध्येकी

क्की कामडीम किरम्थ है किह ठडूव इष्ट्र किन है किन है। इस् कृकु छछ क्रींएक । गर्रक । इंछ रिगष्ट रिपष्ट एएं रे।ड्रम्ह काऊही ५९ छिसने प्रस् वीशुके जिला उरावा हो हमें भी वीशुके हारा की हैं िनार क्रीएक . हैं फि रिडांट फिड़ी एड़ हैं रिस्ट मार्क्टी ४९ बिष्वास किया इसिलिये बोला जब कि हमें मिला है हम भी इ करता है। परन्तु विष्वासका वही आता जैसा है। एर है १३ प्रार किया जाय। से स्तु हमोंमें पश्न जीवन तुम्होंमें काव्य स्प्रीप्रिक्ष प्राड्डनभ्रम भागड भिर ननिक विश्वाद की है जार मांस

। प्राप्त १ एक छिट्डे क्रिक्टिक क्रांगिर छड्डे

निप्रम हैं फ़िनाए एपटी एएड कींफि हैं क्रिक छिड़े किंकिटी करता है . कि इस ती हरूप विषयेंका नहीं परन्तु अहरूय कारक कथार भिक्षां भार जनन भार अधिक भार करिक ९७ नया होता जाता है। क्योंक हमारे क्र्यका चण भरका हरुका मनुष्यत्व नाश भी होता है तीभी भीतरी मनुष्यत्व दिनप्र दिन भेड़ाव गामड़ कि हन्भ हैं निई हिन मान सह किलीएड़ , इह [ ब जन्मा ताझ नहा सेख व्यवन्त्री आजा ब्खना ।

जानते हैं कि जबलों देहमें रहते हैं तवलों प्रभुसे अलग होते हैं। इक गृष्टि ई रिषां है। सह पर पर है। है कि ही पि क्षान है कियार किया है से ई क्रिय है किस हो। मेरे माने हो। ४ यह मर्ग्नहार निगला जाय । श्रीर जिसने हमें इसी बातक किन्निक की ई निष्क राखन्ड किन्निडीए भिष्प्रक क्रिप्र डिन किन्ग्राहर मड़ कींफ़ ई िरड़क पृद्ध है मिमी हैं मिर्ड एड़ कि मड़ हि अ ३ करते हैं। जो ऐसा ही ठहरे कि पहिने हुए हम नंगे नहीं पाये जायगे। क्रीर अपना वह बासा जो स्वर्गीय है जपरसे पहिनने की ठाउरमा इ हुआ निसस्थायी धर स्वरामें है। क्योंकि इस दर्भे हम कहरते भी हैं है जाय तो ईष्यरसे एक भवन हमें मिछा है जो बिन हाथका बनाया हम जानते हैं कि जो हमारा प्रथिवीप्रका डरासा घर गिराथा अहस्य विषय निस्य है।

अलग होके प्रभक्त संग रहे। में इसिलिये हम सहस्य करते हैं और यही श्राधिक चाहते हैं कि । ई 5ऊम भिमान्यन कुम्म डिम भिन्नई एक मड़ क्रींधिक e

इस कारण हम चाहें संग रहते हुए चाहें श्रत्नग होते हुए उसकी प्रसन्नता याग्य होनेकी चेष्टा करते हैं। क्योंकि हम सभोंका कीष्टके बिचार श्रासनके श्रागे प्रगट किया जाना श्रवश्य है जिस्ते श्रनुसार देहके द्वारा किये हुएका फल पावे। हर एक जन क्या भला काम क्या बरा जो कुछ किया हो उसके

## िनिलापकी सेवकाईका वर्णन जी ईश्वरने सुसमाचारकी मचारकोंका सेंपी हैं।]

सी प्रमुका भय मानके हम मनुष्योंको समक्षाते हैं पर ईश्वरके ११ द्यागे हम प्रगट होते हैं थार सुक्षे भरोसा है कि तुम्होंके मनमें भी प्रगट हुए हैं। क्योंकि हम तुम्हारे पास फिर प्रपनी प्रशंसा १२ करते हैं सो नहीं परन्तु तुम्हें हमारे विषयमें बड़ाई करनेका कारण देते हैं कि जो लोग हद्यपर नहीं परन्तु रूपपर धमंड करते हैं धनके बिरुद्ध करनेकी जगह तुम्हें मिले। क्योंकि हम चाहें १३ बिसुद्ध हों तो ईश्वरके लिये बेसुद्ध हैं चाहें सुबुद्धि हों तो तुम्हारे लिये सुबुद्धि हैं।

किया कि यदि समोंके लिये एक सरा तो वे सब सूए . श्रीर वह १४ समोंके लिये इस कारण मरा कि जो जीवते हैं सो श्रब श्रप ने लिये न जीवें परन्तु उसके लिये जो उनके निभित्त मरा श्रीर जी उठा। सो हम श्रवसे किसीको शरीरके श्रनुसार करके नहीं सम- १४ स्मते हैं श्रीर यदि हम खीटको शरीरके श्रनुसार करके समभते तोभी श्रव उसको नहीं ऐसा समभते हैं। सो यदि कोई खीटमें १५ होय तो नई स्टिष्ट हैं। पिछ्रवी बातें जीत गई हैं देखो सब बातें नई हुई हैं। खीष्टका प्रेम हमें बया कर खेता है क्योंकि हमने यह बिचार

हमारे द्वारा उपदेश करता है . हम खिष्टकी सन्ती बिनती करते हमोंको सोंप दिया। सो हम् खीष्टकी सन्ती इत हैं माना ईरवर हमें श्रपने साथ मिला बिया थार मिलापकी सेवकाई हमें दिहें. श्रयति कि ईश्वर जगतके लोगोंके श्रपराध उनपर न लगाके खीष्टमें जगतको श्रपने साथ मिला लेता था श्रीर मिलापका बचन श्रीर सब बाते ई ज्वरकी श्रोरसे हैं जिसने विश्व लिष्टके द्वारा १८

1 में समार केमहरू हम हमा की गण बनाया कि उसमें हम हमा हम हमा रिक्रम् । हे ईरवर्स मिराम हि क्यांत्र । महार हा हम हो हो है है है

हिलो निमळ बुट छिमली हासहरू तत्रमह ग्राप्ट मिगम छ: हु तत्रमह

करते हैं ऐसे हैं जैसा हमारे पास कुछ नहीं है तोभी सब कुछ सदा शानन्द करते हैं किए किलिशा के हैं रिएक इन्नाप्ट ।इस हुनप्र है छेरे कांछाइट . है जिल धेकी डिल जाड ग्रांड है छेरे ०१ कांस्डू धकी ामड़ात डै निनित किर्ड गृष्टि ई छिए कांस्डू निम्म इ तास नाम मिर्त है भिष्ठ के कि है मिर्म प्राप्त इ थी निराद्रसे अपयय थी सुययसि कि भरमानेहारोंके ऐसे हैं फ़िन्छ क्छम . छिमऐ उपकानी ज़िमार ह्वीप छि।एकु थ फ़िल . छिंगिएछिड किमभ्य छा। कि निद्वीरू छिष्ण्यास कुम्ब्य्ड न हें में जात हें जिल्ला करने . युद्धान में हु होगा में है मस्प्रीप माँईरुगड्ड मिंडिप्रिइन्ड मिनाछ प्राप्त . मिंडिक्छं मान्ड्रिश्ड 🧚 माएड भारति किये प्रमाण है है है भारत बहुत भारत हिला है ४ पर दोष न स्वापा जाय . परनु जैसे हैश्वरके सेवक तेथे हर - है। किसी बात कुछ एक प्रकार है निरुष्टी गिर्फ मुद्र है अभी वह शुभ काउ है देखी अभी वह निस्तारका दिन है। फ़िर्फ़ . 11 कि प्राक्रम 17 मिल्डी कंपान्निनी ग्रीह किस प्रिट मिछाक प्रह महिक वृध । एक म प्रहेश न क्रिक् वह कहता है मेंने शुभ सी हम यो सहक्मी है उपदेश करते हैं कि ईव्यरके अनु-प्रमाण देते हैं जि देववरने सेवस हैं।

श्रीर अधम्मका कीनसा साम्मा है और अन्यकारक साथ ज्योतिकी मगर कींफ़्न हिलक तह मेंगुरू नाममूख गमें कींफ्नीाइएबिह हम ४१ । क्षिड़ हिमाहरे मिर मह की दूं का का उठ्ठ डिसि किसड़ डिरं।डम्ह हुन्प्रप ई डिंग 15कंस मिमिड ईम्ह । ई 1पट हुनी159दी ९९ किकिड्र निपष्ट 1सिट किसह मि प्र । ई 15कंस ईम्ह मिण्ड्रक:स्नष्ट ६९ एइड ।ग्रामड ई रारुष्ट ग्रांह रिएडम्ह डांम ।ग्रामड फिथ्नीग्रेक ई १९

कि मह क्रींफ़्क ई धन्हम्स ।सिर्मक क्रिक्नीम क्रिक्ट्र एसं क्रिंत्रम् १६ शयदा अविश्वासीक साथ विश्वासीका कोनसा भाग। और है त्रीमम् निक किष्ठि एमं क्राफ्निनि ग्रहि । त्रीएमं निक <

प्राप्त सिम्हें सिम्ह से एडक नेप्रट्र है सिन्हें के मुर्जीस केप्रट्र है किकि । गिंड गिंठ ऐसे हे प्राप्त सार है प्रट्र है स्वस्त में प्राप्त सिम्हें सिम्ह २०१ मरुख प्राप्त किकिनी किसे कि कि है सिन्हें के प्रट्रिस प्राप्त है। सिन्हें सि

हिड़िक ताम किछिमाइटहार ही छिड़िएन्छिक तिम्ही किछनाप ]

[। फ्रॅंक साम फ़िल्ली फ्रिक्

क्षिए हैं किसी मेंड गेएहतीए ड्रफ की घट ग्रिफ ई सि इष्टु शितनीक्षम कम किमिशक ग्रिक ग्रीफ किन्छिए मड्ड । फ्रेंक साप किमिलकी फ्रैफेंग्रे पृट्ट निष्ठा एम किम्हर है ग्रिक फ्रिक

[पावसका तीतस्त आने और अपनी पहिली पत्रीक कलने आनन्द करना।]

द्र प्रक्षिकी है । एकी एमन्स सिक्सी है सिम है। एक एड्डा स्ड कीएक ड्रे 15ड़क डिंह किरिश्डेश किर्म है। । एड किसिकी है । । । हो। हो

श्रीहरू आनन्द करता हूं।

फेरड्राक रामड कि कि मिष्ट मिष्टिरिड्डीम एड कि कीएक फिरड्राक कि किए एड्ड फिराकए त्रिमस मड रुप रुप्ती डिक कि इन्ड्र कीएड किरडिट्डि तिए किरिडिट क्रिए । एड पिर फिरिटिट इन्ड्र इ कीएड किरडिट परि के की कीएड किरिट के क्षिटि किर्छाड़ इ क्ष्या प्रकृत परि के इस्डिट सिंग्ड क्ष्यित किर्छाड़

क्रमारे विभे जो तुरहारा यह है एते तुरम्हें संजिप के अन्मुख म उसके कारण जिसका अपराध किया गया परन्त इस कारण पास बिखा तीभी न ती उसके कारण जिला जिसने अपराध किया १३ इस बातमें निर्देष होनेत प्रमाण दिया है। हो मेंने को तुम्हाई किना स्पन्न इया . द्या मिन समस्य प्रमार प्राप्त कितनी तकर्र हैं हैं गिष्ट स्वता है । इस्ता कितन हु भिर कितनी कितनी हि कितनी भिर हो कितन भिर हो हंड किए किनकी सेसर की छिड़ काम मार्क कार मास्ट्री काल्ज्ज किम्प्रह किम मिमर कीएम। है कि इस्प्रह स्प्रिस स्काहि है है क्षाप्रभं हन्प्र. इ ानात्रक्ष्म डिन किपिकी भ्रिप्रती ग्राह ई णाह कंप्रक सही ई । जाई हम्भर गानाक्ष्म इह संसर ई गामुहार काछन्ड किम्बर्ड काष्ट्र कि कींग्रिक । छाड़ क नीड़ सिप्ताइ ०१ फ़िकी छिग्रांक गिमड़ इंस्त एक एक्सा का अस्ति का छन्ड़ कि कि काष्ट्र । राइस्ट कीं फिन फिकी पालाक्ष्य सिर्म काष्ट्र की फिनी

क्ह की हु सभीके थात्रापालनका स्मर्थ करता है कि तुम १६ तेसा हमारा तीतसक आणे बड़ाई करना भी सख हुआ है। श्रोम डिक छिड़ा हन में हैं परन्तु मेरा हमने वससे सब बार एकी डिक मिने उसके शारी तुम्हारे विषयमें कुछ वहाई है ही हो हिम्स क्षीप कीर्षिक । ई रागर राष्ट्री छपु छिराहर किर्मिस मह किन्स ४९ केंग्रह कीर्षिक भृड्ड तर्जनानाष्ट्र भि भृष्टि फ़्रिजनाष्ट्र केंग्रिति केंग्रक क्शार छड्ड अर्थ है। ए नीए हिनी हो हिन है। ए नह है। । फार फिकी डाग्स

शिड्य की हूं तिरक इन्सि में । हैं तिरक करता है । करक है ह क्षाप ठड्ड कि एकी एडए क्षिट पृद्ध हैगांक ग्राप्ट हैग्ड ज्वांप्रक

है। सिक् समस्य प्रकारित हाड़स बन्धता है।

है माइयो हम तुम्हें हेंग्यरका वह अनुमह जनाते हैं जो [ । मानमा किन्द्र एउनम किंग कांगल भाइवेशन किंग्या किंग्या किंग्या विस्तार ।

हीं है कि है कि के अपना समाध्य भार है कि है । एक कि है कीएक । १४ हु उापर नध कात्राइट किन्ट मिनार कृत कार्नि नड़ ह परिवासे उनके आनन्दकी अधिकाई और उनकी महाइरिद्ता इंक किएक की . ई ामा एकी मांम्छी इस किएमीइकी म

इंग्डास हमोंकी दिया • बहांकों कि इसने तीतससे विनती केहं इ की जैसा उसने आगे आरंभ किया था तैसा तुम्होंमें इस अनुमहके केमेका समाप्त भी कर हो ।

हमारे यस योशु सीष्टका अनुभह जातते हो कि वह जो धनी था उन्होंसे कारण दिस्ह हुआ कि असको दोसताने हास तुम धनी होओ। और इस बातमें में प्रामधी देता हूं क्योंकि यह तुम्हारे लिये १० अण्छा है जो बरस दिनसे केवल करनेका नहीं प्रस्तु वाहनेका भी

क्योंकि पीहे आगेसे मनकी तैयारी होती हैं ती जी क्सके अपन १९ जिसके पार हें उसके अनुसार नहीं परन्तु जो जिसके पास हैं उसके अनु-सार वह प्राह्म हैं। यह इसिको नहीं हैं कि औरोंको जैन और १९ उसका इन्या मिने . परन्तु समतासे इस बनेमान समयमें तुम्हारी ९४

३९ कस्मिति कर दिन किसी राइन्हार्स एड हायन्य सम्प्रह राष्ट्रि १९ शिष्ट म्प्रम हैकी एड्स किम्बी इच म्स्रह की . ई किस् संप्रमुद्ध २९ म्प्रह मिस्ड प्राप्ट हिला स्वाप्त साथ राज्य है किस्ड राष्ट्र है किस्ड राष्ट्र है किस्ड राष्ट्र है किस्ड राष्ट्र

क्रांचा समाहें । मेर्न हैं किसकी प्रांत सह । एक क्रिक्

१६ विषयमें सब मंडलियोंमें होती है । श्रीर केवल इतना नहीं परन्तु वह मंडलियोंसे ठहराया भी गया कि इस श्रनुप्रहके कर्मके लिये जिसकी सेवकाई हमसे किई जाती है हमारे संग चले जिस्तें प्रभुकी महिमा श्रीर तुम्हारे मनकी तैयारी प्रगट किई २० जाय । हम इस बातमें चौकस रहते हैं कि इस श्रधिकाई के विषयमें जिसकी सेवकाई हमसे किई जाती है कोई हमपर दोष २९ न लगावे । क्योंकि जो बातें केवल प्रभुके श्रागे नहीं परन्तु २२ मनुष्योंके श्रागे भी भली हैं हम उनकी चिन्ता करते हैं । श्रीर हमने उनके संग श्रपने माईको भेजा है जिसको हमने बारंबार बहुत बातोंमें परख के यत्नवान पाया है पर श्रव तुमपर जो बड़ा २३ भरोसा है उसके कारण बहुत श्रधिक यत्नवान पाया है । यदि तीतसकी पूजी जाय तो वह मेरा साथी श्रीर तुम्हारे लिये सह-कर्मी है श्रथवा हमारे भाई लोग हों तो वे मंडलियोंके दूत श्रीर श्रथकी महिमा हैं । सो उन्हें मंडलियोंके सन्मुख श्रपने प्रमका श्रीर तुम्हारे विषयमें हमारे बड़ाई करनेका प्रमाण दिखाशो ।

पवित्र लोग के लिये जो सेवकाई तिसके विषयमें तुम्हारे र पास लिखना मुक्ते श्रवश्य नहीं है। क्योंकि में तुम्हारे मनकी तैयारीको जानता हूं जिसके लिपे मैं तुम्हारे विषयमें माकि-दोनियों के त्रागे बड़ाई करता हूं कि श्राखाया के लोग बरस दिनसे तैयार हुए हैं और तुम्हारे अनुरागने बहुतोंकी हिसका दिलाया ३ है। परन्तु मैंने भाइयोंको इसलिये भेजा है कि तुम्हारे विषयमें जो हमने बड़ाई किई है सो इस बातमें ब्यर्थ न ठहरे अर्थात कि थ जैसा मैंने कहा तैसे तुम तैयार हो रही . ऐसा न हो कि यदि कोई माकिदोनी लोग मेरे संग आके तुम्हें तैयार न पावें तो क्या जानें इस निर्भय बड़ाई करनेमें हम न कहें तुम लजित होस्रो पर ४ हमही लजित होवें। इसलिये मेंने भाइयेंसे बिनती करना अवस्य समका कि वे त्रागेसे तुम्हारे पास जावें त्रीर तुम्हारी उदारताका फल जिसका सन्देश ग्रागे दिया गया था श्रागे से सिद्ध करें कि यह लोभके नहीं परन्तु उदारताके फलके ऐसा तैयार होवे। परन्तु यह है कि जो चुद्रतासे बोता है सो चुद्रतासे छवेगा ७ भी और जो उदारतासे बोता है सो उदारतासे छवेगा भी। हर

अक्थ दानके जिये धन्यवाद होते। क्सक करवे भी हैरवरकी महिमा प्रगट करते हैं। हेरवरका उसक उसके कारण तुम्हारी ठालसा करते हुए तुम्हारे लिये प्राथेना बाद करते हैं। और हेश्वरका अत्यन्त अनुमह जो तुमपर है 98 सहायता क्रत्में विम्हारी उदारताके जिये हेरवरका गुणाच-किमित गृष्टि किन्छ गृष्टि मिछी कात्रनिष्टिष्ट छछ । ई निरक ग्राक्ति। हे काईसे प्रमाण बेके तुम जो खीषके सुसमाचारके अधीन होनेका बहुत भवादांक हारासे उसरती भी है। क्योंकि ने इस सेव- १३ कप्रमुद्रे हुन्प्र है किएक फ्रिए किंपिडीड किंगिरिक हिनीए कहरे ९१ म ड्राक्त किमक्ष क्यांका । क्योंक इस उपलाको सेवकाई न १२ नक इंक्सिया वर्गित के किये हो हमार होता हैरवरका धन्यवाद कर-तुम्हारे धम्मके फलोका शिक करे . कि तुम हर बातमे सब १९ प्राप्ति हेक तिनविकता त्यांव पाइनह प्राप्ति के इन है। ए है । प्राप्ति है ए । उत्र हिरा है। में बीनेहार्रको बीज और भोजनके छि। इ है मगर किसा है उसने विष्युराया उसने कंगालांका किया इसका धाम है । छाई एउमाछ नड्ड फिन्नी कमाक छन्छ क्य रह इंस्त ग्रीह इंस् बातमें और हर समयमें सब कुद्ध जे। अवश्य होय तुम्हारे पास सब प्रकारका अनुपह तुम्हें अधिकाईसे दें सकता है जिस्ते हर न प्रमुद्दे प्राप्टि । ई 1157क प्राप्ट विभी है में है प्रमुद्द क्षींकि ई हे ह एक जन जैसा सनमें ठाने तैसा दान करें कुढ़ कुढ़के अथवा दवावसे

## [ । मन्त्रक मण्ड काष्ट्रकारका बन्न करना ।

जंची बातको जो ईश्वरके ज्ञानके बिरुद्ध उठती है खंडन करते हैं श्रीर हर एक भावनाको खीष्टकी श्राज्ञाकारी करनेके लिये बन्दी ६ कर लेते हैं . श्रीर तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा श्राज्ञापालन पूरा हो जाय तब हर एक श्राज्ञालंघनका दंड देवें।

क्या तुम जो कुछ सन्मुख है उसीको देखते हो . यदि कोई अपनेमें भरोसा रखता है कि वह खीष्टका है तो आपही फिर यह समसे कि जैसा वह खीष्टका है तेसे हम छोग भी खीष्टके हैं। क्योंकि जो में हमारे उस अधिकारके विषयमें जिसे प्रभुने तुम्हें नाश करनेके लिये नहीं परन्तु सुधारनेके लिये हमें दिया है कुछ श अधिक करके भी बड़ाई करूं तो छज्जित न हुंगा। पर यह न होवे

१० कि मैं ऐसा देख पहूं कि तुम्हें पित्रयोंसे उराता हूं। क्योंकि वह कहता है उसकी पित्रयां तो भारी श्री प्रवल हैं परन्तु साचातमें

११ उसका देह दुर्ब्बळ श्रीर उसका वचन तुन्छ है। ऐसा मनुष्य यह सममें कि हम लोग तुम्हारे पीछे पत्रियोंके द्वारा बचनमें जैसे हैं तुम्हारे साम्ने भी कम्मेंमें वैसेही होंगे।

१२ क्योंकि हमें साहस नहीं है कि जो छोग श्रपनी प्रशंसा करते हैं उनमेंसे कितनोंके संग श्रपनेको गिने श्रथवा श्रपनेको उनसे मिछाके देखें परन्तु वे श्रपनेको श्रपनेसे श्राप नापते हुए श्रार

श्रुपनेको श्रपनेसे मिलाके देखते हुए ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं । हम तो परिमाणके बाहर बड़ाई नहीं करेंगे परन्तु जो परिमाणदंड ईश्वरने हमें बांट दिया है कि तुम्हों तक भी पहुंचे उसके नापके

१४ अनुसार बड़ाई करेंगे। क्योंकि हम तुम्हों तक नहीं पहुंचते परन्तु अपनेकी सिवानेके बाहर पसारते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि खीष्टका

१४ सुसमाचार प्रचार करनेमें हम तुम्होंतक भी पहुंच चुके हैं। श्रीर हम परिमाणके बाहर दूसरोंके परिश्रमके विषयमें बढ़ाई नहीं करते हैं परन्तु हमें भरोसा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा बिश्वास बढ़ जाय त्यों हमें हम श्रपने परिमाणके श्रनुसार तुम्हारे द्वारा श्रधिक

१६ श्रधिक बढ़ामे जायेंगे . कि हम तुम्हारे देशसे आगे बढ़के सुसमाचार प्रचार करें श्रीर यह नहीं कि हम दूसरोंके परिमाणके

१७ भीतर तैयार किई हुई बस्तुत्र्योंके विषयमें बड़ाई करें। पर जो १८ बड़ाई करे सा प्रभुके विषयमें बड़ाई करे। क्यांकि जो अपनी

है 157क स्था सम्बंद किसकी जिन्हों की क्षेत्र के 157क सम्बंद किस्ता है। वही प्रहाय प्राप्त कराय है।

[ 1 मणेन क्षितिशिद्य हुन प्रार्कि हुई क्षिनिप्रस माग्नम क्षितिशिद्य ]

१३ क्योंकि ऐसे लोग ऋठे प्रेरित हैं छठका कार्य्य करनेहारे खीष्टके
१४ प्रेरितोंका रूप धरनेहारे । श्रीर यह कुछ श्रवंभेकी बात नहीं क्योंकि
१४ शैतान श्राप भी ज्योतिके दूतका रूप धरता है । सो यदि उसके सेवक भी धर्मके सेवकोंकासा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं है . पर उनका श्रन्त उनके कर्मोंके श्रवसार होगा ।

[ पावलका अपने दुःखें और दुव्बलतामें बढ़ाई करना।]

१६ मैं फिर कहता हूं कोई मुर्फ मूर्ज न समसे और नहीं तो यदि मूर्ज जानके तौभी मुस्ते प्रहण करो कि थोड़ासा में भी बड़ाई १७ करूं। में जो बोलता हूं उसको प्रभुकी श्राज्ञाके श्रनुसार नहीं १८ परन्तु इस निर्भय बड़ाई करनेमें जैसे मूर्जतासे बोलता हूं। जब

१८ परन्तु इस निर्भय बड़ाई करनेमें जैसे मूर्खतासे बालता हूं। जब कि बहुत लोग शरीरके अनुसार बड़ाई करते हैं में भी बड़ाई

१६ करूंगा । तुम तो बुद्धिमान होके श्रानन्दसे मूर्खेंकी सह लेते २० हो । क्योंकि यदि कोई तुम्हें दास बनाता है यदि कोई खा जाता

है यदि कोई ले लेता है यदि कोई श्रपना बड़ापन करता है यदि

२१ कोई तुम्हारे मुंह पर थपेड़ा मारता है तो तुम सह लेते हो। इस अनादरकी रीतिपर में कहता हूं माना कि हम दुब्बंछ थे . परन्तु जिस बातमें कोई साहस करता है में मूर्खतासे कहता हूं में भी

साहस करता हूं।

२२ क्या वे इबी लोग हैं . में भी हूं . क्या वे इस्रायेली हैं . में भी हूं . क्या वे इब्राहीमके वंश हैं . में भी हूं । क्या वे खीष्टके सेवक हैं . में खुद्धिहीनसा बोछता हूं उनसे बढ़कर में बहुत अधिक परिश्रम करनेले श्री श्रत्यन्त मार खानेसे श्री बन्दीगृहमें बहुत श्रिषक पड़नेसे श्री मृत्युलों बारंबार पहुंचनेसे खीष्टका २४ सेवक ठहरा। पांच बार मैंने बिहूदियोंके हाथसे उन्तालीस उन्तालीस

२४ कोड़े खाये। तीन बार मैंने बेत खाई एक बार पत्थरवाह किया गया तीन बार जहाज जिनपर मैं चढ़ा था टूट गये एक रात दिन मैंने

जागते रहनेसे भूख श्री प्याससे बार बार उपवास करनेसे जाड़े श्री नंगाईसे में खीष्टका खेवक ठहरा । श्रीर श्रीर रम् बातेंको छोड़के यह भीड़ जो प्रतिदिन सुभपर पड़ती है श्रर्थात सब मंडिलियोंकी चिन्ता । कौन दुब्बंठ है श्रीर में दुब्बंठ २६ नहीं हूं कौन ठेकर खाता है श्रीर में नहीं जलता हूं । यदि २० बड़ाई करना श्रवश्य है तो में श्रपनी दुब्बंठताकी बातेंपर बड़ाई करूंगा। हमारे प्रश्रु यीशु खीष्टका पिता ईश्वर जो सब्बंदा धन्य ३१ है जानता है कि में भूठ नहीं बोळता हूं । दमेसकमें श्रिरता ३२ राजाकी श्रोरसे जो श्रध्यच था सो सुभे पकड़नेकी इच्छासे दमे-सिकेयोंके नगर पर पहरा दिलाता था। श्रीर में खिड़की देके ३३ टेकरेमें भीत परसे ळटकाया गया श्रीर उसके हाथसे बच निकळा।

पावलका स्वर्गलाक्षमें चढ़ा लिया जाना ख्रीर पीछे संकट पाना।

9 वड़ाई करना मेरे लिये अच्छा तो नहीं है . मैं प्रमुके दर्शनां और प्रकाशोंका वर्णन करूंगा । मैं सीष्टमें एक र मनुष्यको जानता हूं कि चौदह बरस हुए क्या देह सहित में नहीं जानता हूं क्या देह रहित में नहीं जानता हूं ईश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्गलों उठा लिया गया। में ऐसे मनुष्यको ३ जानता हूं क्या देह सहित क्या देह रहित में नहीं जानता हूं ईश्वर जानता है . कि स्वर्गलोकपर उठा लिया गया श्रीर ४ अकथ्य बातें सुनीं जिनके बोलनेका सामर्थ्य मनुष्यका नहीं है। ऐसे मनुष्यके विषयमें मैं बड़ाई करूंगा परन्तु श्रपने विषयमें १ बड़ाई न करूंगा केवल श्रपनी दुर्बिलताश्रोंपर । क्योंकि यदि मैं ६ बड़ाई करनेकी इच्छा करूंगा तो मूर्ख न हूंगा क्योंकि सत्य बोल्गा परन्तु मैं रुक जाता हूं ऐसा न हो कि कोई जो कुछ वह देखता है कि मैं हूं अथवा सुमस्ये सुनता है उससे सुमको कुछ बड़ा समभे । श्रीर जिस्तें मैं प्रकाशोंकी अधिकाईसे अभिमानी न ७ हों जाऊं इसलिये शरीरमें एक कांटा माना सुभे घूसे मारनेका शैतानका एक दूत सुभे दिया गया कि मैं श्रभिमानी ने हो जाऊं। इस बातपर मैंने प्रभुसे तीन बार बिनती किई कि मुमसे यह दूर म किया जाय । श्रीर उसने सुमासे कहा मेरा श्रुतुग्रह तेरे लिये बस ह

। हुं निक्छ कि हुं छक्ट्य मिं कर कीरिक हुं क्रमा भिंडिक हि मिंह्मि कि माह्मी है सि सिहाइन हि सिहाइन । हि सिहा सिहा है ३० खीहका सामध्य सम्पर था बसे। इस कारण में खीहके लिये की गान्नक इंग्ड़िक संप्रमित कित्रिंकि। छिन्न इंग्डें कर्जा कि क्रीष्ट में ाम . है । हाई इसी माहरु है वह क्षिमास 19म की फिन है

[ । मिल्लिक्योकी किर सम्भाता ।

गान्नेक देश किंगिए द्वारा महत्त्व किंग्ना की है कि यशी में जितना तुम्हें अधिक प्यार् करता हूं उत्तना थाहा प्यार्ग हुन्पुर । कुंक फ़्रम फ़्री कांकड़्छ ानिम । छाम प्रम किन कानिम १९ ाताम कड़रू की ई डिंग तिनी की एक है । तिहान कि डिम्त भ ड़िक् किलीपम शिइम्ह में कींग्रिक गाउँ न प्राप्त प्रमाह में ब्रार्ड हूं १३ वसा कीनिया । देखी में तीसरी बार तुम्हारे पास आनेकी तैयार हीतिह इप रिम . एही दिन प्राप प्रमाह दिया . मेरी वह इ है है उन मिर्मिश्च मुद्र मुद्र मिर्मिश्च कि हार मिर्मिश्च है है । कि विक्रि मिर्मिक व्यक्षा है। मिर्मिक किस । है कि विक्रि । १२ नहीं था। प्रीरेतक उत्तव्य तुम्हारे बीचमें सब प्रकारके धीरज उछ मिता फिकी छोंतिरीए इंग जनछ नह मिति हु डिन इक् मि नीष्टम कीएक कि एक इंकी भेड़िक प्राप्टम हिम की 12 कनीह . ई में बड़ाई करनेमें सुखे बना हूं तुमने सुफत्से ऐसा करवाथा

क्या . क्या हम एकही आसास मिला क्या एकही विकप् सिमह इक एक माकि निष्ठति । एक . ार्घ एफ़ं कछ दिश्राम ज़िंह डेकी किन्छी सिस्तिक ही । एकी सिस्त इन्ह एक मार्क निर्म >१ भागाइ कामूड की रिकाम इक किसीमकी भियान वार्य भाग राइम्ह रिंग ड्रेन्सी 11 एक । 1 इक्स फिरुक ड्रेन्स कार्ड मुद्र निर्म कि हैं ए इह सिर्फ : 1515 हिंद समर्थ काम नहीं हाछा : तीमी

। गाम्हार । इसे हिन भारता।।

[ । मीमम किकिम तत्रीम जाक्तमन जाक प्रदेशम ]

इं 1593 में कींएक। ईं रिछार्व किनी करिशाध में सुराय है। इस ०९ हिएक के रए ई िकार्क मिशक नगाम कार्य है कि के उत्तर क्षित क्या सुम सम्मले हो कि की प्रमास मह कि रेकी

जिसे प्रभुने नाश करनेक िये नहीं परन्तु सुधारनेक िये सुभे गामहार क्राक्योह मह क्या हमाम प्राइम्ह की हूं राष्ट्रकी हाथ े अथित तुम्हारे मि एक हो। कि मि के प्राप्त में तुम्हारे पाइम्ह है तव हम आवन्द करते हैं और हम इस बातकी प्राथना भी करत हैं परन्तु सखक निमित्त । जब हम दुब्बेल हैं पर तुम बलवन्त हो ह न रिकार एक डिन इक् इन्हीं कारास मड़ कींपिन। निंड कि निंड सिर्ध देख पड़े परन इसिलेप कि तुम सुक्म करें। . इम बर्न निकृष्टके करता हूं कि तुम कोई कुकम्मे न करो इसिविये नहीं कि हम खरे. ए । निर्धार के हिम निर्म । हैं हिम बकुन मड़ की गिनिक मह क्षीष्ट तुम्हों है नहीं ते। तुम निकृष्ट हो। पर मेरा भरोसा है कि इ शिष्ट की 1ई फिनाच्ड्रम दिन किनेप्रथ मह । एक नध्यक्ष . किंकि कीयारी। अपनेका पर्खी कि बिश्वासमें हो कि नहीं अपनेका १ ामें केलर मिष्यमाम केम्ब्रि होह मिड्न हिम्म है छहन्डू मिल भि मड़ . है । जिस मिष्यमाम क्रिक्ट मिरि । छा । एकी जाइ परन्तु तुम्होंमें सामधी है। क्योंकि यद्यपि वह दुञ्बेलतासे क्रापर ४ सम्मम बोलनेका प्रसाण ढुढ़ते हो जो तुम्हारी श्रोर हुन्वल नहीं है इ क्षाध काहम । गाड़ाई रोड़ान रि स्थाप भाष भाइनह प्रमी मि कि की है । कि की कार साम कांगिक कार ग्रह ग्रह ग्रह ग्रह माप रिमाह निड्निकी छाप कारिमक नह क्षी किशी रिमड्म ग्रिक इं 103क भिगिष्ट प्रक रिमा कुरा साम के इस अह जिल्ला नित गृष्टि हिं. डूं होए साप राड्मह में ग्राब शिसि डूफ हु है इ किडीए में। शिष्टाल ड्राफ्ड होए इट लड़ क्यू फड़ संड्रांस कांप्यास है?

देया है कड़ाईस कुछ करना न पड़े।

११ अन्तमें हे भाइया यह कहता हूं कि आनन्दित रही सुधर जाओ शांत होओ एकही मन रखी मिले रही और प्रेम औ १२ शांतिका ईंध्वर तुम्हारे संग होगा। एक दूसरेको पवित्र चूमा लेके १३,१४ नमस्कार करो। सब पवित्र लोगोंका तुमसे नमस्कार। प्रमु वीशु खीष्टका अनुप्रह श्रीर ईंश्वरका प्रेम संगति तुम सभोंके साथ रहे। श्रामीन॥ पवित्र श्रात्माकी

# गलातियोंको पावल प्रीरेतकी पत्नी

[ पत्नीका ग्रामाव ।]

परन्तु बीद्ध क्षीष्टके द्वारासे और ईश्वर पिताके द्वारासे जिसने उसको मृतकोंमेंसे उठाया प्रोरत हैं. और सब भाई लोग जो मेरे संग हैं गठातियाकी मंडिलियोंको. तुम्हें अनुप्रह और शांति ईश्वर पिता और हमारे प्रभु पिष्टु सीष्टसे मिले. जिसने अपनेको हमारे पापोंके लिये दिया कि हमें इस बत्तमान बुरे संसारसे बचावे हमारे पिता ईश्वरकी इच्छाके अनुसार . जिसका गुणानुवाद सदा सब्बेदा होने . शामीन । पावळ जो न मनुष्योंकी श्रोरसे श्रीर न मनुष्यके द्वारासे

गिलातियोंने सत्य मतसे प्तिर जानेका उलहना। पावलका यह बताना

कि मैंने सुसमाचार मनुष्यते नहीं परन्तु ईश्वरसे पाया।

किया उससे मिन्न यदि कोई तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो स्नापित होवे। क्योंकि में श्रव क्या मनुष्योंको अश्ववा ईश्वरको जो में श्रब भी मनुष्योंको प्रसन्न करता तो खीष्टका दास न होता । हे भाइमी में उस सुसमाचारके विषयमें जो मेंने प्रचार किया हो। श्रीर वह तो दूसरा सुसमाचार नहीं है पर केवळ कितने लोग हैं जो तुम्हें ब्याकुळ करते हैं श्रीर लीष्टके सुसमाचारको बहळ डाळने चाहते हैं। परन्तु यदि हमभी श्रथवा स्वर्गसे एक हूत भी उस सुसमाचारमें भिन्न जो हमने तुमको सुनाया दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनावे तो स्नापित होवे। जैसा हमने पहिले कहा हैं तैसा में श्रव भी फिर कहता हूं कि जिसको तुमने ग्रहण् में अचंभा करता हूं कि जिसने तुम्हें क्षीष्टके अनुप्रहके द्वारा बुळाया उससे तुम ऐसे शीघ् श्रीरही सुसमाचारकी श्रार किरे जाते में मनुष्योंको प्रसन्न करने चाहता है हूत भी उस सुसमाचारसे मनाता हु . श्रधवा क्या

तुम्हें जनाता हूं कि वह मनुष्यके मतके श्रनुसार नहीं हैं। क्योंकि मेंने भी उसको मनुष्यकी श्रोरसे नहीं पाया श्रीर न में सिखाया

गया परन्तु यीश्च सीष्टके प्रकाश करनेके द्वारात्ते पाया।

शक्य सांभिष्ठीहरूल में शासाचार में अन्यहिष्णिया प्राप्त है। नकए में। एक कि एसे हिम्छ कि किसिनी आहे किए विका 🎾 9 तब चीद्ह बरसके पीछे में बर्णवाके साथ किर विस्थाबी-1 Thebi १४ प्रवार करता है। और भेरे विषयमें उन्होंने हेंध्वरका गुणानुवाद जिस किथासको आगे नाश करता था उसीका अब सुसमानार रहे हुआ था। ने केवल सुनते थे कि जो हमें आगे सताता था लो जिन छन्त्रीम तक्पक रीम में मंत्रीक कि कांचे केंप का कार्य नहीं 39, २२ तिसक माङ्ग में सुरिया और किकिका देशा नम । इं 1080 हिम देस में की इं 103क में न्याप्त कार्यड़े कि ई २० केवछ मसके साई वाक्रवको । में तुम्हारे पास जो बात जिखता 19ई डिन किमिकी ग्रिक् मिंसे छिमाँतिरीय हुन्त्रम । ाइउ नही इट्नम ३१ ोड़फ कंसर ग्रन्थ प्राथ मिल्याया (कंस्के उस क्रिफ्स) में इंकि क्सप्रक निक वता । उनके किकस्मित्र प्रती प्रक्रि । एक किए विकार न १ करूर हुन्ने हे निर्मे हिस कि कि विस्त के निर्मे कि कि कि विस्त कर केन प्राचा प्राचामान असका सुसमाचार प्रचार करूं तक अन्यहरू हे हुड़ा वाब इन्डा हुड़े । कि सुम्म अवस्था है निसल मुक्त एकी एउड़ भिड़िका काठाए प्रिस कपूर निस्ती किरहर हे हुन्स्म । एक स्थारक मुक्त क्ष्मीक है किस्से है क्ष्मिक है कि के कि हैं कि मिल में अधिक बढ़ कारा कि में अपने पुर्विक १४ उस नाश करता था . जोर अपने देशके बहुत छोए। से मेरी ज़िल एवं ति हैं व्यवस्था मंडबीका अल्बन सताता था और 19 कि फिल्ल मराम क्षेत्र कि मिर्स मिर्स क्षेत्र क्षांप्रम इह 13:6-86:6]

क्रिक हो सिखा है है कि बेने कि कि कि है है कि सा सह है। इनक ड्रीड़ि कि कि। एक कि कि कि कि कि कि मिड़ मेड़ गृष्टि व भूर भाइयों के कारण हुआ जा चोरीसे भीतर के जिये गर्भ व अ या दीभी उसके खतना किये जानेकी आज़ा न दिई गई। और यह इ श्रयवा दौड़ा था। परन्तु तीतस भी जो मेरे संग था खबा पूनानी हुं 15इंड़ एन्ड सिती किसी में की दि ह किसी शानस मिलाक्य करवा हूं उसको मैंने उन्हें सुनाया पर को बड़े समक्षे जाते थे उन्हें

दिये इस कारण कि हम श्रन्थदेशियोंके पास श्रीर वे श्राप खतना किये हुश्रोंके पास जावें। केवळ यह चाहा कि हम कंगाळोंकी १० सुध खेंचे श्रीर यही काम करनेमें मैंने तो यत्न भी किया। श्रीर जब उन्होंने उस अनुमहको जो सुक्षे दिया गया था जान जिया तब बन्होंने सुक्षको और वर्णबाको संगतिके दिवे हाथ समर्के जाते थे देखा कि जैसा खतना किये हुत्रोंके लिये सुसमा-चार पितरको सोंपा गया तैसा खतनाहीनोंके लिये सुके सोंपा गया . क्योंकि जिसने पितरसे खतना किये हुत्रोंमेंकी प्रेरिताईका कार्य करवाया तिसने सुकसे भी अन्यदेशियोंसे कार्य्य करवाया . रकी सण्चाई तुम्हारे पास बनी रहे। फिर जो लोग कुछ बड़े समसे जाते थे वे जैसे थे तैसे थे सुसे कुछ काम नहीं ईंग्वर किसी मतुष्यका पचपात नहीं करता है उनसे मैंने कुछ नहीं पाया क्योंकि जो लोग बड़े समसे जाते थे उन्होंने सुसे कुछ नहीं बताया। परन्तु इसके बिरुद्ध जब याकूब श्रीर कैंका श्रीर योहनने जो खंभे परन्तु इसके बिरुद्ध जब याकूब श्रीर कैंका श्रीर योहनने जो खंभे बरामें हम एक वड़ी भी श्रधीन नहीं रहे इस लिये कि सुसमाचा-

बहकाया गया। परन्तु जब मैंने देखा कि वे सुसमाचारकी सचाई पर सीधे नहीं चलते हैं तब मैंने समोंके सामने पित्रसे कहा कि जो तू पिहुदी होके श्रन्यदेशियोंकी रीतिपर चलता है श्रार पिहु-इिय मतपर क्यों हीय मतपर क्यों चलाता है। हम जो जन्मके पिहुदी हैं श्रार श्रन्यदेशियोंमें के विल्लान है। हम जो जन्मके पिहुदी हैं श्रार श्रन्यदेशियोंमें के मारे हटके श्रपनेको श्रल्ण रखता था। श्रोर उसके संग दूसरे थिद्वदियोंने भी कपट किया यहांलों कि बर्धवा भी उनके कपटसे खाता था परन्तु जब वे आये तब खतना किये हुए लोगोंके डरके लोगोंके बाक्सबके पाससे आनेके पहिले वह अन्यदेशियोंके साथ सान्ना किया इसिलये कि दोषी ठहराया गया था। क्योंकि कितने पर केवल यीश्च खीष्टके बिश्वासके हारासे धन्मी ठहराया जाता पापी लोग नहीं . यह जानके कि मनुष्य ब्यवस्थाके कम्मींसे नहीं कम्मींसे नहीं पर खीष्टके बिश्वाससे धर्मी ठहरें इस कारण कि है हमने भी स्नीष्ट यीशुपर बिश्वास किया कि हम ब्यवस्थाक व्यवस्थाके कम्मेंसि कोई प्राणी धम्मी नहीं ठहराया जायगा। परन्तु जब पित्र श्रन्तैिखयांने श्राया तब मैंने साचात उसका

हिन थिए किइएक कर्ष कर्म है में। एड़ी प्रांप्त किनेपए किडी ऐसे १ ९ मुद्धि एकी नाफ समु मिली हूं । जिस्से सम्भाव्य ही केहरू के प्रव्य हैं। कि है 15कि कि मिर्म में ग्रिंग में ग्रिंग है 15कि में मिर्म है भी डिन पाष्ट मि कि छए . हु 15िए भिर्मि है 1911 191इन 9PHक ाफ़ें केष्रकि में। रेकि फिली केप्रवर्ड की एम फिली काष्ट्रकार ०९ भागाइ काष्प्रकृष्ट कि मैं। इं थि। इंप्रिक्ष की इं 15ई ग्रामप उपनेशृष्ट ३१ कि है । हार कि दिस्त होर कि है। होर स्थि होर होर हो है। । कि न एस्ट्रे . ई कहम तक्या खिछ एक एक है इट पिए पिर १० परन्तु यदि खोष्टमें धम्मी उद्दर्श जानेका यत करनेसे हम आप

हित बातमा प्रमाण कि व्यवस्थाने होराड्ड लाज हो समा व्यवस्थाना । क्षि मुनाकार

लिक कि है । ति है मिम्ह भाग है काष्ट्रकाल ही है । विक्रिक

ा है ानावड्रम लिखिए प्राप्तमा है।

। 1मारह दिशाही क्यां ५ इड 8 किये जाते हो। क्या तुमने इतना हु:ख बृथा उठाया. जो ऐसा इसी संग्रीगृष्ट कार मह कंद्रक मंग्राष्ट्र सामग्राष्ट्र एक . डि होहिनी हेर्न भए । एक । । कार्य क्रियानासक क्रिया । क्या वार्य हेर्न हे क्रींम्फ काष्रकृष्ट । एक कि। महारू हमते की है । तहारू हिए डिए र हुआ साचात तुम्हारे बीचमें प्रापट किया गया। में तुमसे केवल 🤏 लोग सखको न साने। जिनके आगे यीथु खीष्ट क्र्यपर चढ़ाया मह की ई एएडी ड्रॉम इंम्ह मिसकी रिहीरडाए झेंड्रिमी इ

-ामभुष्ट भीगाह किमडिलक क्ष्मपुरमक क्ष्मह भागाह छा। ई। कार्रहर सिम्ह किं। जादीईए-एट मिसारूकी क्रिक्ट रही। ईं न नान्न क्मिडिाषड़ ड्राफ ड्रे किम्छह क्माहद्री कि की निक इष्ट छि। एए। एए। सम्ह क्छी केम्ड इष्ट गृहि एकी मार्घि थ क्रिकेट हे समिशिष्ट्र किए। ई 100क 100 सिट्डे क्रानामस इ क्राहर्म क्या क्या क्याक्षाक काम्म के हिंदी अथवा विश्वासिक मैमक फिराहा सिंहिम्ह गृष्टि । छिक नाव । साधार हेम्ह कि

1 ई जिप् मिशिष्ट एमं क्मिडिकड़ भिष्ठिकि है किम्छिष्ट क्मिकिकी कि ह मि । फिंग सिराहर एरिड क्येंड वस में मेरि की प्राप्ति साथ । से

मिमह क्षिमारूकी मड़ केंग्रेश वान्ड्रेग छिड़ीक की है ईड़ कहाया भाम है। इस कार में वर्ष के हैं है है है है। सा क्षा है में है। ाष्ट्र प्रमिंड उपर कि मुक्त क्साव्यक्ष सड़ किड़ीम क्सार क्साव्यक्ष

इ तिता की हुई। पर असी । उसमें न विद्वेदी न युनानी है किली 1मस्तिमिक मिडीक निंनिस्ति कीफिक । डि नाननस् केप्रवर्ष्ट्र ७,९ इह नहीं हैं। क्योंकि कीध्य योशुष्र विष्यास करनेक द्वारासे तुस सब भिएक केलकाषी मड़ बार कि है तकहा सि भाववही हनभग ५६ । हारू धाउडुर

। जि गिकबिष ग्रामुहस्र काह्नतीय ग्रस्ट एकं कमान्न २६ तुस सब खीह यीशुम एक हो। पर जो तुम खीहक हो तो हुबा-उसमें न दास न निब्बन्ध है उसमें नर थी। नहीं है क्योंकि

मिम शोध स्मेशिस विश्वासियोको व्यवस्थाने वया कुहाना ।

। है भि गिक्छोड़ क्रिक्ट्रे मिग्राइ क्ष्रीक कि ई हपू शिष ग्रह है हपू हन्म है त सह क्ष्र ह ा अब्बा अर्थात है मिता पुकारता है तुम्हारे हुद्वमें भेजा है। खे है कि कि। मार केहप केमर केम्ब के प्रशंक भट्ट कि कि मुद्धि। किसी सिड इप किंकिलापकि तेरेली बाइकु ई माप्र काएड इ र स्थाक बयामें उत्पन्न हुन्या . इसिलिये कि दास देके उन्हें जो ब्यद-पहुंची तब हैभ्बरने अपने पुत्रका भोता जो खीसे जनमा और व्यब-अ शिक्षाके बशामें दास बने हुए थे। परन्तु जब समयकी पूर्णता हो। है। विभार है। विभार का तब का कि सह हिम्दू है। है सिर्फ ह किंकिमी इंद प्रस्थि किए किषमभ भृद्ध भिष्ठित कारियी हुन्। है इ जिस्ता है करात किया किया किया वालसे कुछ भित्र नहीं अपने नहीं

मह दूं फ़िक किन्नि सिए में क्रिया है। है किकी मारशीए किनी ९१ 91 है। है तुम्हार विषय दिए हैं 1075 मिल्यत राज्य है। है १६ हैं अवस्य जाने जाके क्योंकर किर उस दुब्बल और फलहोन आहि श्र हे हे जिस के नियं है । स्टेस के अब चिम हे जिस्से वासक में है । ८ मछ। तब पा तुम ईभ्वरका न जानक उन्हांक दास थे जो स्बभावस्

मेंने शरीरकी दुर्ब्बलाके कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। श्रोर ११ मेरी परीचाकी जो मेरे शरीरमें थी तुमने तुच्छ नहीं जाना न विश्व किया परन्तु जैसे ईश्वरके इतको जैसे खीष्ट थीश्वको तैसेही सुमको प्रहण किया। तो वह तुम्हारी थन्यता केसी थी . क्योंकि में ११ तुम्हारा साची हूं कि जो हो सकता तो तुम श्रपनी श्रपनी श्रांख विकालके सुमको देते। सो क्या तुमसे सख बोलनेसे में तुम्हारा १६ वैरी हुआ हूं। वे भवी रीतिसे तुम्हारे श्रमिलायी नहीं होते हैं १५ परन्तु तुम्हें निकल्वाया चाहते हैं जिस्ते तुम इनके श्रमिलायी होओं। रूप न बन जाय तबलों मैं किर प्रसवकीसी पीड़ उठाता हूं . मैं चाहता कि अब तुम्हारे संग होता और अपनी बोली बदलता क्योंकि तुम्हारे विषयमें सुक्षे सन्देह होता है। तुम्हारे संग रहूं केवल उसी समय किई जाय सा नहीं परन्तु सदा किई जाय। हे मेरे बालको जिनके लिये जबलों तुम्होंमें खोष्टका पर अच्छा है कि भली बातमें तुम्हारी अभिलाषा जिस समय में सेरे समान हो जान्नो क्योंकि में भी तुम्हारे समान हुन्ना हूं. तुमसे मेरी कुछ हानि नहीं हुई। पर तुम जानते हो कि पहिलो 12 0

श्रीतज्ञाके द्वारासे जन्मा। यह बातें दृष्टान्तके लिये कही जाती हैं क्योंकि यह क्षियां दो नियम हैं एक तो सीनई पठबंतसे जो दास होनेके लिये लड़के जनता है सोई हाजिरा है। क्योंकि हाजिराका शर्थे श्रार में सीनई पठबंत है श्रीर बह यिरूशलीमके तुल्य जो श्रव में सीनई पठबंत है श्रीर बह यिरूशलीमके तुल्य जो श्रव है निनी जाती है श्रीर श्रपने बालकों समेत दासी होती है। तुम जो ब्यवस्थाके बशमें हुआ चाहते हो सुमस्ये कहो क्या तुस ब्यवस्थाकी नहीं सुनते हो। क्योंकि लिखा है कि इब्राहीसके दो पुत्र हुए एक तो दासीये और एक तो निबन्ध स्त्रीसे। परन्तु जो दासीसे हुआ सो सरीरके अनुसार जन्मा पर जो निबन्ध स्त्रीसे हुआ सो परन्तु अपरकी थिरूशलीम निबंन्ध है और वह हम सभोंकी माता है। क्योंकि खिला है हे बांक जो नहीं जनती है आनिन्द्रत हो तू जो प्रसवकी पीड़ नहीं उठाती है अंचे शब्दसे पुकार क्योंकि जिस ख़ीको स्वामी है उसके लड़कोंसे अनाथके लड़के और भी बहुत हैं। पर हे भाइसो हम लोग इसहाककी रीतिपर प्रतिचाके [इब्राहीसको दे। पुतीको ब्लान्तमे व्यवस्थाका ग्रीर सुसमाचारका दृष्टान्त ।] 21

२६ सन्तान हैं। परन्तु जैसा उस समयमें जो शरीरके श्रनुसार जन्मा सी उसकी जो श्रात्माके श्रनुसार जन्मा सताता था वैसाही श्रव ३० भी होता है। परन्तु धर्म्मपुस्तक क्या कहती है र दासीकी श्रीर उसके पुत्रकी निकाल दे क्योंकि दासीका पुत्र निबन्ध खीके पुत्रके ३१ संग श्रिधकारी न होगा। सो हे भाइयो हम दासीके नहीं परन्तु निबन्ध खीके सन्तान हैं।

[ उस निर्बन्धतानें दृढ़ रहनेका उपदेश जिस करके लीष्टने ] हमें निर्वन्ध किया ।]

सो उस निर्वन्धतामें जिस करके खीष्टने हमें निर्वन्ध किया है
र दढ़ रहा श्रोर दासत्वके जूएमें फिर मत जोते जाश्रो। देखो
में पावल तुमसे कहता हूं िक जो तुम्हारा खतना किया जाय तो
स्विष्टले तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी में साची दे हर एक
मनुष्यसे जिसका खतना किया जाता है कहता हूं िक सारी ब्यवश्र स्थाको प्री करना उसको श्रवश्य है। तुममेंसे जो जो ब्यवस्थाके
श्रनुसार धर्मी ठहराये जाते हो सो स्विष्टसे श्रष्ट हुए हो. तुम
श्र श्रनुग्रहसे पतित हुए हो। क्योंकि पवित्र श्रात्मासे हम लोग
विश्वाससे धर्मकी श्राशाकी बाट जोहते हैं। क्योंकि स्वीष्ट बीश्चमें
न खतना न खतनाहीन होना कुछ काम श्राता है परन्तु विश्वास
जो प्रेमके द्वारासे कार्यकारी होता है।

जुम भली रीतिसे दैं।इते थे . किसने तुम्हें रोका कि सलको म न माना । यह मनावना तुम्हारे बुळानेहारे की श्रीरसे नहीं है । १,१० थे।इासा खमीर सारे पिंडको खमीर कर डाळता है । में प्रभुपर तुम्हारे विषयमें भरोसा रखता हूं कि तुम्हारी कोई दूसरी मित न होगी पर जो तुम्हें ज्याकुळ करता है कोई हो वह १९ इसका दंड भोगेगा । पर हे भाइया जो में श्रव भी खतनेका उप-

देश करता हूं तो क्यों फिर सताया जाता हूं . तब कूशकी ठोकर १२ तो जाती रही । मैं चाहता हूं कि जो तुम्हें गड़बड़ाते हैं स्ने अपने

ही का काट डालते।

[ गरीर के कम्मे ग्रीर ग्रात्नाका फल।]

१३ क्योंकि हे भाइयो तुम लोग निर्वन्ध होनेको बुलाबं गयं केवल इस निर्वन्धताले शरीरके लिये गैं। मत पकड़ा परन्तु प्रेमसे एक

। प्राष्ट्रम एकांक्रम मुद्राप्त इिंहिन काम कानी हिंहिन हिंहिन काम कानी है। नाने नो एक इसरेको छेड़े और एक हमरेसे डाह करें। वर तह न इसह मड़। पिर छह असुसर कामग्रह पि है एस भेर -हास कामजार मह कि । है। हा अएक हम अएम हम अह- ४४ ४९ गिंग क्स । क्स क्षेत्रक हैं कि हैं अधिक क्षेत्र में हैं है । इंद्र कामाक छेर् छेर् । एक्टाइ इंदि . मध्ने । वि । हार । साहरू ही इाराम ।एक एर्डी केम आनन्द मिलमें कार्य केमा भारत ९९ हन्प्रम । गिंड म भिक्षिष्ट कथ्यात्र कप्रवर्ड गाइनिष्क माक विर्व िक्ष की 11थ 1इक भि गिष्ट निर्में 11भि हूं 115इक निर्गाह किमत मि मिष्मिही किन्द्र . सिस्त मुद्धि मुद्धि भिर्म किन्द्र मुद्धि ।इति । उति हैयों क्रीय विवाद विरोध कुपन्थ . दाह नगृहसा मतवालपन औ ? ? अशुद्धता ज्वयन . सूचियुता होना औ नाना भांतिक शञ्जता बेर २० 3? ग्राह्मिक हमार्गाहरूका है है एवं है उत्तर सिक कारीग़र । हि >१ डिंग माप्रक काष्प्रकार का दिहित्य कारा का मार्च कि क्रिक्त । किए र मिरक एट द्वार मेरक कि पर की किलीएड ई निरक प्रिक्ति प्रमुर्ग निर्दे के ग्रीहर है निर्दे इन्केश क्रोरीए कि। मजास थ१ मिष्ट इन्नेब कामग्राष्ट ामजार किमीहा कींफिन । मिहेक न छिष्ट अत्मार अनुसार बला ते। तुस शरीरको ठाउरा किसी रीतिस ३१ हूं 15ड़क में प्रा । विक्त किको न । यान भे कहता हूं १६ छक़ि कि क्षिक क्षित्र हो है। है। है। है। है। है। है। है। अश हनभा । प्रक मध नामम नेगर किमिन्द्र किमिन्द्र ह की मिम्द्र हाथह ४१ ई कि हि भ्रि मिता इक्या एक हार हो ए हो है। १४

निषयमें उसकी बड़ाई करनेक नगह होगा। क्योंक हर एक जन \* निगर रुप्तक ग्र डिम सिष्यदी क्रिसड़ का ग्राप्ट डांफ किमाक में कुछ हूं ती अपनेकी घोखा होता है। परन्तु हर एक जन अपने की डै 15म मार डै डिम इन्ह 1र डेबि डीफ क्रीएम। फिक फ्रि 3 पड़े। एक दूसरेके आर उठाश्री और इस शिलिस सिष्टकी ब्यवस्थाको न मानीप्र भि कु की छप कुई किर्पष्ट हु गृष्टि र्गिध्य क्रिक के नीमी तुस में आस्प्रक है। नसता संयुक्त आत्मास के मेरी-हाह मि ।इका मिथा अप अपराधि अप होते हैं

६ अपनाही बोक्स उठावेगा। जो बचनकी थिंचा पाता है सो समस्त ७ अच्छी बस्तुओंमें सिलानेहारेकी सहायता करे। धोला भत खान्नो ईश्वरसे ठट्टा नहीं किया जाता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता ८ है उसका लवेगा भी। क्योंकि जो अपने शरीरके लिये बोता है सो शरीरले बिनाश लवेगा परन्तु जो अस्माके लिये बोता है सो श्रात्माले श्रनन्त जीवन ल्वेगा। पर सुकर्म्म करनेमें हम कातर न होवें क्योंकि जो हमारा बल न घटे तो ठीक समयमें ल्वेंगे। इस-

लिये जैसा हमें अवसर मिलता है हम सब बोगोंस पर निज
करके बिरवासके घरानेसे भलाई करें।

देखो मैंने कैसी बड़ी पत्री तुम्हारे पास अपने हाथसे लिखी
दे हैं। जितने लोग शरीरमें अच्छा रूप दिखाने चाहते हैं वेही तुम्हारे
खतना किये जानेकी दढ़ आज्ञा देते हैं केवल इसीलिये कि वे
देखीटके कशके कारण सताये न जावं। क्योंकि वे भी जिनका
खतना किया जाता है आप व्यवस्थाको पालन नहीं करते हैं

परन्तु तुम्हारे खतना किये जानेकी इच्छा इसिलिये करते हैं कि तुम्हारे शरीरके विषयमें बड़ाई करें। पर सुक्रसे ऐसा न होने कि किसी और बातके निषयमें बड़ाई करूं केनळ हमारे प्रसु यिद्य बिष्के क्रिश्यके निषयमें बड़ाई करूं केनळ हमारे प्रसु यिद्य बिष्के क्रिश्यके निषयमें जिसके द्वाराखे जगत मेरे लेखे क्रिश्यक चढ़ाया गया है और में जगतके लेखे। क्योंकि खीष्ट यिद्यमें न खतना न खतनाहीन होना कुछ है परन्तु नई सृष्टि। श्रीर जितने टीन इस निधसे चलेंगे उन्होंपर श्रीर ईश्वरके इस्नामेली लोगपर कल्याया श्रीर द्या होने। श्रव तो कोई सुक्ते दुःख न देने क्योंकि में प्रसु विश्वके चिन्ह श्रपने देहमें खिये फिरता हूं। हे भाइयो

श्रामान ॥

हमारे प्रभु यीश क्षीष्टका अनुमह तुम्हारे श्वात्माके संग होते।

# इफिसियोंको पावल प्रेरितकी पत्नी।

### पत्नीका स्थामाप ।

पावल जो ईरवरकी इच्छासे यीशु लीष्टका प्रोरेत है उन पवित्र श्रीर खीष्ट यीशुमें बिरवासी लेगोंकी जो इफिसमें हैं . तुम्हें हमारे पिता ईरवर श्रीर प्रभु यीशु लीष्टले श्रनुप्रह श्रीर शांति मिले ।

िर्देश्वरके यानुग्रहका ग्रीर योगुके विश्वासियोंके ग्रांविकारका वर्णन ।

हमारे प्रभ यीशु खीष्टके पिता ईश्बरका धन्यबाद होय जिसने स्त्रीष्टमें हमेंाको स्वर्गीय स्थानेंामें सब प्रकारकी श्रात्मिक श्राशीससे श्राशीस दिई है . जैसा उसने उसमें जगतकी उत्पत्तिके श्रागे हमें चन लिया कि हम प्रेमसे उसके सन्मुख पवित्र श्री निर्देशि होंवें • श्रीर श्रपनी इच्छाकी सुमतिके अनुसार हमें श्रागेसे टहराया कि यीशु खीष्टके द्वारासे हम उसके लेपालक होनें . इसलिये कि उसके अनुग्रहकी महिमाकी स्तुति किई जाय जिस करके उसने हमें उस प्यारेमें अनुप्रह पात्र किया . जिसमें उसके लोहूके द्वारासे हमें उद्धार अर्थात अपराधोंका मोचन ईरवरके अनुप्रहके धनके श्रनुसार मिलता है। श्रीर उसने समस्त ज्ञान श्री बुद्धि सहित हमपर यह अनुम्रह मधिकाईसे किया . कि उसने भ्रपनी इच्छाका भेद अपनी उस सुमतिके अनुसार हमें बताया जो उसने समयोंकी पूर्णताका कार्य निवाहने निमित्त अपनेमें ठानी थी . अर्थात कि १० जो कुछ स्वर्गमें है श्रीर जो कुछ पृथिवीपर है सब कुछ वह खीष्टमें संग्रह करेगा . हां उसीमें जिसमें हम उसीकी मनसासे जो अपनी ११ इच्छाके मतके अनुसार सब कार्य्य करता है आगेसे ठहराये जाके श्रिधिकारके लिये चुने गये भी . इसलिये कि उसकी महिमाकी स्तुति १२ हमारे द्वारासे किई जाय जिन्होंने श्रागे खीष्टपर भरोसा रखा था. जिसपर तुमने भी सत्यताका बचन श्रर्थात श्रपने त्राग्एका सुसमाचार १३ सुनके भरोसा रखा श्रीर जिसमें तुमने विश्वास करके प्रतिज्ञाके श्रातमा श्रधीत पवित्र श्रात्माकी छाप भी पाई . जो मोल लिये १४

ही फ्रांक छड़ है वानाक विकासका बयाना है हम कारण कि हैश्वरकी महिमाकी स्त्रीतिक के जाय।

### [। गिर्याप तिलकाप विली किंदिसीलाइ]

। इ भिरम्भ है । एभे सब कुछ भारता है भरपूरी है। है इं हिं । क्सि हिंसा . में हैं है । क्सि है है अथित -हम्ब हम दिवाहिं में इस अधी निधि की महिवादि हो। कुछ हार ग्राह्म . एएडि छाड़ नेडीड़ रिपट डे 1151ए एकी पिर इड़ मिकाकप्र हुर एक नामके जपर नि कि केवल इस लेकिन परन परलोक्स प्रथानता और अधिकार ग्रीह प्रकारम ग्रीह प्रमिताक कावर क्त्रमान मांनाष्ट्र शिष्टि गृष्टि . क्षारेट लिमाँकिए किसर की एकी १९ मिरुकि के ब्रोक के स्टिट कि है अस्टिह के के अस के समित किया। किएर है। भि . ई कि है। कि मिक्सिक इन्छा कि कि मान किएर है ि हर ० ९ छ। इन्हा कि भ्राह्म भ्रिमा है । ह्या कि । काम हो । कि । कि । कि । कि । -धाष्ट कसर मिंगिक हिना गृष्टि है एक ग्राप्ट किउड़ालह किसर की ििए मह क्रियी निई ताष्ट्री का इस्ते किम्म शाइनह गरि . ईई नश तेनस्बी पिता है तुम्हें अपनी पहचानमें ज्ञान औ। प्रकाशका आस्मा कि प्रवादे कियां है कि दिए रामड़ की . है रिप्रक प्रप्रमत्र इस्त थर सिंहित मिन स्वा है । इसे हैं । इसे मिन सिंहित हैं हाइन्छ . किन्छ ग्रामासमाकन्द्र ई मिंडिन्छ मध कि झिंगिरि हिनीप ३१ ११ इस कारणसे में भी प्रभु वीशुपर को विष्यास और सब

ि। कुं छापड़ करना हमारे कम्मेल छोम् हमार लाग पाप जान

। किन में इंश्वर की गराउड़र छिराए नेउन्डे इन्ही छाउ इस उसके बनाये हुए हैं जो खोष्ट योथुमें अच्छे कम्मोंके लिये सुज •१,3 कीफिन। देक इमिछ हैरिक की हि न एएडू डिन मिमिनक इए। ई हुआ है और यह तुम्हारी आरसे नहीं हुआ हेथ्यरका हान न एति । एत्रकृति । एत्र क्रिया हर्मित क्रिया हिता है। हिता है। कुपा करनेमें वह आनेहारे समयोगे अपने अनुमहका अखन्त स्वारीय स्थानोमें बेठाया . इसिलिये की खीष्ट प्रियम इमपर ७ है जिएसे में क्षिर शिक ग्रर्फ फाउर जिएसे ग्रेंह . ई एषड़ एए 1913-15 छिड़महिष्ट की म्पाऊची एमं केष्टिक मेंड डिका थ कास

िक्या खतना किये हुए क्या खतनाहीन सब विद्यासी लीगीका योगुने

। गाना है तनप

०९ किरोह प्रक्रि . 1ई किनाप्ट कप्रवृद्ध प्रक्रि मिमक्रु रीम् कांगक इसिलिये तुम अब कपरी और विदेशी नहीं हो प्रम्त पानेत १६ । ई ाठलमी प्रकथिष किन्देप साप कातिमी मामजाह कु 28 किंतिई मह । प्रह्म क्लाया। क्लोंक उसके द्वारा हम समाचार के 08 उक्ती कि इन्ह गृहि थे रह कि इन्हें काह नेस्ट गृहि । हास्सी अप्रिष्ट्र में इंदे क्य किंति । प्राइ काएक छट केपक । हान प्राप्तक ३९ किंग्स प्राप्त अधि करके विश्व करके किंग्स अधि कर्ण किंग्स लिए करके अपने श्रीरमें श्रमता मिरा दिई जिस्ते वह अपनेम ११ कि। धन्त्र के कि डिमाल मेह एक क्या किंगिल है मिलने होनिक क्या और स्कावरी ४१ कींफिन। डिमा फेकी उकनी छाड़ कड़ाकि कड़ीक थि एडू गिए कि अाशाहीन और ईश्वर रहित थे। पर अब तो खोष्ट मीश्रमें तुम १३ मित्राह अहि ह मिशम क्षिमित्री काम्त्रीय अहि ह पृत्र मिला रामनी सीष्ट्रमे अलग थे और इसायेलकी प्रजास मेड्स हेगी हो और जो बोग शरीरमें हाथके किये हुए खरनेलें क्या उस ११ हा सह एगें हैं होता है कि है कि है कि हो है। से बोग उस ११ १९ - एक्ट मंगीराष्ट्र कि मह संघमम हन्यू की रिक फ़ाम किलीमड़

१ 5 कंडह गमं क्य निष्ट हो। में मिलि . ई डिमा ह शकि प्रुरी उपन किर्म किरम है कार किया जिसानी रुपृष्ट किरिक्षात इस्वित है

। डि नार हेरवरका वासा होनेक एक क्य किनी आप विकास है। । कामग्रह भि मह समित : ई शिल भिनव रहनीम हिन सम्प्र ९९

्र स बड़े मेहका वयाम जिले पावल प्रचार करता या।

सुने ही हैं इनमें कातर न होश्रो कि यह तुम्हारा श्राद्र हैं। 9 इ हैं। इसिलिये में बिनती करता हूं कि जो अनेक क़्या तुम्हारे जिये िरुप्त भागड कानेका आक्षेत्रक उसके विश्वासक इत्राप्त है। 9 र खीछ जीय हमारे मुस्स पूरी हिंकी हैं सिसर होमड़ खिछ छोछ दह १३ बुद्धि प्रगर किई जाय . उस सनातन इंच्छाके शतुसार जो उसने किगक्य ानान किग्रहर्ड झाग्रड कीछ्डम ग्रणंध्यीकथीय ग्रस्टि १० हारा सब कुछ स्ता . इसिलिये कि अब स्वगीय स्थानीमेंके प्रधानों निवाहना क्या है जो ईश्वरमें आदिसे गुस था जिसने गीयु क्षिष्टके किइंस सर की उंक नाष्टीाकए रुगिंस्स गृष्टि . उंक ग्रामर ग्रामा 3 - छि । कि में अन्यहिष्णे में कि हिस्स स्वास्य स्वत्य स्वतः। - मुक्त के 151ई भिर हेरिहे शिह हिम्मामि हिम के मि प्रम न ध्यक् कारपके अनुसार दिया गबा उस सुसमाचारका सेवक हुआ। श्रीर में ईश्वरके अन्यहके दानके अन्तार वा धिक वसके साम-। ई गिगममें काल्तीय किर्व्ह रहे गृष्टि कड्ड डिक्यू गृष्टि गिक्धीष्ट कि एक मार्क क्षित्रक काराइ कारामास्क मेंडिक की प्रीयह . इ इ किरवर उत्तर प्रमास्थान इतिकास कि किरीर हिना करकर है सन्तानेको ऐसा नहीं बताया गया था जैसा अब वह आस्मास् र मेरा चान बुफ सकते हो . जो भेद और और समबोमें मनव्योंके मंद्रिंद केशिक कि विश्व कि मिर्ह सिम्ही . हूं कि छि कि कि के प्रधात कि प्रकाशस उसने सुर्फ भेद बताया जैसा में आगे क्वें इ जिये सुम्हे दिया गया उसके मंडारीपनका समाचार तुमने सुना. भ साधक कार्यक विश्व हैं की कि . हें रिस्ट के प्रमुख के स्थिति इक्षि कारण में पावल जो तुम अन्यद्शियोंके किये खोड़

[। मिरास इायम्प एक्टवर्मरम राष्ट्रि मिथार किलवाप विलो संविधीसीह ]

१६ नाम रखा जाता है . कि वह तुम्हें अपनी महिमाके धनके अन्-१ हे हिन्दे मेरी हैं। विसम स्वाम् क्या होनेहिन हैं। एक प्रमित हैं। निपार निपार कातिमी केडिकि छिपि मुप्त निपान ग्रिमक किसिक्न में 80

२६का जी उस सामध्ये के अनुसार जो हमीस कार्य करा है २० सम वाता है असमें अपना क्षेत्र होता है असमें अपना है असमें अपना है असमें अपना है असमें अपना है असमें अपने असमें असम

### [शनताई और मेनका उपदेग ।]

एक दूसरका सह क्या . आर्र ामळापक बचम आत्माका एकताका इ

के हिमेर कार कार है के विषय है के विश्व कि है है है

पुर्वाला से पहुंचें और एक पूरा मतुष्य न हो वार्च और खेड़की पूर्णताकी हीलके परिमाण्डों न बढ़ें किलों उसने पित लोगोंके 9 र पूर्णताकी होलके प्रविधास के क्षेत्र की खेड़ के देहके सुधारने-

अतयका सिवार्। प्रिमाण्से उस की है । छाड़ है इंदिया वह प्रमा है कि वह मेममें काष्ट्रेष्ट क्यू रड़ कि रास्तृष्ट किथाक एट छाराड़ कंगा रिक्मिट प्रमुर्ग क्य पृत्र के ठार रामें क्य गृष्टि कंडह रामें क्य बूई राग्न इह बातों उसके पुरे बनने जाने जो भिर है अथात स्रोह . जिससे इर उधर मिराने वाते हो. परन्त समित हो है हो है भिर्म भारत है है चतुराईक द्वारा उपदेशकी हर एक विधारसे छहराते और इधर किन्छांक ताम्ह किमस् ग्राह काष्ट्रिया क्यांक्र मा है। म १४ रखवाले और उपदेशक करके दिया . इसिलिये कि इस अब बाउक किंक्तिकी हि करक कप्राप्त प्राप्तामासु किंक्तिकी हि करक कि इस्प्रेश किंकिन कि करक क्रिय किंकिन कि कि कि है है

पुराने मनुष्यत्वका उतार रखने और नये मनुष्यत्व पहिन सेनेका उपदेश ।]

२४ अपने मनक आस्मिक स्वभावसे नये होते जाश्रो. श्रीर नये मनुष्य-अगली चाल चलनके विषयमें पुराने मनुष्यक्का जो भरमाने-नमह की ई एए कि . ई एकी छोए हिंह छिति छड़ कि हमने २० कि सब प्रकारका अशुद्ध कम्मे ठाठसासे किया करें। परन्तु तुमने . हैं गृड्ड फिकी ज़ाधनी सिमहािक काम्बर्ड है गृहि है हु है । जी उनमें हैं और उनके मनकी कठारताक कारण उनकी बुद्धि १८ अपने मनकी अनथे शीतिपर चलते हैं. कि उस अज्ञानताके कार्या की से यह कहता हूं और प्रभुके साचात उपदेश करता हूं कि तुस लोग अब फिर ऐसे न चर्वा जैसे और और अन्यदेशी लोग

क्रक क मिहि इस ए। इन्हें के शिहि। सिंड होर किनानिय न उड़ ज़िंह . विद्धि न सम्बर प्रम पार्क राइनह कियू . रिक हम पाए प्रम थड़ फ़िक छिति । ई एएं क्रिएड़ क्यू एिक एड कीएम फ़िक छिए छिए ३९ ३१ इस कारण फूटका दूर करके हर एक अपने पड़ासीके साथ । 1ष्टार क्रिज मार्क मार्क ।

महि सम्प्र भिामहास्रम नामम कम्ब्रह्म कि मही प्रका

-फ्रिं की की फिली मुड़ इक मारशीप मिर्नेक व्याक रहाम मिरी

। फिल तम मि व्सरेको क्या पि मह भि समस्त बेरमाव समेत तुमसे हुर किई जाय। श्रार शाससमें कुपाल इंश प्रकारको कड़वाहर और फील गिर और करह है जो निन्दा पर उद्वारक विनक जिले छाप दिई गई उदास सत कही। सब इं१ • इ.-मठ सेमसी कि। को क्रिक्ट के पिन अल्पाका किमी हेए हैं। मुधारनेक विये अच्छा है। सीई सुहसे निकले कि उससे सुननेहा-तुस्हारे महरा न निकले परन्तु जहां जैसा आवश्यक है तहां जो बचन जन है। उसे बांट हेनेको कुछ उस पास होने । कोई अशुद्ध बचन २६

कियनामु क्रक माठकाव ग्राह्म विद्या हो। विद्यान क्रक्ट है किन्य क्रि र्भाम अर्थ कि कि मेर सिर सिर कि कि कि कि कि सिर र इ प्राप्ति । विद्यानि हिस्स क्रिक्ट्र है होन किंक्छा है एक छि

सुना जाय। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी ब्योग्चारीको १ अथवा ठड़ेका नाम कि यह वार्च सेहिती नहीं परन्तु धन्यबाद्ही ह किरोह नाय . और न निषंजनाका न मूड्ताकी काराचीतका 8 श्रीर सब प्रकारक अशुद्ध कम्मेका अथवा बाभका नाम भी तुम्होंमें इ एक प्राप्ति कि एक हैं एक कि एक एक हैं। । एड़ी मीम फिले किमाइ

• गिम् मामें केन्ड मि मि । है। हि । केम अर्गे मिने के नहें हि। प्रकि किष्टरहे प्रमुक कामिक मृद्र कीफि रह म ।छारि छिति। के किंग्स ईस्त हैकि। ई डिंग अधिकार सका है। की देखें अन्य ह अववा अश्रीस अन्यको अववा बामा सम्बन्धको या सीम्प्यक है

क्यातिसे प्रगर किये जाते हैं क्योंकि जो कुछ प्रगर किया जाता है बात है। परन्तु सब कम्म जब वनपर दोष दिया जाता है तब १३ ९१ किए। असमें गुस्स इनसे किए हैं है। है है। है किए समर्थ पर कि किए न कार्योसे भागी मत होशा पर्न्तु और भा उनपर देषि देश। ११ रुक्नेनि कंप्रकाशंर प्राप्टि। है। फिना फिन किप्प की छिप्प भरताई औ। धम्म थी सखतामें शासाका फल होता है। श्रीर १० 3 किगक्र हम कीएम । किट ड्रान किग्निम्भ किगिक न . डि जिफिनीड मिसुय कार रूप है ग्राकारनार गिष्ट मह कीफिन

१९ सि निक्य के एस सह । इं। हो हो हो १६ सि के अपने हो। है। हो १६ सि हो। ।

ि। एड्रमछ छन्। लिमाइर ग्राह छाड़ हमू एमी करपू ग्राह हिरू ]

कारमी राजाम निषय प्रकृत में हैं । हैं के मांक हैं। इस हैं । ज़िक्ष किमिर्शाम किएर ही एए हैं एए कड़ई किएर मड़ कीएर । ई ०६ गरुता और पोसता है कि जैसा प्रमुस मिहबाको पारता है। ामर्थ किसा हुन्प्रम एकी डिंग केंद्र मिक निमकी कीएक । ई 1त्रक प्राप्त किन्पार फ़ि ई 1त्रक प्राष्ट किछि ३९ ि कि हें के काफ नामछ केंड्रेंड निगष्ट निगष्ट कि कि निगष्ट िमाह एक की है तनीह डिहूं। निई परिनी कि हनी निस्सी न कलक अथवा मुरी अथवा ऐसी कोई बस्त भी न होने परन्तु मिस्ति दक वह वह किंदा मध्याये मध्यादिक मंदली खड़ा कर किसमें रह कि उसको वचनक द्वारा जलके स्नानसे शुद्ध कर पवित्र करें. . 1छड़ी मेंछ फिड़ा कैसड किमण्य ग्रांद ग्रफ्त ग्रांफ किस हैया . २४ रहें 1 हे पुरुषो अपनी अपनी क्षीक़ पैसा व्यार कर्ग जैसा खोष्टने निधि दिसिक भिष्य मिता इह सार्वा अपने स्वासिक अधीन निधिष्ट केंद्रिक किञ्में भिर्म मिर्मि हैं मिक्फाह किड्रेड कि हो । हैं ४९ इहे निक्ष भि एक्ट मिंह है हो। क्षिटम डिक्ष भि होफि हर १ हिं निस्ते जैसे अस्त हैंसे अपने अपने स्वामीके अधीन रहो।

। किंड रात कुए रिन्ह है गृष्टि ग्राप्ट ग्राप्टी रात्री सिक्षि किएए केंड्राइ इस सेट किए हैं हैं कि कि से से से से से से से से किए हैं। इस है कि है से कि है

भय माने। हूं। पर तुस भी एक एक करके हर एक अपनी अपनी स्त्रिका ३३ अपने समान प्यार करो श्रीर स्त्रीका उचित है कि स्वामीका

श्रादर कर कि यह प्रतिज्ञा सिंहत पहिली श्राज्ञा है . जिस्तें तेरा मला हो श्रीर तू भूमिपर बहुत दिन जीवे। श्रीर हे पिताश्रो श्रपने श्रपने लड़कोंसे क्रोध मत करवाश्रो परन्तु प्रभुकी शिचा श्रीर चितावनी सहित उनका प्रतिपालन करो। द माना क्योंकि यह उचित है हे लड़को प्रभुमें अपने आपने माता पिताकी आज्ञा । अपनी माता और पिताका

देखी सेवा मत करे। परन्तु स्वीष्टके दासोंकी नाई अन्तःकरणसे ईश्वरकी इच्छापर चलो . और सुमतिसे सेवा करो माने। तुम उन्होंसे वैसाही करो श्रीर धमकी मृत दिया करे। क्योंकि जानते है। कि जो कुछ हर एक मनुष्य भटा करेगा इसीका फट वह चाहे दास हो चाहे निबन्ध है। प्रमुखे पावेगा। श्रोर हे स्वामिया तुम मनुष्योंकी नहीं परन्तु प्रभुकी सेवा करते हो . क्योंकि जानते हो श्राचा माना । श्रार मनुष्योंको प्रसन्न करनेहारोंकी नाई मह हे दासे। जो लोग शरीरके श्रनुसार तुम्हारे स्वामी हैं डरते श्रीर कांपते हुए श्रुपने सनकी सीधाईसे जैसे सीधकी तैसे उनकी कि स्वर्गमें तुम्हारा भी स्वामी है और उसके यहां पचपात नहीं है

ि धर्मिकी लड़ाई धर्मिके हिप्यारोंसे लड़ने खीर प्रार्थना झरने का चपदेश।

श्रन्तमें हे मेरे भाइमा यह कहता हूं कि प्रमुमें श्रीर उसकी शक्तिके प्रभावमें बलवन्त हो रहा। ईश्वरके सम्पूर्ण हथियार बांध बेन्नो जिस्तें तुम शैतानकी जुग्तोंके साम्हने खुड़े रह सके।। श्रीर श्राकाशमेंकी दुष्टताकी श्रात्मिक सेनासे। इस कारणसे हैश्वरके संपूर्ण हथियार ले लेखों कि तुम बरे दिनमें साम्हना कर सको क्योंकि हमारा यह युद्ध लेहि श्रीर मांससे नहीं है परन्तु प्रधानीसे श्रीर श्रीकारियोंसे श्रीर इस संसारके श्रीकारके महाराजाश्रीले श्रीर सब कुछ पूरा करके खड़े रह सके . सो श्रपनी कमर सचा-हेसे कसके श्रीर धम्मेकी भिल्म पहिनके . श्रीर पांत्रोमें मिला-पके सुसमाचारकी तैयारीके जूते पहिनके खड़े रहा । श्रीर सभोंके 20 مه 20

जपर बिश्वासकी ढाळ लेश्रो जिससे तुम उस दुष्टके सब श्रग्नि-१७ वार्गोंको बुक्ता सकोगे । श्रीर त्राग्यका टोप लेश्रो श्रीर श्रात्माका

१० वाणाका बुक्ता सकाग । श्रार त्राणका टाप लश्रा श्रार श्रात्माका
१८ खड़ जो ईश्वरका बचन हैं। श्रार सब प्रकारकी प्रार्थना श्रीर
विनतीसे हर समय श्रात्मामें प्रार्थना किया करो श्रीर इसीके निमित्त
समस्त स्थिरता सहित श्रीर सब पवित्र बोगोंके लिये विनती करते

१६ हुए जागते रहो। श्रीर मेरे लिये भी बिनती करो कि मुसे श्रपना मुंह खोळनेके समय बोळनेका सामर्थ्य दिया जाय कि में साहससे सुसमाचारका भेद बताऊं जिसके लिये में जंजीरसे बंधा हुशा २० दूत हूं. श्रीर कि में उसके विषयमें साहससे बात कहं जैसा

### [पत्नीकी समाप्ति।]

मुभे बोलना उचित है।

२१ परन्तु इसिलये कि तुम भी मेरी दशा जाना कि मैं कैसा रहता हूं तुखिक जो प्यारा भाई थ्रीर प्रभुमें विश्वासयोग्य सेवक

२२ है तुम्हें सब बातें बतावेगा . कि मैंने उसे इसीके निमित्त तुम्हारे पास भेजा है कि तुम हमारे विषयमें की बातें जाना ग्रीर वह तुम्हारे मनका शांति देवे ।

२३ भाइयोंको ईश्वर पितासे श्रीर प्रभु यीशु खीष्टसे शांति श्रीर २४ प्रेम बिश्वास सहित मिले। जो हमारे प्रभु यीशु खीष्टसे श्रचय प्रेम रखते हैं उन सभोंपर श्रनुग्रह होवे। श्रामीन।

of dear the figure of the section of the files.

to also the List be also by thing for many by

# त्रप्रेष्ट क्रहाम क्रिएंपिकीस्मी । क्रिम क्रि

[ पत्रीका खाभाष । ]

मींगेलीकी हैं भाड़ क्षिष्टिय कि कि प्रियोमिंग और उनाप है किलेड़ोंम किंमिस नह हैं गांक हिंग में प्रिये डीड़ गांक नेत्री है प्रिय ग्रीह प्रस्थ हैं गिंगी श्रीमड़ें डेम्ह . हिंम किंग्डेंस ग्रीह किंग्डिंस । किसी तींग्र ग्रीह ड्रम्हर संख्या

[। मिल्पा कि इत्यान पावसका प्रमान है।

8

3

कंगमामा हं अवलो समा वाहन हिनसे लेक अवलो सुसमाचारक

में जब जब तुम्ह स्मर्त्य कर्ता हूं तब श्रमने हैंग्बर्का धन्य

फ़िली एड । एफ़्क इन्माश फिए . ई ईकी । एफा इप पर फिली
शे । एफ़्क फिफ्क फिली की फिए मुफ्क प्रानिश कुए पड़ िम्पार कुए पड़ । है । एफ़्क एफ पड़ कि की ई । एफ़्फ्र मुक्क प्राक्ष कि है । एफ़्क । एफ़्क एफ़्क्र के हिल है । एफ़्क्र । इ । एफ़्क्र । एफ़क्क्र | एफ़्क्र | एफ़्क्र | एफ़्क्र । एफ़्क्र | एफ्क्र | एफ़्क्र | एफ्क्र | एक्क्र 
नीयु खीरके हारा हेम्बरको महिमा और स्तुति होती है। [ पावलके क्ष्मके बारणवे सुरमाचारका अधिक करके प्रचार किया जाना ।]

पर है माइयो में चाहता हूं कि तम यह जाना कि मेरी जो १२

दशा हुई है उससे सुसमाचारकी बढ़ती ही निकली है. यहालें। कि सारे राजभवनमें श्रीर श्रीर सब लोगोंपर मेरे बंधन प्रगट हुए हैं कि खीष्टके लिये हैं. श्रीर जो प्रभुमें भाई लोग हैं उन्मेंसे बढ़ु-

१८ बेल्जेका साहस करते हैं। कितने लोग डाह श्रीर बैरके कारण १६ भी श्रीर कितने सुमतिके कारण भी खीष्टका प्रचार करते हैं। वे तो सरल्तासे नहीं पर विरोधसे खीष्टकी कथा सुनाते हैं श्रीर विस्त्रतासे नहीं पर विरोधसे खीष्टकी कथा सुनाते हैं श्रीर वि समस्तते हैं कि हम पावलके बंधनों में उसे क्रिया भी देंगे। परन्त वे तो यह जानके कि पावल सुसमाचारके लिये उत्तर देनेकी ठह- राया गया है प्रेमसे सुनाते हैं। तो क्या हुआ . तौभी हर एक रीतसे चाहे बहानासे चाहे सच्चाईसे खीष्टकी कथा सुनाई जाती है श्रीर में इससे श्रानन्द करता हूं श्रीर श्रानन्द कर्ला भी। क्या सी हमाते में इससे श्रानन्द करता हूं श्रीर श्रानन्द कर्ला भी। क्या खीए की हमें जानता हूं कि इसीसे तुम्हारी प्राथीनके द्वारा श्रीर भरोसेके यिद्ध खीएके श्रात्माके द्वानके द्वारा मेरी प्रत्यारा श्रीर भरोसेके विद्ध खीएके श्रात्माके द्वानके द्वारा मेरी प्रत्यारा श्रीर भरोसेके तेरे मेरे बंधनोंसे भरोसा पाके बहुत अधिक करके बचनको निर्भय

बातमें लिकत न हूंगा परन्तु खीष्टकी महिमा सब प्रकारके साहसके साथ जैसा हर समयमें तैसा श्रव भी मेरे देहमें चाहे रु जीवनके द्वारा चाहे म्ह्युके द्वारा प्रगट किई जायगी। क्योंकि मेरे रे लिमे जीना खीष्ट हें श्रीर म्रन्ता लाम है। परन्तु यदि शारीरमें रूर लिमे जीना खीष्ट हें श्रीर म्रन्ता लाम है। परन्तु यदि शारीरमें इने तो वातोंके सकेतेमें हूं कि मुक्ते वठ जाने श्रीर खीष्टके संग रहनेका श्रीमेलाथ है क्योंकि यह मुक्ते वठ जाने श्रीर खीष्टके संग रहनेका श्रीमेलाथ है क्योंकि यह सुक्ते वठ जाने श्रीर खीष्टके संग रहनेका श्रीमेलाथ है क्योंकि यह श्रीरही बहुत श्रन्हा है। परन्तु शरीरमें रहना तुम्हारी बढ़ती श्रीर श्रीरके श्रावस्थक है। श्रीर सुक्ते इस बातका क्रिश्रय होनेसे में रूर श्रीमेक श्रावस्थक है। श्रीर सुक्तासमें तुम्हारी बढ़ती श्रीर श्रीर क्रावस्थक लिये तुम समोंके संग ठहर जाजंगा . इसलिये विश्वमें मेरे किर तुम्हारे पास श्रानेके द्वारासे मेरे विषयमें खीष्ट यिश्वमें श्रनुसार मेरा निस्तार हो जायगा . श्रर्थात यह भरोसा कि में किसी

बड़ाई करनेका हेतु तुम्हें श्रधिक होवे। िनिलाप और दृहता और प्रेम और नम्रताका उपदेश।

चाहे श्राके तुम्हें देखूं चाहे तुमसे दूर रहूं तुम्हारे विषयमें यह बात केवल तुम्हारा श्वाचरण खीष्टके सुसमाचारके बेग्य होने कि मै

बिनाशका प्रमास परन्तु तुम्हारे लिये निस्तारका प्रमास है श्रीर यह ईश्वरकी श्रीरसे हैं। क्योंकि खीष्टके लिये यह बरदान तुम्हें दिया गया कि न केवल उसपर बिश्वास करो पर उसके लिये दु:ख मी उठावो . कि तुम्हारी वैसीही लड़ाई है जैसी तुमने सुम्ममें देखी श्रीर श्रव सुनते हो कि सुक्तमें हैं। सुन् कि तुम एकही श्रात्मामें इड़ रहते हो श्रीर एक मनसे सुसमाः चारके बिश्वासके लिये मिलके साहंस करते हो। श्रीर बिरोधि- २८ थोंसे तुम्हें किसी बातमें डर नहीं लगता है जो उनके लिये तो N

एकही प्रेम एकही चित्त एकही मत होय । तुम्हारा कुछ विरोधका अथवा घमंडका मत न होय परन्तु दीनतासे एक दूसरेको अपनेसे बड़ा समभो । हर एक अपने अपने विषयोको न देखा करे परन्तु ४ सो यदि खिष्टमें कुछ शांति यदि प्रेमसे कुछ समाधान यदि कुछ श्रात्माकी संगति यदि कुछ करुणा श्रोर द्या होय-तो मेरे श्रानन्दको पूरा करो कि तुम एकसां मन रखो श्रो तुम्हारा

किया थार सृत्युटों हां क्रूशकी सृत्युटों श्राह्माकारी रहा। इस कारण ईप्वरने उसको बहुत जंचा भी किया थार उसको वह नाम दिया जो सब नामांस अर्द हैं. इसिलये कि जो स्वर्गमें थार जो प्रथिवीपर थार जो प्रथिवीके नीचे हैं उन समोंका हुर एक हर एक दूसरोंके भी देख लेवे।

तुन्होंमें यही मन होय जो खीष्ट थीछुमें भी था. जिसने ४,६ हैण्वरके रूपमें होके ईण्वरके तुल्य होना डकेती न समक्ता. परन्तु ७ अपने तहें हीन करके दासका रूप धारण किया और मनुष्योंके समान बना. और मनुष्योंके समान बना. और मनुष्योंके समान बना. और मनुष्योंके समान बना. और मनुष्योंके नुवाद होय। धुटना यीश्वके नामसे सुकाया जाय . श्रीर हर एक जीभसे मान लिया जाय कि यीश्च खीष्ट ही प्रभु है जिस्तें ईश्वर पिताका गुखा-

सो हे मेरे प्यारो जैसे तुम सदा आचाकारी हुए तैसे जब मैं १२ तुम्हारे संग रहूं केवल उस समयमें नहीं परन्तु में जो अभी तुमसे दूर हूं बहुत अधिक करके इस समयमें डरते और कांपते हुए अपने आएका कार्य्य निवाहो क्योंकि ईश्वरही हैं जो अपनी सुइच्छा निमित्त १३ तुम्होंसे इच्छा और कार्य्य भी करवाता हैं। सब काम बिना कुड़- १४

१४ कुढ़ाने श्रीर बिना बिबादसे किया करो . जिसतें तुम निर्दोष श्रीर सूधे बना श्रीर टेढ़े श्रीर हठीले लोगके बीचमें ईश्वरके निष्कलंक १६ पुत्र होश्रो . जिन्होंके बीचमें तुम जीवनका बचन लिमे हुए जगतमें ज्योतिधारियोंकी नाई चमकते हो कि मुस्ते खीष्टके दिनमें बड़ाई करनेका हेतु होय कि मैं न वृथा दौड़ा न वृथा परिश्रम १७ किया । बरन जो मैं तुम्हारे बिश्वासके बलिदान श्रीर सेवकाई पर ढाला जाता हूं तौभी मैं श्रानिन्दित हूं श्रीर तुम समोंके संग श्रानन्द करता हूं । वैसेही तुम भी श्रानिन्दित होश्रो श्रीर मेरे संग श्रानन्द करो ।

### पावलका इपाफ्रादीतका भेजनेका संदेश देना । ]

१६ परन्तु मुक्ते प्रमु यीशुमें भरोसा है कि मैं तिमोथीयका शीघू तुम्हारे पास भेजूंगा जिस्तें मैं भी तुम्हारी दशा जानके ढाढ़स २० पाऊं। क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिसका मेरे ऐसा मन है जो २१ सचाईसे तुम्हारे विषयमें चिन्ता करेगा । क्योंकि सब अपनेही २२ अपनेही लिये यल करते हैं खीष्ट यीशुके छिये नहीं। परन्तु उसका तुम परखके जान चुके हो कि जैसा पुत्र पिताके संग तैसे उसने २३ मेरे संग सुसमाचारके लिये सेवा किई । सो मुक्ते भरोसा है कि ज्यांहीं मुक्ते देख पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी त्योंहीं में उसीको २४ तुरन्त भेजूंगा। पर मैं प्रमुमें भरोसा रखता हूं कि मैं भी आपही शीघ्र आऊंगा।

२४ परन्तु मैंने इपाफदीतको जो मेरा भाई धौर सहकर्मी धौर संगी योद्धा पर तुम्हारा दूत श्रीर श्रावश्यक बातोंमें मेरी सेवा २६ करनेहारा है तुम्हारे पास भेजना श्रवश्य समका । क्योंकि वह तुम समोंकी ठाठसा करता था धौर बहुत उदास हुश्रा इसलिये २७ कि तुमने सुना था कि वह रोगी हुश्रा था । धौर वह रोगी तो हुश्रा यहांठों कि मरनेके निकट था परन्तु ईश्वरने उसपर द्या किई श्रीर केवळ उसपर नहीं परन्तु सुभपर भी कि मुक्ते शोक-२८ पर शोक न होवे । सो मैंने उसको श्रीर भी यतसे भेजा कि तुम २६ उसे फिर देखके श्रानन्दित होश्रा श्रीर मेरा शोक घटे । सो उसे

प्रभु में सब प्रकारके श्रानन्द्रसे प्रहण करो श्रीर ऐसे जनोंकी श्रादर

योग्य समस्तो । क्योंकि खीष्टके कार्य्य निमित्त वह अपने प्राणपर ३० जोखिम उठाके मरनेके निकट पहुंचा इसिलये कि मेरी सेवा करनेमें तुम्हारी घटीका पूरी करें ।

[ शारीरिक कम्मीपर ग्राशा रखनेका निषेध ग्रीर योशुके धर्मका बड़ा ग्रीभेलापी होना । ]

अन्तमें हे मेरे भाइया यह कहता हूं कि प्रभूमें आनिन्दत रहो . वही बातें तुम्हारे पास किर लिखनेसे मुक्ते कुछ दुःख नहीं है श्रीर तुम्हें बचाव है। कुत्तोंसे चौकस रहा दुष्ट कर्म्मकारियोंसे र चौकस रहा काटे हुत्रोंसे चौकस रहा। क्योंकि खतना किये हुए हम ३ हैं जो श्रात्मासे ईश्वरकी सेवा करते हैं श्रीर खीष्ट यीशुके विषयमें बड़ाई करते हैं श्रीर भरोसा शरीरपर नहीं रखते हैं। पर मुक्ते ती ४ शरीरपर भी भरोसा है . यदि श्रीर कोई शरीरपर भरोसा रखना उचित जानता है में श्रीर भी . कि श्राठवें दिनका खतना किया ४ हुआ इस्नामेलके बंशका बिन्यामीनके कुलका इबियोंमेंसे इबी हं व्यवस्थाकी कही तो फरीसी . उद्योगकी कही तो मंडलीका सता- ६ नेहारा ब्यवस्थामेंके धर्मकी कहो तो निर्दोष हुन्ना। परन्तु जो जो ७ बातें मेरे लेखे लाभ थीं उन्हें मैंने स्नीष्टके कारण हानि समभी है। हां सचमुच श्रपने प्रभु खीष्ट यीशुके ज्ञानकी श्रेष्ठताके कारण में में सब बातें हानि समकता भी हूं श्रीर उसके कारण मैंने सब बस्तुश्रोंकी हानि उठाई श्रीर उन्हें कुड़ासा जानता हूं कि में खीष्टकी प्राप्त करूं . श्रीर उसमें पाया जाऊं ऐसा कि मेरा ६ श्रपना धर्म्म जो व्यवस्थासे है सो नहीं परन्तु वह धर्म्म जो स्रीष्टके विश्वासके द्वारासे है वही धर्मा जो विश्वासके कारण ईश्वरसे है मुक्ते होय . जिस्तें में खीष्टकी श्रीर उसके जी उठनेकी शक्तिको १० श्रीर उसके दुःखोंकी संगतिको जानुं श्रीर उसकी मृत्युके सददश किया जाऊं. जो मैं किसी रीतिसे मृतकोंके जी उठनेका भागी ११ होऊं। यह नहीं कि मैं पा चुका हूं अधवा सिद्ध हो चुका हूं परन्तु १२ में पीछा करता हूं कि कहीं उसको पकड़ लेऊं जिसके निमित्त में भी खीष्ट यीशुस्ते पकड़ा गया।

हे भाइया में नहीं समकता हूं कि मैंने पकड़ लिया है परन्तु एक १३ काम मैं करता हूं कि पीछेकी बातें तो भूछता जाता पर श्रागेकी १४ बातोंकी श्रोर भपटता जाता हूं . श्रीर ऊपरकी बुलाहट जी कीष्ट यीशुमें ईरवरकी श्रोरखे हैं भंडा देखता हुश्रा उस बुलाहटके

१४ जयफलका पीछा करता हूं। सो हममेंसे जितने सिद्ध हैं यही मन रखें श्रीर यदि किसी बातमें तुम्हें श्रीरही मन होय तो ई्रवर यह

१६ भी तुमपर प्रगट करेगा । तौभी जहां छों हम पहुंचे हैं एक ही बिधिसे चलना श्रीर एकही मन रखना चाहिये।

### [ पारमार्थिक त्रीर लैकिक देनों प्रकारके मनध्योंकी भिन्न भिन्न द्या।

१७ हे भाइया तुम् मिलके मेरीसी बाल चला श्रीर उन्हें देखते रही जो १८ ऐसे चलते हैं जैसे हम तुम्हारे लिये दृष्टान्त हैं। क्योंकि बहुत लोग चलते हैं जिनके विषयमें मैंने बार बार तुमले कहा है श्रीर अब रोता हुआ भी कहता हूं कि वे सीष्टके कराके बैरी हैं .

१६ जिनका अन्त बिनाश है जिनका ईश्वर पेट है जो अपनी छज्जापर बड़ाई करते हैं और पृथिवीपरकी बस्तुओंपर मन लगाते हैं।

२० क्योंकि हम तो स्वर्गकी प्रजा हैं जहांसे हम त्राणकर्त्ताकी अर्थात

२१ प्रभ यीशु खीष्टकी बाट भी जोहते हैं . जो उस कार्य्यके अनुसार जिस करके वह सब बस्तुत्रोंकी श्रपने बशमें कर सकता है हमारी दीनताईके देहका रूप बदल डालेगा कि वह उसके ऐश्वर्यके देहके सदश हो जावे।

### ि जपदने उपदेशकी समाप्ति।

सो हे मेरे प्यारे श्रीर श्रमिलिबत भाइबी मेरे श्रानन्द श्रीर मुकुट यूंही हे प्यारो प्रभुमें इद् रही।

र में इवादियासे बिनती करता हूं श्रीर सुन्तुखीसे बिनती करता हूं ३ कि वे प्रभुमें एकसां मन रखें। श्रीर हे सच्चे संघाती में तुमसे भी बिनती करता हूं इन खियोंकी सहायता कर जिन्होंने क्लीमीके साथ भी और मेरे और और सहकिम्मियोंके साथ जिनके नाम जीवनकी पुस्तकमें हैं मेरे संग सुसमाचारके विषयमें मिलके साहस किया। प्रभुमें सदा त्रानन्द करो . मैं फिर कहूंगा त्रानन्द करो ।

४,६ तुम्हारी सृदुता सब मनुष्योंपर प्रगट होने . प्रभु निकट है। किसी

[ मायस कितियोगि स्पर्व के स्वाप्त का स्वाप्त के स्वत्य क्षा । ]

। म्राम्म किनिय ग्रहः छिमा सम्प्र

मुर्प में काप थाइ के निहत्रापड़ ड्रांभ डै ाननाम त्कानड़ कि हैं. जो तुस्हारी श्रीएसे आया माना मुगन्ध माना प्राह्म बेठिदान जिक लाभ होते। पर में सब कुछ पा चुका हूं और सुभ बहुत १८ क्सिनि राइनकु सिसली हूं किहाक छत्य इक में प्रम हूं किहाक ने भी जो मुक्त आवश्यक था सी भेजा। यह नहीं कि में दान १७ ३९ कि गृष्टि कुछ कुछ निमह भि साकिनिरुप्ति कींप्रिक । निडिमह रुक्क प्र हेकी क तिष्यम किसी संहर्शन मेरी सहायता न कि पर ाछकिन भाषनीहिकाम में बह मिभगार का नामान की निक इंश्रम मेरी सहायता किई। श्रीर हे जिल्लिपीया तुम यह भी १४ सब कुछ कर सकता है। तीभी तुमने भारा किया मा कुछ हम हैं हैं 15 के साम के सि में ब्रिडिंग में सामध्ये देता है 13 बातोंसे तुस होनेको श्रीर भूखा रहनेको भी उभरनेको श्रीर दिग्दि में दीन होने जानता हूं में उभरने भी जानता हूं में सब्बंत्र और सब १२ । केक शिल चुका हूं कि जिस द्या में हैं उसमें सन्तिक अवसर न था। यह नहीं कि में किरियन किषयम कहता हु १९ इस वातका वस कार हस वायका वस साव करने भी थे पर तुम्ह सेने प्रभूमें बड़ा श्रानन्द किया कि मेरे लिये साच करनेमें तुम शब १०

है। श्रीर मेरा ईव्यर अपने थनके अनुसार महिमा सहित सीष्ट १६

वीधुमें सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो भरपूर करके देगा। हमारे पिता ईश्वरका गुणानुबाद सदा सब्बदा होय - आमीन। क्षीप्र थीधुमें हर एक पवित्र जनको नमस्कार मेरे संगके भाई लोगोंका तुमसे नमस्कार। सब पवित्र लोगोंका निज करके उन्होंका जो कैसरके घरानेके हैं तुम्से नमस्कार। हमारे प्रभु थीधु बिष्टका श्रनुमह तुम सभोंके संग होवे। श्रामीन॥

# 5रीर्थ छगा किं। । किंग कि

[ माभाष ]

गृष्टि है नग्नीर क्रिड्रिश स्थित भाखन्द्र किश्म्य है कि रुनाम भाष्ट्री मेड्रीक्ष गृष्टि गिंगक हिनेप क्सिस्मिरक एशामिनी ड्रीम १ -हृष्ट भित्रीक्ष स्थित मूप गृष्टि म्ब्युड्रे तिमी शाम हैस्ति । किसी स्थाप गृष्टि इस

ा । मिथाय किंगे किंग्छ जाकि ज्ञाबक्त प्रताबकाय मिथ्यो किंग्रिसिक्त ]

इ ध्रिक प्रम निएड युड़ किस्त क्षिये प्राधित हुए अपि सम किस है किस क्षित प्राधित है। किस क्षित क्षित क्षित है। किस क्षित है। क्षित क्षित है। किस क्षित है। किस क्षित है। किस क्षित क

मेंमाक इंट्र कर उड़े गई छाड़ साराह प्रमुक्त कस की छो। फुड़ान होगा है, होस्स है क्रिक्ट में महान है। फिड़ा हो हो हो। फिड़ा हो हो। जावा यहांलों कि श्रानन्द्रसे सकल स्थिरता श्रीर घीरज दिखाश्री.

१२ श्रीर कि तुम पिताका धन्य माना जिसने हमें पवित्र लोगोंका श्रिधकार जो ज्योतिमें हैं उस श्रिधकारके श्रंशके गाय्य

१३ किया . श्रीर हमें श्रंधकारके बशसे छुड़ाके श्रपने प्रियतम

१४ पुत्रके राज्यमें लाया . जिसमें उसके लोहूके द्वारा हमें उद्धार श्र्थात पापमोचन मिलता है।

### [ मभु यीशुका नाहात्म्य । ]

१४ वह तो श्रद्धश्य ईश्वरकी प्रतिमा श्रीर सारी सृष्टिपर पहिलौठा है .
१६ क्योंकि उससे सब कुछ सजा गया वह जो स्वर्गमें है श्रीर वह जो पृथिवीपर है दृश्य श्रीर श्रद्धश्य क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं क्या प्रधानताएं क्या श्रधिकार सब कुछ उसके द्वारासे श्रीर उसके लिये
१७ सजा गया है । श्रीर वही सबके श्रागे है श्रीर सब कुछ उसिंस 
१८ वना रहता है । श्रीर वही देहका श्रथात मंडलीका सिर है कि वह श्रादि है श्रीर मृतकींमेंसे पहिलौठा जिस्तें सब बातोंमें वही
१६ प्रधान होय । क्योंकि ईश्वरकी इच्छा थी कि उसमें समस्त पूर्णता
२० बास करे . श्रीर कि उसके क्रशके लोहूके द्वारासे मिलाप करके उसिंके द्वारा सब कुछ चाहे वह जो पृथिवीपर है चाहे वह जो स्वर्गमें है श्रपनेसे मिलावे ।

श्रीर तुम्हें जो श्रागे नियारे किये हुए थे श्रीर श्रपनी बुद्धिसे बुरे कम्मींमें रहके बैरी थे उसने श्रभी उसके मांसके देहमें मृत्युके
 इरासे मिला लिया है . कि तुम्हें श्रपने सन्मुख पितत्र श्री निष्कलंक

२३ श्रीर निर्दोष खड़ा करे. जो ऐसाही है कि तुम बिश्वासमें नेव दिये हुए दृढ़ रहते हो श्रीर सुसमाचार जो तुमने सुना उसकी श्राशासे हटाये नहीं जाते · वह सुसमाचार जो श्राकाशके नीचेकी सारी सृष्टिमें प्रचार किया गया जिसका मैं पावल सेवक बना।

### [ पावलको दुःखों ग्रीर क्लेबोंका वर्णन जो वह कलस्सीयोंको लिये उठाता था।]

२४ श्रीर में श्रव उन दुः लोंमें जो में तुम्हारे लिये उठाता हूं श्रानन्द करता हूं श्रीर स्त्रीष्टके क्रेशोंकी जो घटी है सा उसके देहके लिये २४ श्रुथात मंडलीके लिये श्रपने शरीरमें पूरी करता हूं। उस मंडलीका में ईश्वरके मंडारीपनके श्रनुसार जो तुम्हारे लिये मुमे दिया गया सेवक बना कि ईश्वरके बचनको सम्पूर्ण प्रचार करूं • श्रर्थात २६ उस भेदको जो श्रादिसे श्रीर पीड़ी पीड़ी गुप्त रहा परन्तु श्रव उसके पिवन्न लोगोंपर प्रगट किया गया है . जिन्हें ईश्वरने बताने २७ चाहा कि श्रन्यदेशियोंमें इस भेदकी महिमाका धन क्या है श्रर्थात तुम्होंमें खीष्ट जो महिमाकी श्राशा है . जिसे हम प्रचार २८ करते हैं श्रीर हरएक मनुष्यको चिताते हैं श्रीर समस्त ज्ञानसे हरएक मनुष्यको सिखाते हैं जिस्तें हर एक मनुष्यको खीष्ट थीशुमें सिद्ध करके श्रागे खड़ा करें। श्रीर इसके लिये में उसके उस २६ कार्यके श्रनुसार जो मुक्में सामर्थ्य सहित गुण करता है उद्योग करके परिश्रम भी करता हूं।

क्योंकि में चाहता हूं कि तुम जाने। कि तुम्हारे श्रीर उनके जो लाग्रे।दिकेयामें हैं श्रीर जितनेंने शरीरमें मेरा मुंह नहीं देखा है सभोंके विषयमें मेरा कितना बड़ा उद्योग होता है . इस- र जिये कि उनके मन शांत होवें श्रीर वे प्रेममें गठ जावें जिस्तें वे ज्ञानके निश्चयका सारा धन प्राप्त करें श्रीर ईश्वर पिताका श्रीर खीष्टका भेद पहचानें . जिसमें खुद्धि श्री ज्ञानकी गुप्त सम्पत्ति ३

सबकी सब धरी है।

### स्त्रिष्टमें बने रहनेका उपदेश।

में यह कहता हूं न हो कि कोई तुम्हें फुसलाऊ बातों से घोखा थ देवे। क्योंकि जो में शरीरमें तुमसे दूर रहता हूं तौमी आत्मामें थ तुम्हारे संग हूं और आनन्दसे तुम्हारी रीति विधि और स्रीष्टपर तुम्हारे बिश्वासकी स्थिरता देखता हूं। सो तुमने स्रीष्ट यीशुको ६ प्रमु करके जैसे प्रहण किया वैसे उसीमें चले। और उसमें ७ तुम्हारी जड़ बंधी हुई होय और तुम बनते जाओ और बिश्वासमें जैसे तुम सिखाये गये वैसे दढ़ होते जाओ और धन्यबाद करते हुए उसमें बढ़ते जाओ।

चौकस रहो कि कोई ऐसा न हो जो तुम्हें उस तत्त्वज्ञान श्रीर द इयर्थ धोखेके द्वारासे धर ले जाय जो मनुष्योंके परम्पराई मतके श्रनुसार श्रीर संसारकी श्रादि शिचाके श्रनुसार है पर सीएके ६ श्रनुसार नहीं है। क्योंकि उसमें ईश्वरत्वकी सारी पूर्णता सदेह

१० बास करती है। श्रीर उसमें तुम परिपूर्ण हुए हो जो समस्त ११ प्रधानता श्रीर श्रधिकारका सिर है . जिसमें तुमने बिन हाथका

किया हुआ खतना भी अर्थात शारीरिक पापेंके देहके उतारनेमें १२ खीष्टका खतना पाया . श्रीर बपतिसमा बोनेमें उसके संग गाड़े

गये श्रीर उसीमें ईश्वरके कार्यके बिश्वासके द्वारा जिसने

१३ उसको मृतकोंमेंसे उठाया संगही उठाये भी गये। श्रीर तुम्हें जो श्रपराधोंमें श्रीर श्रपने शरीरकी खतनाहीनतामें मृतक थे उसने उसके संग जिलाया कि उसने तुम्हारे सब श्रपराधोंको चमा

१४ किया . श्रीर विधियोंका लेख जो हमारे बिरुद्ध श्रीर हमसे विप-रीत था मिटा डाला श्रीर उसकी कीलोंसे कशपर ठोंकके मध्यमेंसे

१४ उठा दिया है . श्रीर प्रधानतात्रीं श्रीर श्रधिकारोंकी सजा उतारके क्रशपर उनपर जयजयकार करके उन्हें प्रगटमें दिखाया ।

## [सिथ्या भक्ति ग्रीर सांसारिक ज्ञानसे परे रहनेका उपदेश।]

१६ इसिलिये खानेमें अथवा पीनेमें अथवा पर्ब्व वा नये चान्द्के

दिन वा बिश्रामके दिनोंके विषयमें कोई तुम्हरा बिचार न करे. १७ कि यह बातें श्रानेहारी बातोंकी छाया हैं परन्तु देह सीष्टका है।

अप कोई जो अपनी इच्छासे दीनताई श्रीर दूर्तोकी पूजा करनेहारा होय तुम्हारा प्रतिफळ हरण न करे जो उन बातोंमें जिन्हें नहीं देखा है बुस जाता है श्रीर श्रपने शारीरिक ज्ञानसे वृथा फुलाया

१६ जाता है . श्रीर सिरकी धारण नहीं करता है जिससे सारा देह गांठों श्रीर बंघोंसे उपकार पाके श्रीर एक संग गठके ईश्वरके बढ़ा-

२० वसे बढ़ जाता है। जो तुम खीष्टके संग संसारकी त्रादिशिचाकी त्रीर मर गमें तो क्यों जैसे संसारमें जीते हुए उन बिधियों के बशमें हो

२१ जो मनुष्योंकी त्राज्ञाश्रों श्रीर शिचाश्रोंके अनुसार हैं . कि मत २२ छ श्रीर न चीख श्रीर न हाथ लगा . बस्तुएं जी काममें लानेसे

२३ सब नाश होनेहारी हैं। ऐसी बिधियां निज इच्छाके अनुसारकी भक्तिसे और दीनतासे और देहकी कष्ट देनेसे ज्ञानका नाम तो पाती हैं पर वे कुछ भी श्रादरके योग्य नहीं केवळ शारीरिक स्वभावका तृस करनेके लिये हैं।

358

। प्रदूष । तनिका काष प्राष्ट किल्लिड काका एस स्बुक्ते

। गिक्षिक क्की उगम नहीं । मिडीस गर्म केम सि मह किपाया गया है। जब खीह जो इसारा जीवन है प्रगर होगा तब 8 क्षिक तुम का कुछ का वारा वारा का कि की कि के हैं अब है पृथ्वीपरकी बस्तुश्रापर नहीं परन्तु ऊपरकी बस्तुश्रापर सन रहगात्रा । २ । ई । एड्र । उन्ने छाड़ मेडी इं क्राइपड़े ड्राइ । इस । ईस छान्ने 🎾 कि जिल्ला हो है। जिल्ले से विश्व के विश्व के विश्व कि वि

# [ | WEFT INDER THE WIRE INSUR

ि। एड्रिक मिमको क्रिक्स आहे मह सम् १६३] सब कुछ और सभाम है॥ नहित अन्यमाविया स्क्यी हास औ निकेन्य नहीं है परन्तु खोष्ट वाता है। उसमें युनानी औए विह्नुदें। खतना किया हुआ औए खत- ११ अपने स्तानहारके स्पक अनुसार ज्ञान प्राप्त करनेका नया होता ा किया हो एकी नड़ीए किंग्रेस में अप नक्षेत्र पिता है जो १० 3 किसर किन्नप्रकृप मार्ग प्रमान की कि । अपन अपने अपने कि । फिन पूर्व सिह्म निष्ट किला। मह इन्ही मह किलास मेह पि ।। न कि मिक किता का मह भी हम भी हम कि किए में मिल कि मि क कि कि निक् मिन्ड मह कर गिष्ट मिनिक कांड्रन्से . ई राज्य प्र है -शिहर्रक नष्टल हाहास घिक किएकई क्रिंगक करह की . जिन्ह श्री कामना श्री कुइच्छाका श्रीर छोमको जो स्निप्ता है मार इसिलें अपने आंगोज़ का पृथ्वीपर है अभिनार है। अधुद्रता रू

क्य ठडीछ नाह समस्य मांना कमशाह ग्रह हिएस ग्रह हित धन्य माना करो। खोष्टका बचन तुम्होंमें आधकाईसे बसे और १६ े प्राप्त के देह में बुराये भी गणे तुम्हारे हुद्वमें प्रवरु होय और पहिन लेका की सिद्रताका बंध है। की ए हेथ्यरको शा कि कि १४ इस्हें समा किया तेले तम भी करा। पर इन सभाके जपर प्रमें 18 न्यांक मिर्ट , फिल मिर्फ किरिमड़ क्यू रि छाड़ हुई किर्मड़ वाई इं१ रिमिकी किष्मिकी हीए प्रसि क्षिक इस किरिसर कप प्रसि . रिस्कि ९१ डिंक ड्रान किर्गार्गर जाय ग्राह हिम पृत्र के के के के कि

। निम इन्छ कारमी रुष्ट्र भिराह केलर गृष्टि फिक छिमान केल्यीय भूष माक का फिक मह इक् ३७ सनमें प्रसंक आयो गान करों। त्रीर वचनले अथवा कम्मीले जो क्सिकी विवास और विवास और अनुसह सहित अपने अपने

[ 1 पर्वम और रहे। पिता औ पुन स्वाम की दाबन लिये वपदेय । ]

किन्ड ग्रह्म फिक प्राप्प किविह किपह किपह है। डिफ्र निक्र ३६ किमा के किया जेसा अनुसे लेहिता है नेसा अपने अपने स्वामीके

१० हे छहकी सब बातोंमें अपने अपने माता जिताकी आज़ा ा कहने मत होता ।

क्पार क्षाकि पह प्रमुक्त भावता है। है किताओ अपने अपने

। निई छाइट र की रई न क्षिमकी नम किंक्ड्छ

जानते हो कि प्रभुते तुम श्रधिकारका प्रतिफल पाश्रोग क्वोंकि क्रीएक . एक मिण्डक: एन्स्ट फिली कमूप्ट मिर्म एन्स्र कि एन्स्र कि रिक्ती कोरिक्त मिर्क सुर किस पिर केस मिर्क मिर्क मिर्क मिर्क मिर्क हिस । मिर्म इ.९ ब्योंको प्रश्व करनेहारोंकी नाई सुंह देखी सेवासे नहीं परन्तु सनकी सीघाईसे ईश्वरसे दरते हुए सब बातोंमें उनकी आज़ा न्हम ई मिमा प्राइम्ह प्राप्तहार क्रिमीय गिरु कि मिमाई ई , ९९

२१ तुम प्रमु खोष्टके दास हो। परन्तु अनीते करनेहारा जो अनीति

सामभा भाग है है है। । ई डिंग हाएका गृष्टि गार्काप कल विस्ति है ईकी रिस्ट

। ई फिक्स

## [ प्राथमा और बुभ चलनका चपहेंचा।

हिनाहर मिला कि एक अनुषह भारत भारत है। विस्ति के भारत है भाक किष्मम किलो नेपा आहि किह मिक्की ह शिह किलिका होड़ रे 8 जिस्ते में जैसा सुम्ह बेाबाना बनित हैं वैसाही उसे प्रगट कहं। . हरू छाड़ हूं ाएए कि छोड़ में क्रमक कमिटी इस क्यकि मड़ की ई रुकि गड़ 19ध किनक नाव किन रामड़ मध्हे की फ़िक ानधार भिर किनी प्राप्त मां कमूड पृष्टि । जिए इ हागाल संसद आस कड़ावकन्द्र गृष्टि डिर गिरु सामियार इ

। ई हमीर इम्ह होग जिस्तें तुम जाना कि हर् एक की किस शीतिसे उत्तर देना

1 =6-6:8

ा मांगिष्म तिर्माम्म तत्रीप प्रात्रेशमः। एप्रात्र त्वरित्ति किंदिशार मिनीते प्राक्षि मछीत्

नी विश्वासिवीस्य और प्यारा भाई और तुम्होंसेका है भेजा है. अति जीर तुम्हारे सनका शांति हेवे। उसे मेरे उतीसिमक संग ह किस्प्रमिन राइम्ह इक की ई । हिंद साप राइम्ह क्रिमिन कि किइ कि न र्नेस की . गार्काम्स इंक् प्रामास हम गर्म ई मात्र गिर्म गर्म थ सिए ग्रिंड किन किसासिया स्वास । ग्राप्त कि किस

ने यहांका सब समाचार तुम्हें सुनावगे।

तुम्रसे नमस्कार कहता है और सदा तुरहारे लिंबे प्रार्थनाओं में इस इसाइ क्यांक कर हमाइन्ह कि तलाएड़ । ई ईड्ड होग़र क्सू क्रिक्त हैं मिमकड़ा रीम किनी क्रिक्ता क्रिक्ट डिक क्रिक्क इन तीनीका तुमसे नमस्कार . खतना किये हुए लोगीमेंसे पास आने तो उसे महण करो • और विशु जो युस्त कहावता है १९ भाई उगता है जिसके विषयमें तुमने आजा पाई • जो वह तुम्हारे

और उनके लिये जो लाओदिकेवासे हैं और उनके लिये जो ज़िल क्रमा माइन्ड शिम किज़रूई मह की ई तिरक गिड़ि

कार नुस्का और उसके वरमेकी मंदलीका नमस्कार । और जन १६ ११ किंग्डाम क्षाक्किशीक्षाऊ । प्राक्तमन क्षिमत कामि प्राहि है छि हियरापिलिसे हैं उसका बड़ा अनुराग है। जुकका जो प्यारा १४

है बसे देखता रह कि तू उसे पूरी करें। सुम पावलका अपने १८ की पत्री एक मिस हो देवकार कि डिक हो क्रिक्स रे हिं। विके पिन कि निक्की महा कि मह की ग्रांड कार कि पि सिकिइम किर्फिकी ही नाक्षार की फिक छिए कि हार देखी क्ष देखा के छाउन हिए अष

॥ निमास । निर्ड एमं राउन्ह इष

# थिसलोनिकियोंको पावल प्रेरित की पहिली पत्नी।

## [ पत्रीका ग्रामाष । ]

पावल श्रीर सीला श्रीर तिमोथिय थिसलोनिकियोंकी मंडली-को जो ईश्वर पिता श्रीर प्रभु यीशु खीष्टमें है . तुम्हें हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रभु यीशु खीष्टसे श्रनुग्रह श्रीर शांति मिले ।

[ िश्वसलोनिकियोंके विषयमें पावलका धन्यका ग्रीर उनके सुसमाचार ग्रहण करनेका बखान । ]

इम श्रपनी प्रार्थनात्रोंमें तुम्हें स्मरण करते हुए नित्य तुम ३ सभोंके विषयमें ईश्वरका धन्य मानते हैं . क्योंकि हम अपने पिता ईश्वरके आगे तुम्हारे विश्वासके कार्य्य और प्रेमके परिश्रमकी और हमारे प्रभ यीशु कीष्टमें त्राशाकी धीरताका निरन्तर स्मरण करते ४ हैं। श्रीर हे भाइयो ईश्वरके प्यारो हम तुम्हारा चुन लिया जाना ४ जानते हैं। क्योंकि हमारा सुसमाचार केवल बचनसे नहीं परन्त सामर्थ्यसे भी और पवित्र आत्मासे और बड़े निरचयसे तुम्हारे पास पहुंचा जैसा तुम जानते हो कि तुम्हारे कारण हम तुम्हों में ६ कैसे बने। श्रीर तुम लोग बड़े क्लेशके बीचमें पवित्र श्रात्माके श्रानन्द्से बचनको ग्रहण करके हमोंके श्रीर प्रभक्ते श्रनुगामी बने . यहां छों कि माकिदोनिया श्रीर श्राखायामें के सब बिश्वासियों के म लिये तुम दृष्टान्त हुए। क्योंकि न केवल माकिदोनिया श्रीर श्राखायामें तुम्हारी श्रोरसे प्रभुके बचनका ध्वनि फैल गया परन्त हर एक स्थानमें भी तुम्हारे बिश्वासका जो ईश्वरपर है चर्चा हो ह गया है यहां लों कि हमें कुछ बोठनेका प्रयोजन नहीं है। क्यों कि वे आप ही हमारे विषयमें बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना किस प्रकारका था और तुम क्योंकर सूरतोंसे ईश्वरकी श्रोर फिरे १० जिस्तें जीवते श्रीर सच्चे ईश्वरकी सेवा करो . श्रीर स्वर्गसे उसके

। इ । आइमान्य कोषिय वचानेहारा है। किष्ट्रिक त्रोधार क्रिड् उन्ह नागडर भिमेंकिष्ट्र नेसर सिती किएप्ट

कि नींग़ हि एड्रिक प्रकामन किक्य क्य मिडिम्ह मड मिन किंकि १९ -इंछ नेगर 15मी 19कें की 1ई निनास मह भिस । केम मानमीड़नी कि मेम अर कि निहिन कि मड़ हि मिन हिन कि कि कि कि 9 की भि प्रवर्द ग्राह्म कि लिए भिष्ट भिष्ट है। है किर्ष है मिड़ेम्ह युड़ िमक नही कि तार नेमड़ किरी किर्ड न प्राप्त फ़िक़ी छिमें मह की डि हिंग्क छिम्म किएक हा हि मार हीए जामड 3 मह फिड़ाफ़ इ कींफ़्न । ज़िए नह शाष्ट्र मह शामड़ की किडीछड़ माचार नहीं परन्तु अपना अपना प्राण भी बांट देनेको प्रसन्न थे न - निर्म तिर्म हम मुक्त हम पुर्व प्रिक हिए स्था हम से हिस्स । है किर्मिए । ऊपी एड्र । कांकडाब म्पष्ट । ताम क्रिक मिर इसाक छिप् ध मह मिनिवि शाइन तहाँ चाहते थे। परनत तुनहारे बीचमें हम मिंडिर इश्व मिलिटिस मड़ मिर्गि निका के एडाव्यम कड़ि त्रिशि है केडिक एडे मेडिक आहै। है कि ए फेर्क है है एस सार्वाह है क्साक म ग्रह हि कान मह । अर्थ हे क्रिक एकी हा ह किल्प भ - छिठ मिक कि म मड़ कीं कि । ई कि को कि कि कि कि कि में इ कि अथित जैसे मनुष्यांका असन्न करते हुए सी नहीं परन्त हेश्वरका प्रहा है कि सुसमाचार हमें सेंग्रा जाय तैसा हम बेहते हैं अहर न छत्र साथ है . परन्तु मेसा हैज़रका अच्छा देख ह सुसमाचार बहुत रगड़े फ्ताड़ेंमें तुम्हें सुनानेको अपने हेंग्बरसे साहस पाया । क्योंकि हमारा उपदेश न अससे और न अधुद्ध- इ र मिरिडीकी मिष्ट कुर्ज । यर हो था। परन्तु आगे कि डिपिडी ? है भाइयो तुस्हारे पास हमारे आनेक विषयमें तुस आपही [ । त्रीते किएईएट किल्हाए म्ब्रिक कांद्रलिलिहिएछा ]

नहीं पर जैसा सचसुन हे ईथ्वका बचन शहण किया जो तुम्होंमें जब ई अवरके समाचारका वचन हमसे पाया तब सनुष्यांका बचन इ१ निमह की ई िनाम कि एन्छ क्रिक्ट्र रुज्जानी मड़ छिणुज़क छुड़ । इ । हे । हे सम्दर्भ में हैं । हैं ।

इत हैं है है है है कि हिस है जरह के अपने राज्य १ है

। है । छड़े में कि कि अब अब के कि में में कि कि किन्ट शिंपिप्रीईम्बार कि की . हैं हुउकी कींग्वनुम का गृष्टि हैं ३९ इकिंपिप्र रिपष्ट कानी तेंगरी हैं रिष्टव मेंड शिंपेक ताब धिती काणाह क्रिक डिम क्रमूप क्रिक्ट है गृद्धि फ़ानम क्लिम गृद्धि छाड ग्राप्त किरियक इक्किन भिर्द कि एकि हिए हिल्ही . झिंहिनेड्री कि १९ निजन्ड 119र्स काप छः ह जिल्हें निर्मिष्टि इन्ह नेमह की नेह मिगामृह मह केन्छ ई साम्होड्डो कि किन्छाई महिन शक्र हिड़ाम इ क्लिक । ई 169क मि भुष् हि हमक सार्व्य । क्रिक

किन मान्यत् मान्य किन और उनका समायार सुनन उत्तका

## ्यानिद्ति होना ।

क्षिण है। क्षेत्रीक जब हम तुम्हार यहां थे तव भी तुमका आगेश न जाय क्षांकि तुस आप जानते हो कि हम इसके लिये उहराय शनिषयमें तुम्हें समस्यानको गानि । जिस्ते के इन सम्मा किमान्यकी राइम्ह प्रविध् किम्प्रेक प्रक्री इंम्ह ई मिम्कड़ार ।रामड मिग्रामाभाष्ट्र केडिक गृष्टि क्रम्भ कार्य हो स्वाप्त हो। किएशिसिती प्रार्क . गताल । इन्ह किनात इंदि किना सिति 🎾 ९ १ । इं इननास गृष्टि ड्रे। वृस्ति हमारी बङ्गाई और आनन्द हो। बहाईका सुकुर क्या है . क्या तुम भी हमारे प्रभ योथु खीएके ३६ ग्रीनने हमें रोका। क्योंकि हमारी आया अथवा आनन्द अथवा ग्राहर हैकी । इन्द्र किनाहर भाग भाउन है । इं ग्राहर क्ष् १८ बहो आमेरापास मन किया। हसालेब हमने अथात मुफ्त पावरुने तुसस् अलग किये जाकं बहुत आधिक कएके तुम्हाश खुह देखनका किंग्रेड शिर्ध में हें के प्राहेट सिंग्रेड किंग्रेस है प्रम विश्व

तुम्हारी परीया कि है और हमारा परिश्रम ब्बर्ध हो गमा है।। र्नाइनिष्क । इति भिन्नी किकी की रिव्र म । भिन्न किनिक्र Ұ है।। इस कार्रवासे जब में और सह न सका तब तुन्हारा बिञ्नास

कहते थे कि इसता क्लेश पायेंग मेरा हुआ भी हैं कीए तुम जानते

में अह कि तुन में में में स्पृति किस अही सह की इप आह है । हार हाए हाए हास है । इस साम है । इस है । है । छाष्ट इंड्रम रामड़ सिमाए राइम्ह कि क्थामिती सिम्ह प्रम इ

हमारा पिता ईंग्बर आपड़ी और हमारा यस वीश क्षी ११

9१ तिरोमुड कुण प्राप्ट इस्त प्रण । एक विशेष गिम । गाम ह ग्रांक गिड़स्त सम्द्रि ग्रीपट ग्रांक विंड ड्रीकाशीक सम्प्र ग्रांक किस्त ग्रांक ग्रांक ग्रांक १९ प्रथ्मी तंक्रमम भाइस्त इक तंम्मते . ड्री तंभ्रपट ग्रांक ग्रिए ग्रंक प्रिम्न ग्रीक क्षेत्र श्रिक क्षेत्र श्रांक श्रेक ग्रंक ग्रंक श्रेक कि कि प्राप्त स्प्राप्त स्प्राप्त क्षेत्र क

[। एड्रेग्ड प्रवित्रक प्रथम प्रकाह महि क्ये प्रतिष्य प्राप्ति प्रदेशीय ]

हम दिया विन्छ जानता है।

। हाई न रिडिंग विस्तु किसी हेर्स होते हिस विस्तु हो । १२ अपने हाथाँखें कमानेका यत्न कार्र , जिस्ते तुम बाहरबालोकी नेम नेति वहनेका और अपना अपना काम करनेका और अपने हैं ही । साथ इस्ट निषड़ छिट गृहि । क्षित एक कथीह की हैं १ न्त्रक किम्बी सम्ह एड फिड़ाफ डु हुन्ग्म डि कि नेत्रक डेास्टि ग्रीह किंग्ड्राम छा काम्नीडिकीम प्राप्त मह कींछ्म । ाई पृड्ड धाम्ना ०१ भाइम्हे में की है डिंग नहाश्य इंम्हे मिष्टकी कमर छिलास 3

ा नण्ड प्रतिक किन्डी कम्प्र ग्राप्ट निड्ड कि किसिन ह

9 न श्रीर इस शितिसे हम सदा प्रथक संग रहेगे। सी इन बातीले किया प्रभाव मिलनेकी मेथिन आकाशपर उठा जिसे जावेंग एके कुछ है जिए एक ग्रह किनी कि मड़ कि । फिरह किन्नीए एह हुए हैं मुद्दे सिहित स्वर्गेश और तो सिहिम मुप् हैं सोई केचे शास महित प्रधान दूतके शब्द महित और इंध्यरकी 9 ६ हैं उनके आगे जो सीमें हैं नहीं बढ़ चलेंगे। क्योंकि बभ आपही ितार प्रक कि नाष्ट्र कमूप गृहि निविध कि मह की हैं निहक हुए १५ उसके संग छावेगा । गर्भाक हम प्रभुक्त बचनक अनुसार तुम्ह हैं किसि मैशिक कि दिन हैं उनर के बेरी से सि मिश्र में सिने हैं 98 नहीं है शोक करने । क्योंकि जो हम बिश्वास करते हैं कि योश्च हुए हैं अनवान रहा न हो कि तुस औररिक समान जिन्हें आशा भ हे साइयो में नहीं चाहता हूं कि तुम उनके निषयमें में भिष्ट

अध्यक्तारमें नहीं हो कि तुमप्त वह दिन चीरकी नाई आ पड़े। कि मह किंद्राप ई प्र । किंद्र डिंग्ड मिती मिकी हे प्रहि गाइ प्र कवांचक फ़ानबी प्रमत्वकी पीड़ तेसा उपनिवंदा कि का हैं। सम इक ग्रह है छाए ऐड़क गिरु का की कि है। हो। डीक करके जानते हो कि जैसा शतको चोर तैसाही प्रभका दिन प्राप्त मह कींकि । बाब जिला जाव । बाब । बाब हो है है दे द नम्हित इस्ट सहक्वी काल्मिस प्रक्रि जिनक विद्याप हु प्र । क्षिर्ड हींग्रि किंग्रिड क्य

ई मिनि किमार राइनानि कीएक। इर महस्य राष्ट्र गाम महस्य .. डिन मि निर्म नामम कीर्रोष्ट मड़ फिलिमड़ । ई क्राक्यक न इ कितार म भड़. डि मान्म कम्ही गृष्टि मान्म कितीफ वस मह 🛠 श्रीर मतवाले लोग रातको मतवाले होते हैं। पर हम जो दिनके हैं तो विश्वास श्रीर प्रेमकी िमलम श्रीर टोप श्रर्थात त्राणकी श्राशा पिहनके सचेत रहें। क्योंकि ईश्वरने हमें कोधके लिये नहीं है पर इसलिये ठहराया कि हम श्रपने प्रभु यीशु खीष्टके द्वारासे त्राण प्राप्त करें. जो हमारे लिये मरा कि हम चाहे जागें चाहे सोवें १० एक संग उसके साथ जीवें। इस कारण एक दूसरेको शांति ११ देशो श्रीर एक दूसरेको सुधारो जैसे तुम करते भी हो।

ि उपदेशकोंको ब्रादर करने ब्रीर नाना धर्म क्रियाब्रीका उपदेश।

हे भाइयो हम तुमसे बिनती करते हैं कि जो तुम्होंमें परिश्रम १२ करते हैं और प्रभुमें तुमपर अध्यत्तता करते हैं और तुम्हें चिताते हैं उन्हें पहचान रखो . और उनके कामके कारण उन्हें अत्यन्त १३

प्रेमके योग्य समस्तो . श्रापसमें मिले रही।

श्रीर हे भाइया हम तुमसे बिनती करते हैं श्रनरीतिसे चलने- १४ हारोंका चिताश्रो कायरोंका शांति देश्रो दुर्ब्बलांका संभालों सभांकी श्रोर धीरजवन्त होश्रो। देखा कि कोई किसीसे बुराईके १४ बदले बुराई न करे परन्तु सदा एक दूसरेकी श्रोर श्रोर सभांकी श्रोर भी भलाईकी चेष्टा करो। सदा श्रानिन्दित रहा। निरन्तर १६, १७ प्रार्थना करो। हर बातमें धन्य मानो क्योंकि तुम्हारे विषयमें यही १८ खाष्ट्र यीशुमें ईश्वरकी इच्छा है। श्रात्माका निवृत्त मत करो। १६ भविष्यद्वाणियां तुच्छ मत जानो। सब बातें जांचा श्रच्छीको २०,२१ धर लेश्रो। सब प्रकारकी बुराईसे परे रहा। शांतिका ईश्वर २२, २३ श्रापही तुम्हें सम्पूर्ण पवित्र करे श्रीर तुम्हारा संपूर्ण श्रात्मा श्रीर प्राण्य श्रीर देह हमारे प्रभु यीशु सीष्टके श्रानेपर निर्देण रखा जाय। तुम्हारा बुँछानेहारा विश्वासयोग्य है श्रीर वही यह करेगा। २४

[ पत्नीकी समाप्ति । ]

हे भाइया हमारे लिये प्रार्थना करो। सब भाइयोंका पवित्र २४,२६ चूमा लेके नमस्कार करो। में तुम्हें प्रभुकी किरिया देता हूं कि २७ यह पत्री सब पवित्र भाइयोंका पढ़के सुनाई जाय। हमारे प्रभु २८ यीशु खीष्टका श्रनुग्रह तुम्हारे संग होवे। श्रामीन॥

# थिसलोनिकियोंके। पावल प्रेरितकी दूसरी पत्नी।

[ पत्नीका ग्राभाष । ]

पावल श्रीर सीला श्रीर तिमोथिय थिसलोनिकियोंकी मंडलीको जो हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रभु यीशु स्त्रीष्टमें २ है. तुम्हें हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रभु यीशु स्त्रीष्टसे श्रनुप्रह श्रीर शांति मिले।

[ श्विसलोनिकियोंके विश्वास ग्री श्रेम ग्री दृढ़ताईके विषयमे पावलादिका धन्यवाद । उनके लिये प्रार्थना । ]

हे भाइयो तुम्हारे विषयमें नित्य ईश्वरका धन्य मानना हमें उचित है जैसा योग्य है क्योंकि तुम्हारा बिश्वास बहुत बढ़ता है और एक दूसरेकी थ्रोर तुम सभोंमें हर एकका प्रेम श्रिधिक होता थ जाता है. यहां लों कि सब उपद्वोंमें जो तुमपर पड़ते हैं श्रीर क्रेशोंमें जो तुम सहते हो तुम्हारा जो धीरज थ्रो बिश्वास है उसके लिये हम श्रापही ईश्वरकी मंडलियोंमें तुम्हारे विषयमें बड़ाई करते हैं।

श्री के स्थापि विचारका प्रमाण है जिस्ते तुम ईश्वरके राज्यके योग्य गिने जावो जिसके लिये तुम दुःख भी उठाते हो। ह क्योंकि यह तो ईश्वरके न्यायके श्रनुसार है कि जो तुम्हें क्लेश वेते हैं उन्हें प्रतिफलमें क्लेश देवे . श्रीर तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे संग उस समयमें चैन देवे जिस समय प्रभु यीशु स्वर्गसे म्लाम समर्थके द्तोंके संग धधकती श्रागमें प्रगट होगा . श्रीर जो लोग ईश्वरको नहीं जानते हैं श्रीर जो लोग हमारे प्रभु यीशु स्विष्टके सुसमाचारको नहीं मानते हैं उन्हें दंड देगा . कि वे तो प्रभके सन्मुखसे श्रीर उसकी शक्तिके तेजकी श्रीरसे उस दिन श्रनन्त

१० बिनाशका दंड पावेंगे . जिस दिन वह अपने पवित्र लोगोंमें तेजो-

किर्म है। कही किसार मिंगेडिनेक लावादी वस गृष्टि स्म ि साव्यकी प्रमुख हैड़ी जिस कि क्मिड़ नेमड़ की . ग्राम्बा

ह की हैं हंग्स भि मिथा संप्रकारी प्राड्म से किस हैं हिए की हैं हिए से मिला में मिला संप्रकारी हैं हिए से से सिला हैं हैं से स्वाड्म से समस्य से सिला पूरा हैं हैं से सिला स्वाड्म से सिला पूरा हैं हैं से सिला से सिला सिला हैं हैं हैं सिला से सिला हैं से सिला सिला हैं से सिला सिला हैं से सिला सिला हैं से सिला हैं सिला है सिला

ईानुसहर्क समान प्रगार किन्हें जाय । आर पापपुरमक्षेत्र प्रगाह होनेको भविष्यहाणी

क्षेत्र की सेवन उस पुरुष भारत साथ साथ उनकी दुगाता।

किति प्रस् अपने सुंहके पवनशे नाश करेगा और अपने अपने यथी रोक्ता है रस न जाने। और तन वह श्रयमी प्रगर है। ए श्रममीका भेद शब भी कार्य करता है पर केवल जबवों वह जो ए कीफिन । निर्ड उपए सम्प्रम दिन्ध इन की है िकिए ध्रिमिड़ बाते तुसस कहीं। श्रोर शब तुस उस बस्तको जानते हो जो ह क्या तुम्हें सुरत नहीं कि जब में तुम्हारे यहां था तब भी मीने यह 🤻 हेस्स करने हिसाने प्रगर न होज तबकों वह हिन नहीं पहुंचेगा। किन्मार केरह 'ड्राम किएम्ड्रे मिन्नीम क्रमार्ड उन की किंड्र इ एए तो हेश्वर अथवा पृष्य कहावता है अपनेक केचा कर्महारा पापपुरुष अथति बिनाशका पुत्र . जो विशेष कर्नेहारा और सब ४ कि में हैं है है है है ए समिया र है। वह की कि में हैं न जाओ कि मानी खोडका दिन आ पहुंचा है। कोई तुरह किसी इ जनक होते भिर्मा श्रीम होते होते होते हमारी अपर । अपना अपना मन शीघ्र हिगने न देशे। श्रीर आत्माके द्वारा अथना ह की . ई किएक किल्की समह समह संस्थान किलाई इक्य साप 🎾 सह क्माइ गृहि क्नाह कथि खिथ नाह माह महि स्मा है भ

किनानिष गाना किनिनी मिनसङ इन नीयह, गार्रक पानि भाषाका प्रक्रि जिन्नी ग्रिंह थियाम क्राक्र कि केन्द्र भामकृष्ट देश्यक क्षित्र क्रामकृष्ट देश्यक क्ष्मिक अपनि क्ष्मिक इन कि मिडिन भाष्ट्र क्षित्र के क्ष्मिक क्ष्म

प्रेमको नहीं प्रहर्ण किया कि उनका त्राण होता। श्रोर इस कारणसे ईरवर उनपर आंतिकी प्रबलता भेजेगा कि वे ऋठका विश्वास

१२ करें . जिस्तें सब लोग जिन्होंने सच्चाईका बिश्वास न किया परन्तु अधभर्मसे, प्रसन्न हुए दंडके योग्य ठहरें। पर हे भाइयो प्रमुक्ते व्यारो तुम्हारे विषयमें नित्य ईश्वरका १३ पर हे भाइयो प्रमुक्ते व्यारो तुम्हारे विषयमें नित्य ईश्वरका धन्य मानना हमें उचित है कि ईश्वरने आदिसे तुम्हें आत्माकी पवित्रता और सच्चाईके विश्वासके हारा त्राण पानको जुन १६ लिया . और हसके लिये तुम्हें हमारे सुसमाचारके हारासे उल्लेखा जिस्तें तुम हमारे प्रभ यीद्य लीष्टकी महिमाको प्राप्त करो। इसलिये हे भाइयो हद रही और जो वातें तुमने हमारे चाहें १६ बचनके हारा चाहें पत्रीके हारा सिर्ली उन्हें धारण करें। हमारा १७ तुम्हारे मनके। शांति देवे श्रीर तुम्हें हर एक अच्छे बचन श्रीर कर्मामें स्थिर करे। प्रभु थिंधु खीट श्रापही श्रीर हमारा पिता ईश्वर जिसने हमें त्यार किया श्रीर श्रदुग्रहुसे श्रनन्त शांति श्रीर श्रन्छी श्राशा दिई हैं.

# िकाई एक उपदेश श्रीर शांतिकी बातें।

शन्तमें हे भाइया यह कहता हूं कि हमारे लिये प्रार्थना करों कि प्रमुका बचन जैसा तुम्हारे यहां फैलता है तैसाही र पीघ फैले श्रीर तेजोमय उहरे. श्रीर कि हम श्रविचारी श्रीर दुष्ट मनुष्पेंस्ते बच जायें क्योंकि बिश्वास समोंका नहीं है। ३ परन्तु प्रमु बिश्वासयीग्य है जो तुम्हों स्थिर करेगा श्रीर दुष्टसं १ बचाये रहेगा। श्रीर हम प्रमुमें तुम्हारे विषयमें भरोसा रखते हैं कि जो कुछ हम तुम्हें श्राचा देते हैं उसे तुम करते हो श्रीर र-करोगे भी। प्रभु तो ईश्वरके प्रमुक्ती श्रीर श्रीर खीष्टके धीरजकी श्रीर तुम्हारे मनकी श्रगवाई करे।

म होना उचित है क्योंकि हम तुम्होंमें श्रनशीतिसे नहीं चले . श्रोर उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं चळता है अळग हो बाओ। ७ क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीतिसे हमारे अनुगासी सेंतकी रोटी किसीके यहांसे न खाई परन्तु परिश्रम श्रीर क्रेशसे हे भाइया हम तुम्हें खपने प्रभु यीशु खिष्को नामसे आज्ञा देते हैं कि हर एक भाईसे जो श्रमरीतिसे चलता है श्रार जो शिचा

रात श्रीर दिन कमाते थे कि तुममेंसे किसीपर भार न दें । यह १ नहीं कि हमें श्रीधकार नहीं है परन्तु इसिबिये कि अपनेको तुम्हारे कारण दृष्टान्त कर देवे जिस्ते तुम हमारे अनुगामी होश्रो। क्योंकि १० जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह श्राञ्चा तुम्हें देते थे कि यदि कोई कमाने नहीं चाहता है तो खाना भी न खाय। क्योंकि हम ११ सुनते हैं कि कितने लोग तुम्होंमें श्रनशीतिसे चलते हैं श्रोर कुछ कमाते नहीं परन्तु श्रोरोंके काममें हाथ डालते हैं। ऐसोंको हम १२ श्राञ्चा देते हैं श्रीर अपने प्रभु यीश्र किष्टकी श्रोरखे उपदेश करते हैं कि वे चैनसे कमाके श्रपनीही रोटी खाया करें। श्रीर तुम है १३ भाइया सुकम्म करनेमें कातर मत होश्रो। यदि कोई इस पत्रीमें १४ का हमारा बचन नहीं मानता है उसे चीन्ह रखो श्रीर उसकी संगति मत करो जिस्ते वह लिजत होय। तौभी उसे बेरीसा मत १४ समक्षे। परन्तु भाई जानके चिताश्रो। 00 10 N 20

[ पत्नीकी समाप्ति । ]

शांतिका प्रसु आपही नित्य तुम्हें सर्वथा शांति देवे . प्रसु तुम १६ समोंके संग होगे। सुक्ष पावलका अपने हाथका खिखा हुआ १७ नमस्कार जो हर एक पत्रीमें चिन्ह हैं. में यूंही खिखता हूं। हसारे १८ प्रसु यीशु खीष्टका अनुभह तुम समोंके संग होवे। आमीन ॥

# तिमोथियको पावल प्रेरितकी पहिली पत्री।

[ पत्नीका ग्राभाष । ]

पावल जो हमारे त्राण्कर्त्ता ईश्वरकी श्रीर हमारी श्राशा प्रभु यीशु खीष्टकी श्राज्ञाके श्रनुसार यीशु खीष्टका प्रेरित है र विश्वासमें श्रपने सच्चे पुत्र तिमोथियको . तुम्ने हमारे पिता ईश्वर श्रीर हमारे प्रभु खीष्ट यीशुसे श्रनुग्रह श्रीर द्या श्रीर शांति मिले।

# [ विवादियोंका वर्णन ग्रीर व्यवस्थाका ग्रिभिपाय । ]

जैसे मैंने माकिदोनियाको जाते हुए तुमसे विनती किई [ तैसे फिर कहता हूं ] कि इफिसमें रहियाँ जिस्तें तू कितनोंको आज्ञा ४ देवे कि स्नान स्नान उपदेश मत किया करो . श्रीर कहानियोंपर श्रीर श्रनन्त बंशावित्योंपर मन मत लगात्री जिनसे ईश्वरके भंडारीपनका जो बिश्वासके विषयमें है निवाह नहीं होता है ४ परन्तु श्रीर भी बिबाद उत्पन्न होते हैं। धर्माज्ञाका श्रन्त वह प्रेम है जो शुद्ध मनसे और अच्छे बिवेकसे और निष्कपट बिश्वाससे ६ होता है . जिनसे कितने छोग भटकके बकवादकी श्रोर फिर गये ७ हैं . जो व्यवस्थापक हुन्रा चाहते हैं परन्तु न वह बातें बूमते जो वे कहते हैं श्रीर न यह जानते हैं कि कौनसी बातोंके विषयमें म दृढ़तासे बोलते हैं। पर हम जानते हैं कि व्यवस्था यदि कोई उसको विधिके श्रनुसार यह जानके काममें लावे तो श्रच्छी है. ह कि व्यवस्था धर्मी जनके लिये नहीं ठहराई गई है परन्तु श्रधमी श्री निरंकुश लोगोंके लिये भक्तिहीनों श्री पापियोंके लिये अपवित्र श्रीर श्रशुद्ध लोगोंके लिये पितृवातकों श्री मातृवातकोंके १० लिये मनुष्यघातकों व्यभिचारियों पुरुषगामियों मनुष्यविक्रइयों मूठों और मूठी किया खानेहारोंके लिये है और यदि दूसरा कोई

सांपा गया। कर्मी हो जो खरे उपदेशके विरुद्ध है तो उसके जिये भी हैं.परम- ११ धन्य ईश्वरकी महिमाके सुसमाचारके श्रनुसार जो सुक्ते

श्रीर मैं खीट यीद्य हमारे प्रभुका जिसने मुक्ते सामर्थ्य दिया १२ धन्य मानता हूं कि उसने मुक्ते बिश्वास्योग्य समक्ता श्रोर सेवकाईके लिये ठहराया . जो आगे निन्दक श्रीर सतानेहारा १३ श्रीर उपद्रवी था परन्तु मुक्तपर द्या किई गई क्योंकि मैंने श्रविश्वा-सतामें श्रञ्चानतासे ऐसा किया । श्रीर हमारे प्रभुका श्रनुश्रह १४ विश्वासके साथ श्रीर प्रमके साथ जो खीट यीद्यमें है बहुत श्रीय-काईसे हुआ । यह बचन विश्वास्योग्य श्रीर सर्वथा प्रहथ्योग्य १४ है कि खीट यीद्य पापियोंको बचानेके लिये जगतमें श्राया जिन्होंमें में सबसे बड़ा हूं । परन्तु मुक्तपर इसी कारणसे दया किई गई १६ कि मुक्तमें सबसे श्रीक करके यीद्य खीट समस्त धीरज दिखावे कि यह उन लोगेंके लिये जो उसपर श्रनन्त जीवनके लिये विश्वास करनेवाले थे एक नमूना होवे । सनातन कालके श्रवि- १७ विश्वास करवेवाले थे एक नमूना होवे । सनातन कालके श्रवि- १७ विश्वास प्रविद्य राजाके श्रथांत्र श्रद्यत जीदश्य प्रतिष्ठा श्रीर गुणानुवाद होवे . श्रामीन ।। [ परनेश्वरका बड़ा अनुमह जी। पावलपर हुआ तिसका वर्णन । ]

[ तिनेाषियका दृड़ताईका डपदेश देना । ]

जहाज मारा गया । इन्होंभेंसे डुमिनई श्रीर सिकन्दर हैं जिन्हें मैंने शैतानको सोंप दिया कि वे ताड़ना पाके सीखें कि यह श्रामा हे पुत्र तिमेथिय में उन भविष्यद्वाणियोंके श्रव-सार जो तेरे विषयमें श्रागेसे किई गई तुम्मे सोंप इता हूं कि तू उन्होंकी सहायतासे श्रच्छी लड़ाईका योदा होय . श्रीर विश्वासको श्रीर श्रच्छे विवेकको रखे जिसे त्यागनेसे कित्नोंके विश्वासका निन्दा न करें। 11

सो में सबसे पहिले यह उपदेश करता हूं कि बिनती श्री प्रार्थना श्री निवेदन श्री धन्यबाद सब मनुष्येंकि लिये किये बावें . राजाओंके लिये भी श्रीर समोंके लिये जिनका जंच पढ़ है [ प्रार्थना करनेका उपदेश ऋषार योष्ट्रके सध्यस्य होनेका वर्णन ।]

[ W : W - W : W ]

इ अपना अपना जन्म बितावें। क्योंकि यह हमारे त्रायकत्तां ईरवरको ४ अच्छा लगता और भावता है जिसकी इच्छा यह है कि ४ सक्त लगता और भावता है जिसकी इच्छा यह है कि ४ सब मनुष्य त्राया पावें और सत्यके ज्ञानकों पहुंचे । क्योंकि १ सक्ती ईरवर है और ईरवर और मनुष्योंका एकही मध्यस्थ है इश्वात् लीष्ट यीष्ठ जो मनुष्य है . जिसने सभोंके उद्धारके दाममें ७ अपनेको दिया। यही उपश्रक्त समयमंकी साची है जिसके लिये में प्रचारक ओ प्रीरत और विश्वास और सच्चाईमें अन्यदेशियोंका उपदेशक ठहराया गया . मैं खीष्टमें सत्य कहता हूं में भूठ नहीं जेतने के लिये के बोलता है। इसलिये कि इस विश्राम श्रीर चैनसे सारी भक्ति श्रीर गंभीरतामें

पुष्कर्षो श्चीर स्तियोंके आचरणकी विधि।

द सो में चाहता हूं कि हर स्थानमें पुरुष लोग बिना क्रोध थे। १ बिना बिवाद पवित्र हाथांको उठाके प्रार्थना करें। इसी रीतिसे में चाहता हूं कि खियां भी संकोच और संयमके साथ अपने तई उस पहिरावनसे जो उनके योग्य है संवारें गून्थे हुए बाल वा सोने उन मोतियोंसे वा बहुमूल्य बखले नहीं परन्तु अच्छे कर्म्यांसे . कि यही उन खियांको जो ईश्वरकी उपासनाकी प्रतिज्ञा करती हैं। सीहता है। सी चुपचाप सकल अधीनतासे सीख लेवे। १ सोहता है। सीको उपदेश करने अथवा पुरुषपर अधिकार रखनेकी १२ परन्तु में खीको उपदेश करने अथवा पुरुषपर अधिकार रखनेकी १२ परन्तु से खीको उपदेश करने अथवा पुरुषपर अधिकार रखनेकी १२ परन्तु सी खीको उपदेश करने अथवा। है। क्योंकि आदम १४ परित्र की छुली गई और अपराधिन हुई। तौभी जो वे संयम सिहत बिश्वास और प्रम और पवित्रतामें रहें तो लड़के जननेमें त्राण पावगा।

[ मंडलीको रखवाली श्रीर सेवकीका कैसा स्वभाव श्रीर चरित चाहिये।]

w ्र यह बचन बिध्वासयोग्य है कि यदि कोई मंडलिके रखवा-र लेका काम लेने चाहता है तो अच्छे कामकी टालसा करता है। सो उचित है कि रखवाला निदीष और एकही खीका स्वामी सचेत औं संयमी और सुशील और अतिथिसेवक औ सिखानेमें निपुण होय. मद्यपानमें आसक्त नहीं और न मरकहा

क्षि प्रसिन्छमी ठाभडुड एन्प्रेप ।प्राड्डनेक ट्रीमक न्हीं ह १ डि १०५० १० प्रथा कितीरे क्षित्र कि प्रदास कि । प्रिणिनी १ डीर्क डीप प्रा । डि १० प्रा नियस सात्रियों गिप्त किंक्ड्रेल प्रसि किम्बर्ट क्रिक्सिक कि ।है १० प्रा मिर्मेस क्षित्र किम्बर हिम्मेस

कड़कीकी रखवाली करेगा। फिर नवाशिष्य न होय प्रेसा न उसका ७ इसके आभिमानसे कूरुके शैतानके दंहमें पड़े। जार भी उसका ७

की हि म । एए विश्व नाक्ष्य देश क्षिका हो। के हि एस।

निस्ति हो जाय और शतानके फर्ने पड़े।

न गिंगुर्ड 'हिंड प्रीप्तां की ई तिहीर किंकिस् क्रिक्स हिंहिं

. गेडिमेंक ड्रीमक हिंति हैं प्रहमेंक हीड़ किएम तड्डह न डिम् ०१,3 मिर्क में गृए । रिंड गेडिमेंड फेक्हिंडी ड्राप्ट इस किमार्ड्स कुन्प्र माक क्किन्म कि किकिंग शिंहिती कि हिंते होए पिर छिप्ट ११ प्रांड ग्रेस्ट होड़ ग्रीमां की हैं तहीह किसिंस सितीरि फिड़ । फ्रे

। फ्राफिसाइपड़ी सेंतिह इस प्रांष्ट नरेस हुन्प्रम दिन दिखीहिनाएड १९ निपट मेप्ट प्रांष्ट दिल्इड्ड प्रांष्ट मिमछ किछि कुण कुण माकि कहछ १९ निष्डिन्दी कींक्टि । रंड शड़िन्फ किछाएड हिनीप व्हिन्छ किपड़

ह नाइन्हों कीएम । 13 ई।उन्हों का तावाया हिनी किन्छ कि। सार उप एड के की रीपक हिन्द के अपने कि। कि कि साथ एक स्व । ई हाए एडाए एड ई होएकी एट साथ हिन्द है। एड है। एड है।

[। नणन तम्मात्रक क्षिति ग्रह भाममीख कित्रका साम किछ्यास्त]

9१ कंक बंकिंगी में कि की हैं रिखारी क्षिति हुए। हूं रिखारी मार्ग गृष्टि कि इस कि में कि कि स्पार के कि इंड की नीस तू सिती है उस गृष्टि। ई तिमीस रिखार का सित हैं है कि सि सिक्र सिक्र में सिंगीस प्रमुद्धे की ई । इब इस एक्सीस की ई कि नाम हम नाब इंखारी कि कि इस कि सिस्ट उसर सिंगीस के कि इस कि सिस्ट उसर सिंगीस के कि इस कि सिस्ट उसर सिंगीस के कि सिंगीस कि सिं

। गणा गण्डी उठा में माई। म इठा गणा । [। किड्रुडकीम किनिष्ठे उगम हिंदिक्नीगक् ]

गिर्फ मिनकी ईंगि कैमड़ की हैं 15ड़क छे।5ड़ाम् माग्राह ह्हीप गृष्टि प्रगोहासग़ाह राड्निसिंग्स गृष्टि किंगिट कड़ेड छेछ।डपूड़ी इ कड़िम कींगुड़िक्छिड उस्ट्र म्ह किंगिर स्म प्रगोहाछाषी किंगिर्फ

[ । मानानी मिववती क्षेत्रासमानि ग्राह नत्य और नामनु तिवयनिता तिनामा ]

फिल्ल सिन्छ कुर्फ नाम न खर्ष किनिना कि इंकि 50 कि किंकिमीक्षि के सालस्वीर शृष्टि सिमाव्य सिम्प अर्थ सिक्की कि सिन्छ भी सिमाव्य सिम्प अर्थ सिक्की सिन्छ कि किन्छ में किन्छ । ताम ने स्टिन्छ इ. १४ सिक्की सि ई सिम्फ कि सिन्छ के सिन्छ । ताफ ने सिम्पाव्य अर्थ १४ कि इस ताफ सिन्छ के किन्छ से किंगिल निमार । एड किए कि इस ताफ सिन्छ के तिन्छ । विदेश सिम्प किंक्ष सिन्छ । १६ कि कि कि कि कि सिन्छ के सिन्छ । विदेश सिम्प किंक्ष सिन्छ । १६ कि इस सिन्छ के कि कि सिन्छ सिन्छ के सिन्छ सिन्छ के सिन्छ सिन्छ सिन्छ के सिन्छ सिन्छ के सिन्छ सिन्छ सिन्छ के सिन्छ निडलीर्नेकी स्त्रियों ग्रीर विश्ववाग्रींसे कैसा ब्यवहार किया चाहिये।

बृढ़ेका मत दपट परन्तु उसका जैसे पिता जानके उपदेश हैं दे श्रीर जवानांका जैसे भाइयांका . बुढ़ियाश्रोंका जैसे २ मातात्रोंको श्रीर युवतियोंको जैसे बहिनेंको सारी पवित्रतासे उप-देश दे । बिधवात्रोंका जो सचसुच बिधवा हैं न्नादर कर । परन्तु ३,४ जो किसी बिधवाके लड़के अथवा नाती पाते हों तो वे लोग पहिले अपनेही घरका सन्मान करने और अपने पितरोंकी प्रतिफल देनेको सीखें क्योंकि यह ईश्वरको श्रच्छा लगता श्रीर भावता है। जो सचसच बिधवा श्रीर श्रकेली छोड़ी हुई है सो ईश्वरपर भरोसा ४ रखती है और रात दिन बिनती थै। प्रार्थनामें लगी रहती है। परन्तु जो भाग विलासमें रहती है सा जीतेजी मर गई है। श्रीर ६,७ इन बातोंकी श्राज्ञा दिया कर इसिलये कि वे निर्दोष होवें। परन्तु यदि कोई जन अपने कुटुंबके श्रीर निज करके श्रपने घरानेके प्र लिये चिन्ता न करे तो वह बिश्वाससे मुकर गया है श्रीर श्रबिश्वा-सीसे भी बरा है। बिधवा वही गिनी जाय जिसकी बयस साठ ह बरसके नीचे न हो जो एकही स्वामीकी स्त्री हुई हो . जो सुक- १० स्में के विषयमें सुख्यात हो यदि उसने लड़कों को पाला हो यदि श्रतिथि सेवा किई हो यदि पवित्र लोगोंके पाश्रोंको धोया हो यदि दुःखियोंका उपकार किया हो यदि हर एक अच्छे कामकी चेष्टा किई हो तो गिन्ती में श्रावे। परन्तु जवान बिधवाश्रोंको श्रलग ११ कर क्योंकि जब वे खीष्टके बिरुद्ध सुख बिलासकी इच्छा करती हैं तब बिवाह करने चाहती हैं. श्रीर दंडके प्राप्य होती हैं क्योंकि १२ उन्होंने अपने पहिले विश्वासकी तुच्छ जाना है। श्रीर इसके संग १३ वे बेकार रहने श्रीर घर घर फिरनेकी सीखती हैं श्रीर केवल बेकार रहने नहीं परन्तु बकवाही होने और पराये काममें हाथ डालने श्रीर श्रनुचित बातें बोलनेको सीखती हैं। इसलिये में १४ चाहता हूं कि जबान विधवाएं विवाह करें श्रीर लड़के जनें श्री घरवारी करें श्रीर किसी विरोधीको निन्दाके कारण कुछ श्रव-सर न देवें। क्योंकि श्रव भी कितनी तो बहकके शैतानके पीछे १४ हो लिई हैं। जो किसी बिश्वासी अधवा बिश्वासिनीके यहां १६ बिधवाएं हों तो वही उनका उपकार करे श्रीर मंडलीपर

भार न दिया जाय जिस्तें वह उन्होंका जो सचसुच विधवा हैं उपकार करे।

[ प्राचीनोंसे कैसा व्यवहार किया चाहिये श्रीर कितनी श्रीर बातों ] का उपदेश।]

जिन प्राचीनोंने प्रच्छी रीतिसे प्रध्यचता किई है सो दूने प्रादरके योग्य समसे जावें निज करके वे जो उपदेश श्रीर शिचामें पर परिश्रम करते हैं। क्योंकि धर्मपुस्तक कहती है कि दावनेहारे बैठका मुंह मत बांध श्रीर कि बनिहार श्रपनी बनिके योग्य है।
श्र प्राचीनके बिरुद्ध दो श्रथवा तीन साचियोंकी साची बिना श्रपवा-२० दको प्रहण न करना। पाप करनेहारोंको सभोंके श्रागे समसा दे श्र इसलिये कि श्रीर लेगा भी डर जावें। में ईश्वरके श्रीर प्रभु यीश खीष्टके श्रीर चुने हुए दूतोंके श्रागे दढ़ श्राज्ञा देता हूं कि तू मनकी गांठ न बांधके इन बातोंको पाठन करे श्रीर कोई काम पचपातकी २२ रीतिसे न करे। किसीपर हाथ शीघ्र न रखना श्रीर न दूसरेंके २३ पापेंमें भागी होना. श्रपनेको पवित्र रख। श्रव जठ मत पिया कर परन्तु श्रपने उदरके श्रीर श्रपने बारम्वारके रोगोंके कारण २४ थोड़ासा दाख रस लिया कर। कितने मनुष्योंके पाप प्रत्यच हैं श्रीर बिचारित होनेको श्रागेही चठते हैं परन्तु कितनेंके वे पीछे भी

श्रीर प्रकारके हैं सो छिप नहीं सकते हैं। [दावेंकि लिये उपदेश।]

२४ हो लेते हैं। वैसे ही कितनोंके सुकर्म भी प्रत्यच हैं और जो

जितने दास जूएके नीचे हैं वे श्रपने श्रपने स्वामीको सारे श्रादरके योग्य समफें जिस्तें ईश्वरके नामकी श्रीर धम्मीपदेश-२ की निन्दा न किई जाय । श्रीर जिन्होंके स्वामी विश्वासी जन हों सो उन्हें इसिजिये कि भाई हैं तुच्छ न जानें परन्तु श्रीर भी उनकी सेवा करें क्योंकि वे जो इस भछाईके भागी होते हैं विश्वासी श्रीर प्यारे हैं . इन बातोंकी शिचा श्रीर उपदेश किया कर ।

[बिबादियोंसे परे रहनेकी ग्राज्ञा । लोभका निषेध । तिमीथियको निज धर्म्भ कर्ममें हुढ़ रहनेका उपदेश ।]

उपदि कोई जन ग्रान उपदेश करता है ग्रीर खरी बातोंकी ग्रर्थात हमारे प्रभु यीशु स्त्रीष्टकी बातोंको ग्रीर उस शिचाको जो भक्तिके

8 है। एम उन्हें मिनामधी है । ते वह अमिमानसे फूल गया है । निम केंक्रिए ग्रह्म किवाड़ेंका और कियाने में ए उन्हों में मिन केंग्र है। एम केंक्रिए और होता कि कियाने में है। एम है। है। एम ह

। ान्डर एक सिंगिरिक स्थि है की की है हामक की हैं ए. वे मिनाय मड़ कींग्रिक। ई ड्राप्तक ड्रिंड कीम क्यूप्रवित्तम प्र

किनम अधि है कार कासमुख्य सरमा है। । है। इहि आप्राप्त कोईक छड़े

३१ डाइन्हें कि एस स्ट्रास होते हैं कि उन्ने कि उन्न कि उन्ने कि उन्ने कि उन्ने कि उन्ने कि उन्ने कि उन अप उन्ने कि उन्न कि उन्ने कि उन्ने कि उन्न कि उन्न कि उन अप उन अ

[धनवानोने लिये उपदेश ।]

७१ िमिमिरि ईस हिस्ते हैं उन्हें अस्ति है कि वे अभिमिति ३०

तिहार हुन्प किए न एसिस प्रणाठऊच्छं किन्ध गृष्ट छोड़े न तिहें सितीर कितिय कुछ बस मेंड फील किसीएसमु कि प्रप्रम्थड़ें होई नावन्य कीमाक इंग्लेश पृष्ट ग्रेंस डेशिस ई की गृष्ट : ईं नश् खिग्ह फील किछाकाक्यिस गृष्टि : छिं शिक्षाप्र क्रि अहर शृक्ट और 1 किस भार किस क्रिया हैं।

[। स्रीक्ष्म किकिए तज्ञीक एईएक ]

र पुजारो और वहा की कहा । कि सेने सांग प्रका करी-

# तिमोथियको पावल प्रेरितकी दूसरी पत्नी।

[ पत्नी का ग्राभाष।]

पावल जो उस जीवनकी प्रतिज्ञाके अनुसार जो खीष्ट यीशुमें है ईश्वरकी इच्छासे यीशु खीष्टका प्रेरित है . मेरे प्यारे पुत्र तिमोधियको ईश्वर पिताले और हमारे प्रमु खीष्ट यीशुसे अनुब्रह और दया और शांति मिले ।

[ पावलका तिमेाथियक्षे विषयमें धन्यवाद करना श्रीर धर्म्ययुद्धमें हढ़ता करनेका उपदेश देना । ]

मैं ईरवरका धन्य मानता हूं जिसकी सेवा मैं अपने पितरोंकी रीति पर शुद्ध मनसे करता हूं कि रात दिन मुक्ते मेरी प्रार्थनाओं में तेरे विषयमें ऐसे निरन्तर चेत रहता है। श्रीर तेरे श्रांमुश्रोंको ध्रमरण करके मैं तुक्ते देखनेकी ठाठसा करता हूं जिस्ते श्रानन्दसे परिपूर्ण होजं। क्योंकि उस निष्कपट बिश्वासकी मुक्ते सुरत पड़ती है जो तुक्तमें है जो पहिले तेरी नानी लोईसमें श्रीर तेरी माता उनीकीमें बसता था श्रीर मुक्ते निश्चय हुशा है कि तुक्तमें भी बसता है।

बसता है।

इस कारण्से में तुमें चेत दिलाता हूं कि ईश्वरके बरदानको ६ जो मेरे हाथेंके रखनेके द्वारासे तुममें है जगा दे। क्योंकि ईश्वरने ७ हमें कादराईका नहीं परन्तु सामर्थ्य ग्री प्रेम ग्री प्रबोधका श्रात्मा दिया है। इसिलिये तू न हमारे प्रभुकी साचीसे ग्रीर न मुमसे जो उसका बंधुग्रा हूं लिजत हो परन्तु सुसमाचारके लिये मेरे संग ईश्वरकी शक्तिकी सहायतासे दुःख उठा जिसने हमें बचाया ६ ग्रीर उस पवित्र बुलाहटसे बुलाया जो हमारे कम्मेंकि ग्रनुसार नहीं परन्तु उसीकी इच्छा श्रीर उस ग्रनुप्रहके ग्रनुसार थी जो खीष्ट यीशुमें सनातनसे हमें दिया गया . परन्तु ग्रभी हमारे त्राण्कर्ता यीशु १० क्षीष्टके प्रकाशके द्वारा प्रगट किया गया है जिसने मृत्युका चय

किया परन्तु जीवन श्रीर श्रमरताको उस सुसमाचारके द्वारासे
११ प्रकाशित किया . जिसके जिये में प्रचारक श्री प्रोरित श्रीर श्रन्थ१२ देशियोंका उपदेशक ठहराया गया । इस कारणसे मैं इन दुखोंको भी भोगता हूं परन्तु में नहीं छजाता हूं क्योंकि में उसे जानता हूं जिसका मैंने विश्वास किया है श्रीर मुक्ते निश्चय हुश्रा है कि वह उस दिनके जिये मेरी थाशीकी रचा करनेका सामर्थ्य रखता
१३ है । जो बातें तृने मुक्तसे सुनीं सोई विश्वास श्रीर प्रेमसे जो १४ लीड यीशुसे होते हैं तेरे जिये खरी बातोंका नमूना होवें । पवित्र श्रातमाके द्वारा जो हममें बसता है इस अच्छी थाशीकी रचा कर ।
१४ त् यही जानता है कि वे सब जो श्राशियामें हैं जिनमें कुगीछ १६ श्रीर हमोगिनिस हैं मुक्तसे फिर गये । उनीसिकर के बरानेपर प्रमु दया करे क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जीवको ढंढा किया श्रीर मुक्त वंजीरसे नहीं छजाया . परन्तु जब रोममें था तब बड़े यहसे मुक्ते ढूंढा श्रीर पाया । प्रभु उसको यह देवे कि उस दिनमें उसपर प्रमुसे दया किई जाय . इफिसमें भी उसने कितनी सेवकाई किई

सो तू बहुत अच्छी रीतिसे जानता है।

सो ह मेरे पुत्र तू उस अनुग्रहसे जो स्नीष्ट यीशुमें है बलर वन्त हो। श्रीर जो बातें तूने बहुत सान्तियों के आगे मुमसे
सुनीं उन्हें विश्वास योग्य मनुष्योंकी सीप दे जो दूसरोंकी भी
३ सिखानेके योग्य होवें। सो तू बीशु सिष्ठ अच्छे योद्धाकी नाई
४ दुःख सहले। जो कोई युद्ध करता है सो अपनेको जीविकाके ब्योपारोंमें नहीं उलमाता है इस लिये कि अपने भरती करनेहारेको
४ असन्न करे। श्रीर यदि कोई मछ्युद्ध भी करे जो वह विधिके अनु६ सार मछ्युद्ध न करे तो उसे युकुट नहीं दिया जाता है। अचित है
कि पहिले वह गृहस्थ जो परिश्रम करता है फलोंका अंश पावे।
७ जो मैं कहता हूं उसे वूम ले क्योंकि प्रभु तुमे सब बातोंमें ज्ञान
देगा।

स्मरण कर कि यीशु खीष्ट जो दाऊदके बंशसे था मेरे
 सुसमाचारके श्रनुसार मृतकों मेंखे जी उठा है। उस सुसमाचारके
 लिये मैं कुकर्मीकी नाई यहां लों दुःख उठाता हूं कि बांधा भी
 गया हूं परन्तु ईश्वरका बचन बंधा नहीं है। मैं इस बिये चुने

बचन बिश्वासयोग्य है कि जो हम उसके संग सूप तो उसके संग सीयेंगे भी। जो हम धीरज धरे रहें तो उसके संग राज्य भी करेंगे. जो हम उससे सुकर जायें तो वह भी हमसे सुकर जायगा। जो हम अविश्वासी होवें वह विश्वासयोग्य रहता है वह हुए लोगोंके कारण सब बातोंमें धीरज घरे रहता हूं कि अनन्त महिमा सहित वह त्राण जो खीष्ट थीग्रुमें है उन्हें भी मिले। यह श्रपनेको श्राप नहीं नकार सकता है। 20 200

्रिचर्य बिवाद ग्रीर बक्षवादमा निषेध ग्रीर प्रभुक्ते दासके बेग्यक्ती चाल ग्रीर स्वभावका वर्शन।

कोई अपनेको इनले छद्ध करेतो वह आदरका बरतन होगा जो पवित्र किया गया है और स्वामीके बड़े काम आता है और हर एक अच्छे कम्मके लिये तैयार किया गया है। पर जवानीकी अभिछा- रर बाओं से बचा रह परन्तु धम्में श्री बिज्वास औ प्रेम और जो बोगा छद्ध मनसे प्रमुकी पार्थना करते हैं उन्होंके संग मिछापकी चेष्टा कर। पर मुढता और अविद्याके विवादोंको अछग कर क्योंकि राज्याना है कि उनसे भगड़े उत्पन्न होते हैं। और प्रमुके दासको राज्याना है कि उनसे भगड़े जरम्ब होते हैं। और प्रमुके दासको राज्याना नहीं है कि भगड़ा करे परन्तु समोंकी और कोमछ और बक्वादोंसे बेभाग करवैया ठहरानेका यत कर । परन्तु अशुद्ध १४ बक्वादोंसे बचा रह क्योंकि ऐसे बक्वादी अधिक अभिक्तमें बढ़ते आयो। और उनका बचन सड़े बावकी नाई फैलता जायगा। १७ इन्होंसे हुिमनई और फिलीत हैं जो सत्यके विषयमें भटक गये हैं १६ की कित हैं कि पुनरूथान हो चुका है और कितनोंके बिध्यासको इलट देते हैं। तौभी ईरवरकी हट नेव बनी रहती है जिसपर यह १३ ब्राप है कि प्रभु उन्हें जो उसके हैं जानता है और यह कि हर एक ब्राप है कि प्रभु उन्हें जो उसके हैं जानता है और यह कि हर एक कित जो सीहका नाम खेता है कुक्म्मीसे अलग रहे। बड़े घरमें २० केवल सोने और चांदिके बरतन नहीं परन्तु काठ और मिद्दीके बरतन भी हैं और कोई कोई आदरके कोई कोई अनादरके हैं। सो यदि २१ भी हैं और कोई कोई आदरके कोई कोई अनादरके हैं। सो यदि २१ इन बातोंका उन्हें स्मरण करवा श्रीर प्रभुके श्रागे दह श्राचा दे कि वे शब्दोंके भगड़े न किया करें जिनसे कुछ लाभ नहीं होता पर सुननेहारे बहकाये जाते हैं। श्रपने तई ईश्वरके श्रागे महण-धाग्य श्रीर ऐसा कार्यकारी जो लिजत न होय श्रीर सत्यके बचनका N n

२४ सिखानेमें निपुण श्रीर सहनशील होय. श्रीर बिरोधियोंको नम्रताले समभावे क्या जाने ईश्वर उन्हें पश्चात्ताप दान करे कि वे २६ सत्यको पहचानें . श्रीर जिन्हें शैतानने श्रपनी इच्छा निमित्त बभाया था उसके फंदोमेंसे सचेत होके निकलें।

## [कुपन्थियोंके प्रगट होनेकी भविष्यद्वासी।]

पर यह जान ले कि पिछले दिनोंमें किटन समय शा र पड़ेंगे। क्योंकि मनुष्य श्रापस्तार्थी लोभी दंभी श्रमिमानी निन्दक माता पिताकी श्राज्ञा छंघन करनेहारे कृतव्नी श्रपित्र . ३ मयारहित चमारहित दोष छगानेहारे श्रसंयमी कठोर भलेके ४ बैरी. विश्वासघातक उतावले घमंडसे फूले हुए श्रीर ईश्वरसे ४ श्रिषक सुख बिछासहीको श्रिय जाननेहारे होंगे. जो भिक्तका रूप धारण करेंगे परन्तु उसकी शिक्ति मुकरेंगे. इन्होंसे परे रह। ६ क्योंकि इन्होंमेंसे वे हैं जो घर घर घुसके उन श्रोछी खियोंको बश कर लेते हैं जो पापोंसे छदी हैं श्रीर नाना प्रकारकी श्रमिछाषाश्रों ७ के चछाये चछती हैं. जो सदा सीखती हैं परन्तु कभी सत्यके इज्ञानछों नहीं पहुंच सकती हैं। जिस रीतिसे याबी श्री यांबीने मूसाका साम्ना किया उसी रीतिसे ये मनुष्य भी जिनके मन बिगड़े हैं श्रीर जो बिश्वासके विषयमें निकृष्ट हैं सत्यका साम्ना करते हैं। ६ परन्तु वे श्रिक नहीं बढ़ेंगे क्योंकि जैसे उन दोनोंकी श्रज्ञानता सभोंपर प्रगट हो गई वैसे इन छोगोंकी भी हो जायगी।

## [पावलका अपने नमूनेसे तिमेशियको साहस देना ।]

परन्तु त्ने मेरा उपदेश श्री श्राचरण श्री मनसा श्री विश्वास
श्री धीरज श्रीर प्रेम श्री स्थिरता . श्रीर मेरा श्रनेक वार सताया जाना श्री दुःख उठाना श्रच्छी रीतिस्रे जाना है कि मुक्तपर श्रन्तैखियामें श्रीर इकोनियामें श्रीर लुखामें केसी बातें बीतीं मैंने
केसे बड़े उपद्रव सहे पर प्रभुने मुक्ते सभोंस्रे उवारा । श्रीर सब छोग जो खीष्ट यीशुमें भक्ताईस्रे जन्म विताने चाहते हैं सताये
जायेंगे । परन्तु दुष्ट मनुष्य श्रीर बहकानेहारे धोखा देते हुए श्रीर

धोखा खाते हुए अधिक बुरी दशालों बढ़ते जायेंगे।

[ अस्मेपुरस्यक्ता विषापर दृहं रहनेका उपदेश । ]

। जिन्ह फिकी क्रिसि किया हुआ है। [ । मन्त्रम मण्डलका क्षात्रमा क्षात्रमा क्षात्रमा क्षात्रमा । ]

पानलका भाम हालका सम्हेग हेना और पिछली आह्याओंको जताना ]

90, 3 मेड़ नीमिड़ कीफिन। एक छए किनाइ होए सम् १ मेर स्टिस्सिको किकनीर के स्टिइंड के स्टिइंड किना क्या किस्सिको इंड इन्हें । इंड के स्टिइंड के स्टिइंड के स्टिइंड हैं

। प्राक्त्रमान किनाप्रक किप्रमिनिह प्राह्म किछिन्छ। अधि । अधिन्य्री। । माम्म किकिम सदा सब्बद्धा होय . आमीन ॥ इमिहाणित । क्रमेर । तर्क किये मेरी क्ष्मे क्ष्मा , उसका मुपानुबाइ १८ बचाया गया । और प्रभु सुभ्रे हर्र एक बुरे कम्मेसे बचानेगा और सुनाया जाय और सब अन्यदेशी कीगा सुने में मिहरू मुखसे हुआ श्रार सुभ्र सामध्य दिवा जिस्स मेरे हारास वपदेश सम्पूर्ण ३० इसका उनपर दीव न छगाया याव । परन्य गर्भ सर् निकट खड़ा न उत्तर हेने के हैं मेरे संग नहीं रहा परन्त सभीने सुभ देहा. किड़प र्म । ई एकी घार्रहो डिठडुह कितिहा शिमड़ नेस्ट कीएक ३१ उसिक केमों के अनुसार बसका फल देवे। और तू भी उससे बचा रह भूप , इंकी मिश्रापृष्ट छड्ड भिन्ममु मिर्फेट प्रजन्मिता। । एक कि ५१,९१ का हार कु कर किंप्रभाम करक राने विश्वकार हो है। इहि रंड्रफ क्रीक माश्रीह मैं रि क्रिडाइफ छर। रिम क्रिक्सिड़ इह निर्म किकछातु हुनभा है। जाइ माक छड्ड रेम कछा कड्डाक ९६ -हमें इह कीएक ाठ मरें निपष्ट कि कियाम . ई एम र्नेम कू

भा राजा आया है जा तर हु किरास अन्य न

· President and the section of the factors of the f

Wilder Min mittel die Erst auflie einer ger a 10

# तीतसको पावल प्रेरितकी पत्री।

## [ पत्नीका ग्राभाष । ]

पावल जो ईश्वरका दास श्रीर ईश्वरके चुने हुए लोगोंके बिश्वासके विषयमें श्रीर जो सत्य बचन भक्तिके समान है उस सत्य बचनके ज्ञानके बिषयमें श्रीर जो सत्य बचन भक्तिके समान है उस सत्य बचनके ज्ञानके बिषयमें श्रीनित ही कि उस जीवनकी प्रतिज्ञा ईश्वरने जो सूठ बेल र नहीं सकता है सनातनसे किई . परन्तु उपयुक्त समयमें श्रापने विचनको उपदेशके द्वारा जो हमारे श्राण्कर्ता ईश्वरकी श्राज्ञाके श्रानुसार मुक्ते सोपा गया प्रगट किया . तीतसको जो साधारण अ विश्वासके श्रनुसार मेरा सचा पुत्र है ईश्वर पिता श्रीर हमारे श्राण्कर्त्ता ग्रमु यीशु खीष्टसे श्रनुमह श्रीर दया श्रीर शांति मिले ।

[ पावलका तीतसकी ऋीतीकी धर्ममंडली सुधारनेकी ग्राज्ञा देना । ]

मेंने इसी कारण तुमें क्रीतीमें ब्रोड़ा कि जो बातें रह गईं १ तू उन्हें सुधारता जाय ग्रीर नगर नगर प्राचीनोंको नियुक्त करे जैसे मैंने तुमें ग्राज्ञा दिई . कि यदि कोई निदेंग श्रीर एकही १ स्त्रीका स्वामी होत्र श्रीर उसकी बिश्र्वासी छड़के हों जिन्हें लुचपनका देश नहीं हैं श्रीर जो निरंकुश नहीं हैं तो वही नियुक्त किया जाय। क्योंकि उचित है कि मंडलीका रखवाछा जो ईश्व्यरका ७ भंडारीसा है निदेंग होय ग्रीर न हठी न कोधी न मग्रपानमें ग्रासक्त न मरकहा न नीच कमाई करनेहारा हो . परन्तु श्रितिथिसेवक प्रश्री अलेका प्रेमी श्री सुबुद्धि श्री धम्मी श्री पवित्र श्री संयमी होय . श्रीर बिश्वासयोग्य वचनको जो धम्मीपदेशके श्रनुसार है ६ धरे रहे जिस्तें वह खरी शिक्षासे उपदेश करनेका श्रीर बिवादियोंको सममानेका भी सामर्थ्य रखे।

क्योंकि बहुतरे निरंकुश बकबादी श्रीर धोखा देनेहारे हैं निज १० करके खतना किये हुए लेाग . जिनका मुंह बन्द करना श्रवश्य ११ है जो नीच कनाईके कारण श्रनुचित बातेंका उपदेश करते हुए १२ घरानेका घराना बिगाइते हैं। उनमेंसे एक जन उनके निजका एक भविष्यद्वक्ता बोला क्रीतीय लोग सदा कूठे श्री दुष्ट पशु श्री

१३ निकम्मे पेटपासू हैं। यह साची सत्य है इस हेतुसे उन्हें कड़ाईसे

१४ समभा दे जिस्तें वे बिश्वासमें निष्लोट रहें . श्रीर यहूदीय कहा-नियोंमें श्रीर उन मनुष्योंकी श्राज्ञाश्रोंमें जो सत्यसे फिर जाते हैं

१४ मन न लगावें । शुद्ध लोगोंके लिये सब कुछ शुद्ध है परन्तु ऋशुद्ध श्रीर श्रविश्वासी लोगोंके लिये कुछ नहीं शुद्ध है परन्तु उन्होंका मन

१६ श्रीर बिवेक भी श्रशुद्ध हुश्रा है। वे ईश्वरको जाननेका श्रंगीकार करते हैं परन्तु श्रपने कम्मेंसि उससे सुकर जाते हैं कि वे विनैाने श्रीर श्राज्ञा छंघन करनेहारे श्रीर हर एक श्रच्छे कर्मके लिये निकृष्ट हैं।

> [ बूढ़े ग्रीर जवान पुरुषों त्री स्तियों ग्रीर दारोंके लिये खपदेश ग्रीर ईश्वरको ग्रानुग्रहका ग्राभिमाय ।

परन्तु तू वह बातें कहा कर जो खरे उपदेशके योग्य हैं। २ वृद्धेंसे कह कि सचेत औा गंभीर औा संयमी होवें और

३ बिश्वास श्री प्रेम श्री धीरजमें निष्खाट रहें । वैसेही बुढ़ियाश्रोंसे कह कि उनका श्राचरण पवित्र लोगोंके ऐसा होवे श्रीर न देाव लगानेवालियां न बहुत मद्यपानके बशमें होवें पर श्रुच्छी बातेंकी

ध शिक्षा देनेवालियां . इसलिये कि वे जवान खियोंको सचेत करें

१ कि वे अपने अपने स्वामी औा लड़कों से प्रेम करनेवालियां . औा संयमी औा पतिवता औा घरमें रहनेवाली औा मली होवें और अपने अपने स्वामीके अधीन रहें जिस्तें ईश्वरके बचनकी निन्दा

६, ७ न किई जावे । बैसेही जवानेंको संयमी रहनेका उपदेश दे । श्रीर सब बातोंमें श्रपने तई अच्छे कम्मींका दृष्टान्त दिखा श्रीर उपदेशमें

म निर्विकारता श्री गंभीरता श्री शुद्धता सहित . खरा श्री निर्देषि बचन प्रचार कर कि बिरोधी हमें।पर कोई बुराई छगानेका गौं न

श्वाके लिक्नित होय। दासोंको उपदेश दे कि श्रपने श्रपने स्वामीके
 श्रधीन रहें श्रीर सब बातोंमें प्रसन्नता योग्य होवें श्रीर फिरके

१० उत्तर न देवें . श्रीर न चोरी करें परंतु लब प्रकारकी श्रच्छी सचौटी दिखावें जिस्तें वे सब बातोंमें हमारे त्राणकर्त्ता ईरवरके उपदेशको शोभा देवें।

## [ ईरबरके अनुग्रहका अभिपाय।]

क्बोंकि ईश्वरका त्राणकारी श्रनुग्रह सब मनुष्योंपर प्रगट हुन्या है . 99 प्रीर हमें शिचा देता है इसिल के हम श्रमिक श्रीर सांसारिक 9२ प्रमित्ना श्रों सांसारिक 9२ प्रमित्ना श्रों सन फेरके इस जगतमें संयम श्रों न्याय श्रों मिक्से अन्म बिता हैं . श्रीर श्रपनी सुखदाई श्राशाकी श्रोर महा ईश्वर १३ श्रीर श्रपने त्राणकर्ता यीश सीष्टके ऐश्वर्यके प्रकाशकी बाट जोहते हैं . जिसने श्रपने तई हमारे लिये दिया कि सब श्रधम्मेसे हमारा १४ इद्धार करे श्रोर श्रपने लिये एक निज लोगको श्रुद्ध करे जो श्रच्छे कम्मेंकि उद्योगी होवें। यह बातें कहा कर श्रीर उपदेश कर श्रीर १४ इड्ड श्राज्ञा करके सममा दें . कोई तुमें तुच्छ न जाने।

[ देशाधिकारियोंके वश्नें रहने ग्रीर गुभ घान चलनेका उपदेश ।] लोगोंको स्मरण करवा कि वे ग्रध्यक्तों ग्रीर ग्रधिकारियोंके

वाशाका रनर्य नरना ने अहर एक अच्छे कर्मके लिये तैयार रहें . श्रीर किसीकी निन्दा न करें परन्तु मिलनसार श्री २ ष्टदुभाव हें श्री सब मनुष्योंकी श्रीर समस्त प्रकारकी नम्रता दिखावें। क्योंकि हम लोग भी आगे निर्वृद्धि और आज्ञा लंधन ३ करनेहारे थे श्रीर भरमाये जाते थे श्रीर नाना प्रकारके श्रिभेळाप थ्री सुख बिलासके दास बने रहते थे श्रीर बैरभाव श्रीर डाहमें समय बिताते थे श्रीर घिनौने श्रीर श्रापसके बेरी थे। परन्तु जब ४ हमारे त्राणकर्त्ता ईरवरकी कृपा श्रीर मनुष्येांपर उसकी प्रीति प्रगट हुई . तब धर्मिके कार्योंसे जो हमने किये से। नहीं परन्तु श्रपनी ४ द्याके श्रनुसार नये जन्मके स्नानके द्वारा श्रीर पवित्र श्रात्मासे नये किये जानेके द्वारा उसने हमें बचाया . जिस आत्माकी उसने ६ हमारे त्राणकर्ता यीशु सीष्टके द्वारा हमें।पर श्रिधकाई से उंडेला . इसलिये कि हम उसके अनुग्रहसे धर्मी ठहराये जाके अनन्त ७ जीवनकी आशाके अनुसार अधिकारी बन जावें। यह बचन बिरबास म याग्य है श्रीर में चाहता हूं कि इन बातोंके विषयमें तू दढ़तासे बोले इस लिये कि जिन लोगोंने ईरबरका विश्वास किया है सो धन्छे अन्छे कर्मा किया करनेके सीचमें रहें . यही बातें उत्तम श्रीर मनुष्योंके लिबे फलदाई हैं।

[ श्रमेक वातेंका उपदेश श्रीर नमस्कार सहित पतीकी समाप्ति । ]

 परन्तु मृद्रताके बिवादोंसे श्रीर वंशाविल्योंसे श्रीर बैर विरोधसे श्रीर ब्यवस्थाके विषयमें के कगड़ोंसे बचा रह क्योंकि वे निष्कल श्रीर

१० ब्यर्थ हैं। पाखंडी मनुष्यको एक बेर बरन दो बेर चितानेके पीछे

१३ श्रलग कर । क्योंकि तू जानता है कि ऐसा मनुष्य भटकाया गया १२ है श्रीर पाप करता है श्रीर श्रपनेको श्राप दोषी उहराता है। जब मैं

श्रितिमा श्रधवा तुखिकको तेरे पास भेजूं तब निकोपिलमें मेरे पास श्रानेका यह कर क्योंकि मैंने जाड़ैका समय वहीं काटनेकी

१३ ठहराया है। जीनस ब्यवस्थापकका और श्रपछोको बड़े यतसे आगे १४ पहुंचा कि उन्हें किसी बस्तुकी घटी न हाय। श्रीर हमारे लोग भी

जिन जिन बस्तुग्रोंका अबश्य प्रयोजन हो उनके लिये अच्छे अच्छे

१४ कार्य किया करनेको सीखें कि वे निष्कल न होवें। सब लोगोंका बो मेरे संग हैं तुमसे नमस्कार . जो बोग विश्वासके कारण हमें प्यार करते हैं उनको नमस्कार . श्रनुग्रह तुम सभोंके संग होवे। श्रामीन ॥

SILE SHE CONFERENCE SHE HER PRINCE IN PRINCE STATE

र विभाग सुरुप्रतिहा गाँउ वेशी विशे हो। स्थापित विभाग कर्म कार्य प्रमुख स्थापित हो। क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र स्थापित हो। इ.स.च्या क्षेत्र 
# । किए किन्ग्रिय लगा किर्मा किर्मा कि

[ । माभाषः ।क्रांक्षम ]

-1मिती डीपर गृष्टि है प्रसृष्ट एएगक केष्ट्रीए डीक रिक रुकाप इ गृष्टि . है पिर पिमकड़ारु ।ग्रामड़ कि किंगिसिकिसी ग्राप्ट कथी किंगाए गृष्टि किंग्रिकेशिय ।डार्फ पिग्ने ग्रीमड़ गृष्टि किंग्रिक्शेय शिक्त इ भरूप गृष्टि गृष्टि है।किंगी शिमड़ किंग्रिंगिक ग्राप्ट केप्टिक नेडिके । किंमी ज्ञीए गृष्टि ड्रम्टिक निडिकेस

[। मिह्मानी कि जिष्ये वावलका धन्यवाद् श्री प्रार्थेता ।]

# [। फिन्नो क्रिक्स मिल्लो मिल्लो क्रिक्स क्रिक्स विद्यात ।]

ह आपके बद्ध मरी खेबा करें। परन्तु मेंने आपकी सम्मात बिना १४

भूम भि 'ड्रेंग निपष्ट की इंप न एड्रेंग के प्रियोध के स्वित्त के सिर्म भि 'ड्रेंग निपष्ट की इंप न एड्रेंग के प्रियोध के सिर्म के

। फिर्क कछीर पास भि समर इ 153क में कि की इं

## [। मोगम कि कि त हो । राक्र मा

# किए (किन्धिर जिनाए) किएहोड

[ । मां के कि के कि के कि एक के कि कि कि कि कि कि कि

र सिंनिडी किक्रमी नड़ . एक नांव भिरित्तमी एगड़ किंक्शिकाइएव इंग्यर्ने पुरुबकालमे समय समय औ। नाना प्रकार्य मोवे-

४ नितर है ।ए।ए मान श्रंथ भितिहैंग में निप्त भ्रंप निति ग्रेष्टि . 13 क्षांत्र परिशाधिक के के क्यानियों मिक मिक्स के हिंद हाथ जा वनसे सब बस्तुओका संभारुनेहारा होके अपनेही हारासे हमारे विसाका तेज और उसके तत्वकी मुद्रा और अपनी शक्किक ह विसक् हारा उसने सारे जगतको स्वा मी मो अन्तर्भ है।

गृष्टि गाउँ १५०मी किए में की प्रती गृष्टि है । जामन के ही हि छा। र निर्म है हुए 19म क 1इक भिक्त भिम्ने निष्ट्र भिमित्र की हिन रि उनसे बढ़ा हुआ।

७ की है ईश्वरके सब दूतगण उसको प्रणास करें । दुर्ताके अ इ मेरा पुत्र होगा। श्रीर जब वह िक्स पहिर्देशिको संसारम अव इ

न निर्माहर्म । वेदाला है । परन्तु प्रमस् है इञ्चर पेरा मिहासन न विकास वह कहता है जो अपने दुतीको पवन और अपने सेवकाको

ानिक कि । को ए यह कि है प्रभु आहित पुरे की को आहे। फिल्क कड़कार करक कछार छोषितिछ प्रे किए किए हैं प्र क्षेत्र क्रिय जान मेड इंकी क्षेत्रों भिष्मककु प्रक्रि क्षिय हम्म

११ क्र हन्प्र गिंड एगर है। ई रेगक क्रीएड रेर्न के प्रार्ट किए

इ ९ सिम्ह निम्म से मारिक ग्राह्म । मिड्स डिस्म से स्ट्रेस है । एड इत गृष्टि । क्यिक इत्राप्त हम हे होन क्षिष्ठ ग्राप्त है । क्या १३

मिन हों है जो त्राप पानेवाले लोगिक निमित्त खबकाइक जिम विहा ये मेरी दिहिनी और बेहा क्या वे सब सेवा करनेहार 98 कानक न डिगि किणिएक रिन किलिक हो है जिल्लाक है। इक फिल

। ई जात है।

# ि पभ योगु खोड़का का मनुष्यका पुल क्रिए हाप मुप्त

[। । । । इ ठग्र हिंत्रिक छन्

भा विन्हां आह अञ्चल कामाल जा आह गाम निर्मात का करमीं है जा था। करमींसे और अपनी इन्हांक अनुसार पवित्र आत्माक होतांक बांटनेसे साची देता था। १ क्योंक उसने इस होनेहार जगतको जिसके विवयमें हम बोळते

त कुछ वसक सर्वा क्षा कार्या नाम कार्या । एव कुछ उसक कार्या क्षा है है कि के स्वा नहीं हुआ कि कि स्व के कि स्व के के स्व के स्व के कि स्व के स

हैज्यरेक अनुमहस् सबके वित्तं स्तुका स्वाहं नीखे। माहिमा और आंदरका सुक्ट पहिनाया गवा है हंसाबचे कि वह हैंपास कारा किया गया बा असाव नाजिका हैंदी सागयक कार्य

कहता है में तेरा नाम अपने भाइयेकि। धुनाजगा सभान विभाद

१९ प्राक्ष गाम्रेग भिष्म भ्रमिष्ट में की प्रसी गृष्टि । गारेगा महास गुर्म १९ हार भाष गुर्म भाष्ट में भाष्ट की मुन्न १९ हार में मुन्न भाष्ट की मुन्न के इस भाष्ट की मुन्न कि मुन्न की मुन्न भाष्ट की मुन्न की मुन्न भाष्ट की मुन्न की मुन्न में कि मुन्न की मुन्न में मुन्

जिनकी परीचा किंद्रे जाती हैं खहाबता कर सकता है। प्रमु भीयु कीश्रम सूमवे मेन्द्र होना एव बातमे कारण कडोरता

उसने परीचाम पड़के हु:ख पाया है बस उस बातमें वह बनकी

्रण्य पास स्थाप स्थाप अस्त होना इस बातम कारण कठारता

ह मिं फुगक मृड , किं निलेमाक रिम मिंग्रेड मिलाइ ग्रिस किंकि मिंग्रेड

१ इसिनिय हमीस इस्सा वाहित न है। के यथा है हमीसे हिमीजिस्ह मिर्मि है है। इस एस्सा प्रकार है है। १६ सि इस देखते हैं कि ने अविश्वासक कार्य प्रनेश नह मेरे निशासमें प्रनेश न करीगे केवल शाजा लघन करनेहारींसे। मह की ड्रीछ । एमीकी नेप्तर भींगिक नकी ग्रर्ड । ग्रिमी मिंछाम्हे नश धार किनले ।एकी पाप नाइन्छी डिन श्रीमिक नह ।एक . ।एड्ड भारत निकले । केर वह किन लेगाने कालीस वरस उदास सुनके चिंहाया . क्या उन सब लोगोंने नहीं जो सूसाके हाए। नींगिक नकी कीएम। एड में विक्रि किंह 19क सम प्रिक ३१ उस वाक्यमें है कि आज जो तुस उसका शब्द सुना तो अपने सन फ़िल्- ई पृद्ध गिगममें मंशीक कि का कि मांध डड़ किल्का १? किमग्राष्ट किंग्रिम कि मड़ कींफिन। षात 1ई मेरिक फिछड़ ४९ किए। समस्यात्री ऐसा है। है है समस्य कि सममें कि समस्य १३ तुम्होंमेले किसीमें न रहरे। परन्तु जबलों आज कहानता है मिनिहन नाम १३६ कि जीवते देश्वरकी लागिमें आविश्वासका बुरा मन छिड़ाम के छिछै . फिर्क न एडिस सिमारकी ईम है की है। छ । एडीकी 9? फ़ धिक निर्म छि · है । निर्मा डिन कोमिय नेम निर्हेन्छ पृष्टि हैं ११ हिक्डम समयके होगासि वदास हुआ और बोखा उनके मन सदा भरकते । हे : 8-18: ह ] । किंकिवाह 338

कितनोंका उसमें प्रवेश करना रह गया है और जिन्होंको उसक की कहा हि । फिरक न एटेस सिमासकी प्रेस है है एडक एसी एडि इ र सात है हैं अपने सब कार्यासे विश्वास किया है। सातवे दिनके विषयम उसने कहाँ यू कहा है और इंश्वरने अ कर किरिया लाई कि वे सेरे विशासमें प्रवेश न करेंगे। क्योंकि अतिक निर्में भि है । इक नेसर भिरीत थे के हु निष्ठ भित्ती भेरत किता ह छ।क कसर प्रवेश क्रम है . इसके विषयमें यद्यों उसके क्रम इ गया कुछ निष्टेनि मिक मह कींफि । एड न मारू कुछ । एए इ एमिति वचनसे जो सुननेहारीसे विश्वाससे नहीं मिलाया उन्होंकी तेसे हमीको वह ससमाचार सनाया गया है परन्त उन्हें भिर्त क्रीएम । ई राम हुए डिंग संभट की इप छड़ राभय नह है दि द

् सिसमाचार पहिन्न सेनाना गमा बन्होंने आचालंबनके कार्या

। है ।एड़े 10क़ भार शां केंद्र हम हमा है। इं केसर है माक मेंड सिसनी हुनेप हैं डिन मुए गिष्ट केसर सिरू हैं है निनाओं श्रीर भावनाओंका विचार करनेहारा है। श्रीर कोई स्ती १३ किएइड मुर्फि फ़िल एर एर कि हार हार हो। यह ाहि कि। मेराह अहि की छि। है वहां है । अहि है । अहि है । इ एका है 11 में में में कि हुई तुक डोमारे लबूसे भी हो हैं ९१ एकप्रहरू दे की एक । एडि होना मासस किनाय । स्वीक है व्यक्त १९ अग उस विश्राममें प्रवेश करनेका यब करें ऐसा न ही कि कोई जन क मह रि इस है। इस मालहा सिल्या है। से एक सि हिस है। िसिने उसके विशासमें प्रवेश किया है जैसे ईप्रवर्त अपनेही ०१ कीएम । है ।एए इइ मासकी क्य ।एआमासकी फेकी कींगिक इस्पर की हेसरे दिस्के छाव न करता. ते जाना के ईस्टब्स इ मत करें। परन्तु जो थिहेश्वित्राने उन्हें विश्राम दिवा होता तो = कहा गया है आज तो तुम उसका शब्द सुना पी अपने मन कड़ीर किंह है 155 कि 1913 कड़काड़ क्षिप कोर्नड़ कि कि है । काकड़ी भवेश न किसी , और फिर वह आज कह करने किसी हिनका ७

[ । क्र किम्पनी हिंद्रीप क्लि ानड़ि ठव्ह हिंकिलापांक्रम कर तक्ष्यक्षि हुए धूम ]

सी जब कि हमारा एक बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग होके 3% सथा है अधीत है खरका पुत्र योगु आश्रो हम अपने अंगीकार किये

हुए मतको घरे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महाजाजक नहीं है जो १४ हमारे समान सब बातोंमें परीवित हुआ हैं। ह्यिंकिये हम लोग 9 ह् समारे समान सब बातोंमें परीवित हुआ हैं। ह्यिंकिये हम लोग 9 ह् सनुप्रहके सिंहासनके पास साहससे आंचे कि दगा हमपर किई

हमीने कींग्राप पृष्टि किंग्रिश्च की है । हाल एएएडर है ि तिछा पृष्टि किंग्रिडिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्र्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग्ड्रिंग् ४ वैसे अपने लिये भी पापेंके निमित्त चढ़ाया करे । श्रीर यह श्रादर कोई श्रपने लिये नहीं लेता है परन्तु जो हारोनकी नाई ईश्वरसे

र बुलाया जाता है सो बेता है। वैसेही स्नीष्टने भी महायाजक बुननेको श्रपनी बड़ाई न किई परन्तु जो उससे बोला तू मेरा पुत्र

६ है मैंने ग्राजही तुमें जन्माया है उसीने उसकी बड़ाई किई । जैसे वह दूसरे ठीरमें भी कहता है तू मळकीसिदककी पदवीपर सदालों

७ याजक हैं। उसने अपने शरीरके दिनोंमें जंचे शब्दसे पुकार पुकारके श्रो रो रोके उससे जो उसे मृत्युसे बचा सकता था बिनती श्रीर

निवेदन किये श्रीर उस भयके निमित्त सुना गया . श्रीर यद्यपि पुत्र
 श्रा तौभी जिन दुःखोंको भोगा उनसे श्राज्ञा मानना सीखा . श्रीर

सिद्ध बनके उन सभोंके लिये जो उसके ग्राज्ञाकारी होते हैं ग्रनन्त

१० त्रार्णका कर्त्ता हुत्रा . श्रीर ईश्वरसे मलकीसिदककी पदवीपरका महायाजक कहा गया।

११ इस पुरुषके विषयमें हमें बहुत बचन कहना है जिसका अर्थ

१२ वताना भी कठिन है क्योंकि तुम खुननेमें आलसी हुए हो । क्योंकि यद्यपि इतने समयके बीतनेसे तुम्हें उचित था कि शिचक होते तोभी तुम्हींको फिर आवश्यक है कि कोई तुम्हें सिखावे कि ईश्वरकी बाणियोंकी आदिशिचा क्या है और ऐसे हुए हो कि तुम्हें

१३ श्रक्तका नहीं परन्तु दूधका प्रयोजन है। क्योंकि जो कोई दूधही पीता है उसको धर्म्भके बचनका परिचय नहीं है क्योंकि वालक

९४ है । परन्तु श्रन्न उनके लिये है जो सयाने हुए हैं जिनके ज्ञानेन्द्रिय श्रभ्यासके कारण भन्ने श्रौ बुरेके विचारके लिये साधे हुए हैं।

इस कारण सीष्टके श्रादि बचनको छोड़के हम सिद्धताकी श्रीर बढ़ते जावें . श्रीर यह नहीं कि मृतवत कम्मोंसे परचा-त्ताप करनेकी श्रीर ईश्वरपर विश्वास करनेकी श्रीर बषतिसमींके उपदेशकी श्रीर हाथ रखनेकी श्रीर मृतकोंके जी उठनेकी श्रीर

३ श्रनन्त दंडकी नेव फिरके डालें। हाँ जो ईरवर यूं करने देवे तो ४ हम येही करेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बेर ज्योति पाई श्रीर स्मर्गीय दानका स्वाद चीसा श्रीर पवित्र श्रात्माके भागी हुए

ধ श्रीर ईश्वरके भले बचनका श्री होनेहार जगतकी शक्तिका स्वाद

बीबा • श्रीर पतित हुए हैं उन लोगोंका परचानापके निमित्त ह फिरके नमें करना श्रन्होना है क्योंकि वे ईरवरके श्रुत्रका श्रपने क्यिंकि नमें करना श्रपने क्योंकि नमें करना श्रपने क्योंकि जिस क्र्याप चढ़ाते श्रीर प्रगटमें उसे कठंक ठगाते हैं। क्योंकि जिस भूमिने बह बर्षा जो उसपर बारंबार पढ़ती है पिई ७ है श्रोर जिन लोगोंके कारण वह जोती बोई जाती है उन लोगोंके याग्य सागपात उपजाती है सो ईरवरसे श्राथिस पाती है। परन्तु में वह कांटे श्रीर अंटकटारे जन्माती है तो निकुष्ट है श्रीर स्वापित होनेके विकट है जिसका श्रन्त यह है कि जठाई जाय। परन्तु है ज्यारी यद्यपि हम सूं बोठते हैं तोभी तुम्हारे विषयमें हमें श्रव्यारी यद्यपि हम सूं बोठते हैं तोभी तुम्हारे विषयमें हमें श्रव्यारी यद्यपि हम सूं बोठते हैं तोभी तुम्हारे विषयमें हमें पविश्व लोगोंकी सेवा किई श्रीर करते हो। परन्तु हम चाहते हैं कि तुम्होंभेंसे हर एक जन श्रन्तठों श्राशाके निश्चयके लिये वही यत्र दिखाया करे • कि तुम श्राठसी नहीं परन्तु जो लोग विश्वास १२ श्रीर करे हो। परन्तु के तिसे वही यत्र दिखाया करे • कि तुम श्राठसी नहीं परन्तु जो लोग विश्वास १२ श्रीर करे हो। परन्तु के तिसे वही यत्र दिखाया करे • कि तुम श्राठसी नहीं परन्तु जो लोग विश्वास १२ श्रीर करे हो। परन्तु के तिसे पर पर के तिसे पर श्रीर करे हो। परन्तु के तिसे वही यत्र विश्वास करे • कि तुम श्राठसी कि श्रीर करते हो। लोग विश्वास १२ गामी बना। 2

क्यों के ईरवरने इब्राहीमको प्रतिशा देके जब कि अपनेसे श किसी बड़ेंकी किरिया नहीं खा सकता था अपनेही किरिया खाके कहा . निरचय में तुक्ते बहुत आरीत देकंगा और तुक्ते बहुत ११ बढ़ाऊंगा । और इस रीतिस इब्राहीयने धीरज भरके प्रतिज्ञा प्राप्त १५ किहें । क्यों कि मनुष्य तो अपनेसे बड़ेंकी किरिया खाते हैं और १६ किरिया इढ़ताके खिये उनके समस्त बिवादका अन्त हैं । इसिखिये १५ है . जहां हमारे लिये अनुवा होके यिश्चने प्रवेश किया है जो मठकीसिदककी पदवीपर सदालों महायाजक बना है। ईरवर प्रतिज्ञाके अधिकारिभेंपर अपने मतकी अचलताको बहुत ही प्रगट करनेकी इच्छा कर किरियाके द्वारा मध्यस्य हुआ कि दो अचल विषयोंके द्वारा जिनमें ईरवरका भूठ बोलना अन्होना है इड़ शांति हम लोगोंका मिले जो सामने रखी हुई आशा धर लेनेका भाग श्रामे हैं। वह श्राशा हमारे लिये प्रायका लंगरसा होती है जो श्रयल श्री दढ़ है श्रीर परदेके भीतरलों प्रवेश करता 00 96 w

स्वस्त्रीपिद्कती याजनता । यमु थेजु स्रोज्ञ स्टल क्षीर भगतन याजनतामा दृष्टार ।

ड । इस्ते हे हिस्स सम्बद्ध के के अपने वहुदाक के अपने अदम है आ है । ई ईकी डिम कि कि कि है है फर्युम फिकी हम्मिस है १३ जिसके विषयमें यह वाते कही जाती है। इसके कुरुमेका ा है कि इं के इंदेश करके व्यवस्थाको भी बदली है। १२ और हारानका कि पहनी । वहनि । क्योंके पानका मा बदली था कि दूसरा यात्रक मरुकोसिद्ककी पद्तीपर खड़ा होय निर्माभ्य एक गृष्टि कि कि है है है । एक हो। है है। कि हो। क्रिया के सामिक कामिता । गाइ कानकत्वाक प्रक्रिक दीह 19 ११ । ए मंड्रई कारमी रिगर उह एमस सह एडमी एड मिरमी केसह क़्रियां अंश निया गया है। क्योंकि सिस समय मरहिता है इ । गाइन्छ एकं हिएइ कि फि भिविछ । गाइ कमोडाष्ट्र की हका हक भि वृष्ट गृष्टि। है 15िह इह की है शिक्ट देही हिगा है सफ्पनि कमती है 10क उन दिन हन्त्र है कि एवं दिन है है। स्रोह महिल अहा मही है। स्रोह सहस्र महिल को महिल को महिल क की है जाब शिंक्स के । ई ईड़ी सीप्राप्ट फिसी ग्राह्मतीय ध फ़िली किंग्रेड मिर्फ है । एकि । एक् किंग्रेड किंग्रेड है । हिन इ अंश लेनेकी आसा होती है। परन्तु इसने जो उनकी बंशावबीमेंका निया पद पात है उन्हें की ब्यवस्थाक अनुसार कोमिन अथित मिर्क क्षिप्रामान्स किबिर्क । एड़ी कि एष्ट क्षिड्क इ रितिएक सिडाबड़ किसरी वड़ा पुरुष था किसका इव छिड़ पर हैरवरके पुत्रके समान किया गया है निस्त याजक बना रहता है। ब्यावित है जिसके न दिनोंका आदि न जीवनका अन्त है प्राप्त न फाम न फिर्म न किस्टि - ई क्या किसीए हीएए पि इ अपने नासक अधेसे धम्मेका राजा है और गिर श्लीमका राजा िडीए कि एक्डी कि एष्ट किसड़ हिमेरिक इस किसड़ि -ाष्ट्र किसिक्ता . इंड्रा सिक्रिक्ष किसह गृष्टि छिसी एट एट एडराकि इ पह सरस्का पायक जो ह्वाहीमसे जब वह राजाओको मारनेसे

१९ उह गृष्टि। । इक निक् सिक्कि किक्काफ निम्मू सेलिही कि ग्रिक्ट ग्रिट । इक में है सिक्ट कि का किक्टाफ कि सिक्ट सिक्ट कि सिक कि सिक सिक्ट कि सिक्ट कि सिक्ट

कीर ने लीग किसी किसिया जाजक बन गये हैं परन्तु यह ती किसियों के एवं के प्रमुख नह साथ किसियों किसियां किसियां के परमेश्वर ने किसियां के प्रमुख्य पर ने किसियां के प्रमुख्य के किसियां के प्रमुख्य किस्तु के प्रमुख्य के उन्हें के अपन अपन स्मुख्य के स्था के

तो बहुतस्य याजक वन गण ह इस कार्रण कि स्टुश्च क्ल रहा वाजकता २४ इती हैं . परन्तु यह सदाखों रहता है इस कार्रण उसको पाजकता २४ अरङ हैं । इसिखिये जो लेगा उसके हारा है उनस्के पास आते हैं उह ३५

शहर है। इसीलय जा जान अस हो। इस्ट्रिक वार का के विनती उनका आप असन्तर्वो कर सकता है क्योंक वह उनके लिये विनती इस्नेको सहा जीता है। क्योंकि ऐसा महायानक हमारे योग्य था जो १६ करनेको सहा जीता है। क्योंकि भी पापियोंसे अलग थी। स्वांस भी बचा

एड़ किंकिसाए मायर की ई डिन मसिस म्हीसि फिर्स . ई ाषड़ एकी कींच फेर्स की किंगिए किंगिर का फेर्स केंगिर किंगिर है। है। स्पष्ट की किंगु एक प्रेड डि क्यू हुए विस्मृद्ध कींफिर है।इम मायर ई एउड़िल किंगिर किंगिर का क्यांक्स कींफिर सिस्मित है। इंग्लिकिट केंगिर का क्यांक्स कींफिर सिम्पेर हैं पिएइड क्यांक्स 1 ई पिएइड ई एएए एकी इस्ने हिस्स्मित सिम्पेर हैं पिएइड क्यांक्स

ानंडें 'डेफ्टरम' उर्फि एकतीय तिकानि हिन छट तरम्प्रति हिंडीम ]

1914ड़ की डुं ड्रफ नाब प्राप्त मिंग्ट ड्रें तिगत दिव लाब क्रिंट हैं नेडीड़ कंमभाड़ भी कामडीस मिंग्छ की ड्रें कचाणड़स एस्ट्रें 9 किम विद्या किम किम स्थाप का स्थाप स्थाप होंगे प्राप्त होंगे कि हो है

। इ किसी छेड भि ड्रांक्डि अंध किसे हैं। एव नियमका मध्यस्य है को खीर उत्तम प्रतिज्ञाधित् स्थापन किया ६ हीवा था नायक नहीं होता। परन्तु अब जैसे वह और उत्तम र गया उसके अनुसार सब कुछ बना। इसोलिय यो यह घुथिवीपर गई अथीत हेम्बरने कहा देख जो आकार तुमे पहाइपर हिखाया भेवा करते हैं जैसे सूसाको जब वह तंबू बनानेपर था आज़ा दिई किंद्राक्राप कि एकतिय कांक्ष्मिक किसाम्क गर्छ है तिइह वाइव 8 येक जिन कुछ होता किर यायक दी है जो कावस्थाक अनुसार -ाड़ह भिर छाए किछिड़ की ई एप्रहस्ट प्रमाक छड़ ई । हाह । ए। ५३८ मिली किनाइम नाइक्रीब ग्रन्थि वाइम क्राप्य नाधय क्रु पृड क्रीमि ह । एकी एकी मेक्सिंग हुन्ग्रम हिन मेक्सिंग किकी किही । एड्र

भिरक प्रती किरमिनलकु केम्ह प्रथि किर्षाप्र किम्ह गृष्टि गाम्अक १२ सब सुन्ते जानगे। क्येंकि में उनके श्रथमीक विषयमें द्या किंड़क दिराकृ क्सिम्ह कींकि मारुद्रम किंग्रेस्प्रम की गिर्माश्रमी एक अपने पहासीका और हर् एक अपने भाईको यह कहके न इड़ हे ग्रहि । गिर्ड ग्रिक ईस हे ग्रिक ग्रिड्ड क्यर डे क्यन से ग्रहि १९ ताकुकी सफ़ड़ किन्छ भट गर्छ गाकुछ सनम केन्छ काष्प्रधान क्षिप्रह में है । तहक राष्ट्रिय । एड्रेंग्ड एसं किता प्रव कर्जा हह हि ९० खिई परमेश्वर कहता है। परन्तु यही नियम है को में उन हिनेकि न इप्त किन्छ भीं गिष्ट ५३६ डिस् रुपमधनी ईम ह कीर्यन हिन इंश्रमेस निकार रानेको उनका हाथ बांभा उस निक्मक अनुसार मिरित हेन्द्र मही सिद्धा क्षि हिन हो सि महिन होंग्रे केम्ट हम महिन कि। गान्त्रक निपास्त्र मिणनी गिण गिण किना कार्न कार्न हा गिर्ध गिर्ध है किनाग्र केरुधा हे में की है जाए नहीं है छिड़ है रिड़क प्रव्यम्प्र की है 156 कि के मार राम वह उनपर होष दे के कारत है कि किही करिए है। पि किसी निर्देश होता तो हुसरेक कि

। ई डक्ही की देश हो हो हो हो हो हो हो के कि और आहे हि १३ नया निषम कहनेसे उसने पहिला निषम पुराना उहराया है पर

सर्या न करूगा।

निकष्ठ कि उक्त उक्ती किलिएनिइन विज्ञ आई माइलीक नेम्बनी विज्ञीय ] [। त्रृ 163क द्वमी किम्तानस माइलीक दिक्य प्रमयुक्ति हुछि भूष उप

विपयम पुषक पुषक वात कर्मका अभी समय तहीं हैं।

हिन्म किलो कानकृष्ट किरिए किड्की प्रणामि हिन्म इश कि छाउ किछि अहि जाह आहे अहि कि कि छि छी। ही केर पवित्र स्थानमें प्रवेश किया और अनन्त उद्वार प्राप्त किया। क्य ह्याज़ के ब्राह्म के इस मही परन स्थाने हैं। के इस के के कि के के कि इशा नहीं अथित इस स्टिका तहीं है . और वक्त भी प्र उसने औए भी बड़े औए सिंह तेब्सेंसे जो हाथका बनाया जब होनेहार उत्तम विषयेका महापातक होके आया तब यह बाते सुयर जानेक समयको रहराई हुई है। परन सीष्ट ११ करतुत्रों श्रीर नाना बपतिसमीं श्रीर श्रिरिको निध्येषे सम्बन्धम ०१ किनीप प्रक्रि नाम राक्त । हैं निकार प्रका हिन प्राप्त । किना किसमें चहावे और बिबदान चहाये जाते हैं जो बेबा करनेहारेके हुआ । और बह तो बनेमान समयके जिए दशन्त हैं ह डिम SIPR गिम किनाध्य हिन रिक्रक तित्र हिन हो। न छाएर किएट की है। हाति हिए । सगर स्वीप सेएड़ । है। हाइह किने कांक्षात्रमा है जिले किने किने किने हैं एता है हिन निही हो के प्राप्त है । तात के क्य मरम अपन कार्या है में ए को थातक लोग निस् प्रवेश कर सेवा किया करते हैं। परन्तु दूसरेम ७ वह सब बस्त जो इस शीतिस वनाई गई हैं तो अगन नेवृम ह

करती हैं. ते कितना थाथक करक कथिय निस्ते कि है फिरक

श्चारमाके द्वारा श्रपने तई ईश्वरके श्वागे निष्कलंक चढ़ाया तुम्हारे मनको सतवत कम्मेंक्षि शुद्ध करेगा कि तुम जीवते ईश्वरकी सेवा करे।

अर श्रीर इसीके कारण वह नये नियमका मध्यस्थ है जिस्तें पहिले नियमके संवन्धी श्रपराधोंके उद्धारके लिये मृत्यु भाग किये जानेले

१६ बुळाये हुए लोग अनन्त अधिकारकी प्रतिज्ञाकी प्राप्त करें । क्योंकि जहां मरखोपरान्त दानका नियम है तहां नियमके बांधनेहारेकी

१७ मृत्युका अनुमान अवश्य है। क्योंकि ऐसा नियम लोगोंके मरनेपर दढ़ होता है नहीं तो जबलों उसका बांधनेहारा जीता है तबलों

१ म नियम कभी काम नहीं श्राता है। इसलिये वह पहिला नियम भी

१६ लोहू बिना नहीं स्थापन किया गया है। क्योंकि जब मूसा ब्यवस्थाके अनुसार हर एक श्राज्ञा सब लोगोंसे कह चुका तब उसने जल श्रीर लाल कन श्रीर एसोबके संग बङ्डुश्रों श्रीर बकरोंका

२० लोहू लेके पुस्तकहीपर श्रीर सब लोगोंपर छिड़का . श्रीर कहा यह उस नियमका लेाहू है जिसे ईश्वरने तुम्हारे विषयमें श्राज्ञा

२१ करके ठहराया है। श्रीर उसने तंबूपर भी श्रीर सेवाकी सब साम-

२२ श्रीपर उसी रीतिसे लोहू छिड़का। श्रीर ब्यवस्थाके श्रनुसार प्रायः सब बस्तु लोहूके द्वारा शुद्ध किई जाती हैं श्रीर बिना लेाहू बहाबे पापसोचन नहीं होता है।

२३ सो श्रवश्य था कि स्वर्गमेंकी बस्तुश्रोंके प्रतिरूप इन्होंसे शुद्ध किये जायें परन्तु स्वर्गमेंकी बस्तु श्रापही इन्होंसे उत्तम बिलदानोंसे

२४ शुद्ध किई जायें। क्योंकि स्त्रीष्टने हाथके बनाये हुए पवित्र स्थानमें जो सच्चेका दशन्त है प्रवेश नहीं किया परन्तु स्वर्गहीमें प्रवेश

२४ किया कि हमारे लिमे यब ईश्वरके सन्मुख दिखाई देवे . पर इसलिये नहीं कि जैसा महायाजक बरस बरस दूसरेका लोहू लिये हुए पवित्र स्थानमें प्रवेश करता है तैसा वह अपनेको बार बार

२६ चढ़ावे . नहीं तो जगतकी उत्पत्तिक्षे लेके उसकी बहुत बेर दुःख भोगना पड़ता . परन्तु अब जगतके अन्तमें वह एक बेर अपनेही

२७ बिलदानके द्वारा पापका दूर करनेके लिये प्रगट हुआ है। स्रीर जैसे मनुष्यों के लिये एक बेर मरना श्रीर उसके पीछे बिचार ठहराया

१८ हुआ है • वैसेही सीष्ट बहुतोंके पापोंको उठा लेनके लिये एक बेर

चढ़ाया गया श्रीर जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनकें। त्रायके कि विस्ति हैं उनकें। त्रायके कि विस्ति हैं उनकें। त्रायके

9 ० ब्यवस्थामें तो होनेहार उत्तम विषयोंकी परछाईं मात्र है पर उन विषयोंका स्वरूप नहीं इसिलये वह बरस बरस एकही प्रकारके वालिदानोंके सदा चढ़ाये जानेसे कभी उन्हें जो निकट श्राते हैं सिद्ध नहीं कर सकती है। नहीं तो क्या उन्होंका चढ़ाया २ जाना बन्द न हो जाता इस कारण कि सेवा करनेहारोंको जो एक बेर शुद्ध किये गये थे फिर पापी होनेका कुछ बोध न रहता। पर ३ इन्होंमें बरस बरस पापोंका स्मरण हुन्ना करता है। क्योंकि ४ अन्होना है कि बैठों श्रीर बकरोंका लोहू पापोंकी दूर करे। इस ४ कारण स्त्रीष्ट जगतमें त्राते हुए कहता है तूने बलिदान श्रीर चढ़ावेकी न चाहा परन्तु मेरे लिये देह सिद्ध किया। तू होमें से ६ श्रीर पाप निमित्तके बलियोंसे प्रसन्न न हुश्रा। तब मैंने कहा देख मैं 🤏 श्राता हूं धर्म्भपुस्तकमें मेरे विषयमें छिखा भी है जिस्तें हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर उसने कहा है बलिदान श्रीर चढ़ावेको 🖴 धीर होसें। श्रीर पाप निमित्तके बलियोंकी तूने न चाहा श्रीर न उनसे प्रसन्न हुआ अर्थात उनसे जो ब्यवस्थाके अनुसार चढ़ाये जाते हैं। तब कहा है देख मैं त्राता हं जिस्तें हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं . ह वह पहिलेको उठा देता है इसलिये कि दूसरेको स्थापन करे। उसी १० इच्छाके अनुसार हम लोग यीशु खीष्टके देहके एकही बेर चढ़ाये जानेके द्वारा पवित्र किमे गये हैं।

श्रीर हर एक याजक खड़ा है। के प्रतिदिन स्रेवकाई करता है श्रीर १९ एकही प्रकारके बिट दानों को पापों को कभी मिटा नहीं सकते हैं बार बार बार बार बार के प्रकार है। परन्तु वह तो पापों के लिये एकही बिलदान १२ चढ़ाके ईश्वरके दिहिने हाथ सदा बैठ गया . श्रीर श्रवसे १३ जबसे १३ जबसे उसके चरणों की पीढ़ी न बनाये जायें तब स्रों

बाट जोहता रहता है। क्योंकि एकही चढ़ावेसी उसने उन्हें जो १४ पवित्र किये जाते हैं सदा सिद्ध किया है।

श्रीर पवित्र श्रात्मा भी हमें साची देता है क्योंकि उसने पहिलो १४ कहा था . यही नियम है जो में उन दिनोंके पीछे उनके संग १६ बांधुंगा परमेश्वर कहता है में श्रपनी ब्यवस्थाको उनके हृदयमें

१७ डाल्ंगा श्रीर उसे उनके मनमें लिख्ंगा . [ तब पीछे कहा ] मैं उनके पापांको श्रीर उनके कुकम्मोंको फिर कभी स्मरण न करूंगा। ३ पर जहां इनका मोचन हुआ तहां फिर पापेंके लिये चढ़ावा न रहा ।

िइन बातोंके कारण स्थिर रहनेका उपदेश । पतित होनेका भयंकर फल ।

सो हे भाइबा जब कि यीशुके लाहुके द्वारासे हमें पवित्र स्थानमें २० प्रवेश करनेको साहस मिलता है . श्रीर हमारे लिये परदेमें से श्रर्थात उसके शरीरमेंसे नया श्रीर जीवता मार्ग है जो उसने २ १ हमारे लिये स्थापन किया . श्रीर हमारा महायाजक है जो ईश्वरके

२२ घरका अध्यन्न है. तो श्राश्रो बुरे मनसे शुद्ध होनेकी हृदयपर छिड़काव किये हुए श्रीर देह शुद्ध नलसे नहलाबे हुए हम लोग

२३ विश्वासके निश्चयके साथ सच्चे मनसे निकट श्रावें . श्रीर श्राशाके श्रंगीकारको दृढ़ कर थांभ रखें क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किई है

२४ वह बिश्वासयोग्ब है . श्रीर प्रेम श्री सुकम्मोंमें उस्कानेके लिये एक

२४ दूसरेकी चिन्ता किया करें . श्रीर जैसे कितनेंकी रीति है तैसे श्रापसमें एकहे होना न छोड़े परन्तु एक दूसरेको समभावें . श्रीर जितने भर उस दिनको निकट आते देखो उतने अधिक करके यह किया करो।

क्योंकि जो हम सत्यका ज्ञान प्राप्त करनेके पीछे जान बुसके २७ पाप किया करें तो पापेंके लिये किर कोई बलिदान नहीं . परन्तु दुंडका भयंकर बाट जोहना श्रीर बिरोधियोंको भच्या करनेवाली

२८ श्रागका ज्वलन रह गया । जिसने मूसाकी ब्यवस्थाको तुष्छ जाना है कोई हो वह दो श्रथवा तीन साचिबोंकी साचीपर दयासे

२६ वर्जित होके मर जाता है। तो क्या समकते हो कितने श्रीर भी भारी दंडके माग्य वह गिना जायगा जिसने ईश्वरके प्रत्रका पांचों तलै रींदा है श्रीर नियमके लोहूको जिससे वह पवित्र किया गया था श्रपवित्र जाना है श्रीर श्रनुग्रहके श्रात्माका श्रपमान किया

३० है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है परमेश्वर कहता है मैं प्रतिफल देऊंगा श्रीर फिर कि

३१ परमेश्वर श्रपने लोगोंका बिचार करेगा। जीवते ईश्वरके हाथोंमें पडना भयंकर बात है।

निधायका जार हाविषहनेत नृह हवाहोन आहे कियापियो । तिगई कि कि मिलास किमिली ई राइन्रिक माह्य हिन्म किह यसन नहीं। पर हम लोग हर जानेवाले नहीं है जिससे विनाग ३६ असी जन जीयेगा परन्तु जो वह हर जाय की मेरा सन उसले इ सिमालको । गरिक न हर्छ। मिक्ष गर्म । किल्ला है । कार्नाहर कि उह करके तुस प्रतिज्ञाका फल पानो । क्योंकि थोड़ी ऐसी बेरमें ३७ ीप्र ाख्यड़ किम्बर्ड की फिलीमड़ ई नहारिए कात्राह्यी इंड इंस्क कींफिन । हिंह एगछ कम ई कि कलिया ।इंड जाना आनन्दसे ग्रह्मा किया। हो। अपने साहसको जिसका ३४ तकि अवय सम्प्रिक है तुमन अपने अपने स्थान किनी रामड़ मिंग्छ की कनात उह गृह वृड्ड कि:इ मि मिछ:इ ४६ किंकिएं र्स मह कींहर । गृडु गिगम मह गमें केन्छ थ हिडक नड़ी तुस बीठाके पृसे बनावे जाते थे कुड़ यह कि जिनके इस रीतिखे इंड शिष्टिक प्रक्षि कि इस के इस है। इस मुक्ति मिझके इंह के कि: हु

9 ई काप नीफि पह सिन्ही छिक छाउस किनिही काम्छ हुन्त्रप

ब्राम्त वसने अनेन उदाहरता ।

ि जिश्रम और शन्देवी वातीका प्रमाण है। किंगिक मेर तिर्गत किंग ।एए। किंगिक मेर्स स्टिश्च किंगिक कि

प्रसन्न किया था। परन्तु विश्वास विना उसे प्रसन्न करना असाध्य ह किंग्डर है स्प्रेट किंग्रीप किंगा किंग्री 180 की है है। हैही कि। सिला क्योंकि इंध्वर्त उसको उठा लिया था क्बोंकि उसपर कियाससे हमेक यहा लिया गया कि स्युक्त न देले श्रीर नहीं Ұ । ई गिरुकि रिक्स भिर भुष्पर भी अवले विकित हैं। ि । अर्गान इं किए हैं अपने में अपने वहां की कि की ड्रा ईड़ी डिास प्रमस् छाड़ केसर गृष्टि फाइन नाइछीड 8 । इंग भिम्हाक गिष्ट केम्बर्ड निरुवीड भिमाबकी । ई गिरा जो देखा जाता है सी बससे जो दिखाई देता है नहीं बनाया की छिड़िए । ए। । ए कि मिष्ट के के कि है निस्कृ इसीके विषयमें प्राचीन लोग सुख्यात हुए । विष्याससे हम २,३

1गाइर्ट्ड उसिता है कि इंड्र फ़िट कि इंस्ट इस की गृष्टि है इस की रिक माहरकी मि काप्र भाग कप्रवर्द्ध कि की ई व्यवहार कीएक ई

देशि रहराया और उस धम्मीका अधिकारी हुआ जो विव्वास्ति रमासे नेस नहान बनाया और उसके द्वारासे उसने संसारको उनके विषयमें हेण्डास निताया जाक दर गया और अपने दरानेकी ीं विश्वासिसे नूह में वाते उस समयमें देख नहीं पड़ती थीं

१० उनके किसाइ हमारुका है। किया सम हमासस इबाहामने जब ईखर उनका ईख्य कहरा में इस्त केंद्र केंद्र फिलीएड़ है किएक छिंद किनेक हुए। एड़े शीएए किए है इसिक १६ इस १म । एठिसा अवसर । अन्य दे हेन्द्र एए करने । तर अव दे १६ होड़ छड़ने छिसले किएड़े छड़ है। और ग्रेंस । ई हेड़े हैं १६ की डूं 65क उपर 19 डूं 65क जाइ किये पाकि कि कीएर 1 ई 88 फिड़ेर्प प्रिष्ट फिएक प्रिक्शिप मड़ की एछी नाम प्रक्रि एकी नाथा परन्तु उसे दूरसे देखा और निरंचय कर छिया और प्रणाम हिम छत्र क्लंक्षित्रितिय मेंहन्ह की रूप में डिसावप्रदी वस में। है ई ह काणाक कि के कि को समुद्र के समुद्रक कि मार्क है। है कि का का कि जनसे जो स्तकसा भी हो गया था बोग इतने जन्मे जितने डिक्यु प्रप्राक छड़। किसम स्मार्थ साहकी कि ईकी छिता सिस्टी ९९ क्सर क्सिक की कि होने भी के कि ११ हे। विश्वासिस सार है। विश्वासिस सार है। है हो है। गाइनाम् ग्रीह ।ग्राइनेम् । कसमी हैं में किसमी या ।ग्राहि डाइ किमार मेर इंड कीफिन। फिकी मार्क मिरिहें है मिलहार ०१ तिमंद्र कास्त्रीय क्षिष्ट कि याम किन्द्राप्ट मिष्ट काइम्प्ट्र गर्फ । छिम छक्नी केनार न इष है । जात भिक्स में श्रीह । १ प्र निक उस स्टाइक इंट छिली छाए किनाए सह की छिकनी किंदि गिकामास वन प्रणा गण वह हम भाइ। हा स्राम्य है कि 1 \$ 15/3

छिछ।इएडी। भि ।हाए छिट मित्र-193 निष्ठ भिमिन्छी है। किस्प ०९ १६ भि मिर्मिक प्रमु का किया किया किया का इत्र मा उरा ाठाइक किठीरुक्य नेपक है। है। गर्माइक एक 19र्न छि डि कि इसहो की ए एए । इस किसकी मुद्र प्राथा था कि इसहाइस -त्रीय नेसिकी। एवं क्याइसड्र कि इंग् ईस्री एक्सिक नह

इसहाकने याकृव श्रीर एसीको श्रानेवाली बातोंके विषयमें श्राशीस दिई । बिश्वासँसे याकृबने जब वह मरनेपर था यूसफके दोनां २१ पुत्रोंमेंसे एक एकको श्रीशीस दिई श्रीर श्रपनी लाठीके सिरेपर उठंगके प्रणाम किया। बिश्वाससे यूसफने जब वह मरनेपर था २२ इस्रायेलके सन्तानांकी यात्राका चर्चा किया श्रीर श्रपनी हिंडूगोंके विषयमें आज्ञा किई।

बिश्वाससे मूसा जब उत्पन्न हुन्ना तब उसके माता पिताने २३ उसे तीन मास छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुन्दर है श्रीर वे राजाकी श्राज्ञासे न डरे। विश्वाससे मुसा जब २४ सयाना हुन्ना तब फिरजनकी बेटीका पुत्र कहलानेसे मुकर गया। क्योंकि उसने पापका श्रनित्य सुखभाग भागना नहीं परन्तु ईरवरके २४ लोगोंके संग दुःखित होना चुन लिया । श्रीर उसने खीष्टके कारण २६ निन्दित होना मिसरमेंकी सम्पत्तिसे बड़ा धन समका क्योंकि उसकी दृष्टि प्रतिफलकी श्रोर लगी रही । विश्वाससे वह २७ मिसरको छोड़ गया श्रीर राजाके क्रोधसे नहीं उरा क्योंकि वह जैसा श्रदृश्यपर दृष्टि करता हुन्ना दृढ़ रहा। बिश्वाससे उसने २८ निस्तार पर्ब्बो श्रीर लोहू छिड़कनेकी विधिको माना ऐसा न हो कि पहिलोठोंका नाश करनेहारा इस्रायेली लोगोंको छूवे। विश्वाससे वे लाल समुद्रके पार जैसे सूखी भूमिपर होके उतरे २६ जिसके पार उतरनेका यत्न करनेमें मिसरी लोग डूब गये। बिश्वाससे यिरीहोकी भीतें जब सात दिन घेरी गई थीं तब गिर ३० पड़ीं । विश्वाससे राहब बेश्या श्रविश्वासियोंके संग नष्ट न हुई ३१ इसिळिये कि भेदियोंको कुशळसे प्रहण किया।

श्रीर में श्रागे क्या कहूं . क्योंकि गिदियोनका श्रीर बाराक श्री ३२ शमशोनका श्रीर यिप्ताहका श्रीर दाऊद श्री शसुएलका श्रीर भविष्यद्वकात्रींका वर्णन करनेको सुक्ते समय न मिलेगा । इन्होंने ३३ बिष्वासके द्वारा राज्योंको जीत लिया धर्मका कार्य्य किया प्रतिज्ञात्रोंको प्राप्त किया सिंहोंके सुंह बन्द किये . श्राग्निकी शक्ति ३४ निवृत्त किई खड़की धारसे बच निकले दुर्ब्बलतासे बलवन्त किये गये युद्धमें प्रबल हो गये ग्रीर परायेंकी सेनाश्रोंकी हटाया । स्त्रियोंने पुनरूत्थानके द्वारासे श्रपने मृतकोंको फिर पाया पर ३.४ श्रीर लोग मार बाते खाते मर गये श्रीर उद्घार प्रहण न किया

३६ इसलिये कि श्रीर उत्तम पुनरुत्थानको पहुंचे । दूसरोंको
ठट्टों श्रीर को ड़ोंकी हां श्रीर भी बन्धनेंकी श्रीर बन्दी३७ गृहकी परीचा हुई । वे पत्थरबाह किये गये वे श्रारेखे चीरे
गये उनकी परीचा किई गई वे खड़से मारे गये वे कंगाल
श्री क्रेशित श्री दुःखी हो भेड़ेंकी श्रीर बकरियोंकी खालें
३८ श्रीदे हुए इधर ऊधर किरते रहे . श्रीर जंगलों श्री पर्व्वतों श्री
गुफाश्रोंमें श्री पृथिवीके दरारोंमें भरमते फिरे . संसार उनके
३६ योग्य न था । श्रीर इन सभोंने बिश्वासके द्वारा सुख्यात होके प्रति४० जाका फूल नहीं पाया । क्योंकि ईश्वरने हमारे बिये किसी उत्तम
वातकी तैसारी किई इसलिये कि वे हमारे बिना सिद्ध न होवें।

[ दृढ़ता श्रीर पवित्रताका उपदेश । नये नियमकी श्रोष्टताका वर्णन । ईश्वरके बचनसे खचेत होनेके विषयमें चितावनी ।

इस कारण हम लाग भी जब कि साचियोंके ऐसे बड़ी में अबसे घेरे हुए हैं हर एक बोम्को और पापको जो हमें सहजही उलमाता है दूर करके वह दौड़ जो हमारे श्रागे धरी है र धीरजसे दाँड़ें. श्रीर बिश्वासके कर्त्ता श्रीर सिद्ध करनेहारेकी श्रर्थात यीशुकी श्रोर ताकें जिसने उस श्रानन्दके लिये जो उसके श्रागे धरा था कुसको सह लिया श्रीर छजाको तुच्छ जाना ३ श्रीर ईरवरके सिंहासनके दहिने हाथ जा बैठा है। उसकी सोची जिसने श्रपने विरुद्ध पापियोंका इतना विवाद सह लिया जिस्ते तुम थक न जावा और श्रपने श्रपने मनका साहस न छोड़ी। अवलों तुम्होंने पापसे लड़ते हुए लोहू बहाने तक साम्हना ४ नहीं किया है। श्रीर तुझ उस उपदेशको भूछ गये हो जो तुमसे जैसे पुत्रोंसे बातें करता है कि हे मेरे पुत्र परमेश्वरकी ताड़नाकी हलकी बात मत जान श्रीर जब वह तुमें डांटे तब साहस मत ६ छोड़ । क्योंकि परमेश्वर जिले प्यार करता है उसकी ताइना करता है श्रीर हर एक पुत्रकी जिसे ग्रहण करता है कीड़े मारता ७ है। जो तुम ताड़ना सह लेग्रो तो ईश्वर तुमसे जैसे पुत्रोंसे व्यवहार करता है क्योंकि कानसा पुत्र है जिसकी ताइना पिता प नहीं करता है। परन्तु यदि ताइना जिसके भागी सब कोई हुए

किसम्ब है किए क्षाछ छाड़ कछड़ कि हैन्ड ड्रक क्षिक किस् । ई किई रुक्त ड्रीड़िनींग्ड । कि रुक्त न्द्रीतनाय स्थिति निर्मात

आर् अपन पानिक । छए साथ साग वनाजा किया जाय । सभोक १४ से बहकाया न जाय परन्तु और भी चंगा किया जाय । सभोक १४ संग मिलापकी चेष्टा करो और पोवजताको जिस बिना कोई

समुक्ता न देखेगा। और देख लेखा ऐसा न हो कि कोई हैरचरके १९ अनुसहस रहित होत सथवा कोई कहवाहरकी जह उसे और

हुं हुंवे और उसके हाराले बहुतसे लोग अशुद्ध होवें । ऐसा १६ म हो कि की है जन ब्योमियारी वा एसीकी नाहें अपनित्र होप । जिस्ते एक बेरके भोजनपर अपने पहिलोठेपनको बेच डाछा।

१९ इंडर्ड कि में स्वाधित स्वीधित स्वाधित स्वा

न? शिक्ष गिता । एकु कि दि शिक्ष कि मार्ग केत्रकेवम सह किस्सू किस्सिक्ष सिक्ष सम्बन्धि स्तीत किस्सू निर्मात

किथिए ग्रीष्ट ग्राक्टाहं ग्रीष्ट विम ग्रीष्ट न ग्रीष्ट 13E 53E शिग्राष्ट्र १९ किशियों भाष किंक्वाप कींग्राव ग्रीष्ट नीव्य कांड्रग्रुत न ग्रीष्ट , स्राप्त ईकी न भिमड़ नाव पिर इक्व ग्रीष्ट की ईकी निन्ही निराद्यनित्त

ईकी न सिम ह नाव पिर हुन्छ गृष्टि की ईकी तिनवी नींगड़िनंस एका होए की के रिकस सम् डिंग किमा स्था के की की किमा है। यह दें स्था होए की कि एक एको डांग्य के पिर हुन्न किम्हें की पिर हैं हैं छिं। सिम की एए एको सिम हैं मिर्फ इन गृष्टि। सिमा हो हैं हैं किमें को सिमा हैं मिर्फ हों से सम्मित हैं। सिमा सिम्हें हैं किम्हें हैं।

पास और जीवते ईश्वरक नगर खगीय विख्यांबीमक पास आप

विश्वके पास और विहेकावक बोहूक पास जा हाबिल अच्छी छक्षा कमण्डी कि गृष्टि . छाए कांष्ट्रामगृष्ट कांक्रीमग्रेष्ट ६ इ भूडू फिकी इसि जिस्ता विचारकर्ता है जिस्त कि साथ के इप् ग्रिंड है युट्ट किड़ी संगच्छ साम कमही छाए किछि हो किछि -हीए ग्रस्टि हैं छिड़ा कि छाए काम कि हैं है है है है है है

। ई ाम्रुष्टि मार्घ

है खार भरत करनेहारी अग्नि है। छामड़ कींफिन। फेक प्रमि कातक्षम् किस्ट किस किस्पड़े कडीस ३९ हैं अनुग्रह धारण करें जिसके हारा हम सन्मान और भक्ति हाए फाए । इस कारण हम लोग जो न डोरुनेवारा शक्त पत नाई बद्बी जायेंगी इसिबिये कि की बस्त इरु।ई नहीं जातीं से। किलि है है कि से हैं शिक हैं हैं कि से हैं कि कि हैं फिरक उापर द्विष्ट प्रक कप प्रमी की जाक द्वा । गाम्हा छड़ भिर किए। का का क पतिता किई है कि फिर एक वेर में केवल घृषिवीको नहीं परन्तु ३६ बचेंगे। उसके शब्दने तब पृथिवीको हुलाया परन्तु अब उसने श्रीयक करके हम लेगा की स्वामेशकोहनरिस्से फिर जाने में नहीं महिन पर आज्ञा देनेहारेले सुंह फेरा वन नहीं वच्च इस् गिकि ई शिर कींकि रिसे हम इस छिराइनेछाई छिई । ५९

[। गर्म इड़े क्लिंड डिल्ला बुड़े क्लिंड भूम गाँह एईमड क्लिंड केल्ला

इस्पूर्य करा और ध्यानस् उनका चाल चलनका अन्त देखक । इक जिस्ते नह । कर्षर हे निक्रनी किनिष्य निम्ह । गर्फिक प्रम o 19र्म फिल्म · गान्नेड ज़िन मिं शृष्टि ई कथा इस 19र्म प्रव्यम्प्र की है निहक कथांक छड़ाड मड़ की छिड़िछ . गागुंगछ अर मिक ह इ मन्तुष्ट एड्रा क्योंक उसीने कहा है में तुर्क क्यों क्यों है। इस्त छिमर है माप राइम्ह कि गृष्टि हाई हड़ी। मार्क गड़कार हीरि गिड़म्ह । गार्फ प्राप्तक प्राप्ति कांमिसाारिक प्राप्ति ग्रिशिनिसीहर र अ विवाह सभीमें आदर्गाय और विद्धीना श्रीन है। क्रिक् । फिक क्रामम डि हड़ा संगीप भि पाए की छिट किंगिरिड होड़ा: इ ग्रन्थि निर्दे पृत्रु धिंह । फ्रिक्स की भिष्ट किरियुन्छ। है हैकी हैन इ क्षाक असे कम किममेशितिए। इन एक मध शक्षास है है ? इप किर्पेत्र क्षाइ क्षाइ क्षाइ क्षाइ क्षाइ है है

पवित्र करे फाटकके बाहर दु:ख भोगा। सो हम लोग उसकी श्रम किन्दा सहते हुए छावनीके बाहर उस पास निकळ जावें। क्योंकि श्र वहां हमारा कोई ठहरनेहारा नगर नहीं हैं परन्तु हम उस होनेहार नगरको द्वंदते हैं। इसिकिये यीशुके द्वारा हम सदा ईश्वरके छागे श्र स्तुतिका बिलदान अर्थात उसके नामका घन्य साननेहारे होठोंका फळ चढ़ाया करें। परन्तु भळाई और सहायता करनेको सत श्र भूळ जाओ क्योंकि ईश्वर ऐसे बिलदानोंसे प्रसन्न होता है। अपने १५ प्रानोंको सानो और उनके अधीन होओ क्योंकि वेजेसे कि लेखा द्वंगे तैसे तुरुहारे प्राणोंके लिये चौकी देते हैं इस िये कि वे इसको आनन्दसे करें और कहर कहरके नहीं क्योंकि हम सरीसा रखते श्र कि हमारे छिये प्राणोंना करों क्योंकि हम सरीसा रखते श्र है कि हमारे अच्छा बिबेक हैं और हम लोग सभोंमें अच्छी चाळ खानेकी बस्तुश्रांसे नहीं जिनसे उन लोगोंको जो उनकी विधिपर चले कुछ ठाभ नहीं हुआ। हमारी एक बेदी है जिससे खानेका १० श्रिथकार उन लोगोंको नहीं है जो तंबूमेंकी सेवा करते हैं। क्योंकि ११ जिन पशुश्रोंका लोहू महायाजक पापके निमित्त पवित्रस्थानमें ले जाता है उनके देह छावनीके बाहर जठाये जाते हैं। इस ११ कारण यिश्चने भी इसलिये कि लोगोंको श्रपनेही लोहूके द्वारा सञ्बदा एकसां है। नाना प्रकारकी श्रीर जपरी शिचाश्रोंसे मत उनके विश्वासके अनुगामी हो यो। यीग्र खीष्ट कल थार याज थार करो इसिलिये कि में श्रीर भी शीन तुम्हें फेर दिया जार्ज चला चाहते हैं। श्रीर्में बहुत श्रधिक बिनती करता हूं कि भरमाये जान्ने। क्योंकि श्रच्छा है कि सन श्रनुग्रहसे दढ़ किया जाय 11 00 20 20 00 n

# [ प्रार्थना ख्रीर नमस्कार सिंहत पत्रीकी समाप्ति।]

करे जिसका गुणानुबाद सदा सब्बदा होवे. श्रामीन । श्रीर हे भाइयो मैं तुमसे बिनती करता हूं उपदेशका बचन सह खेश्रो शांतिका ईश्वर जिसने हमारे प्रभु यिशुको जो सनातन नियमका २० लोह लिये हुए भेड़ोंका बड़ा गड़ेरिया है स्रतकोंमें से उठाया . तुन्हें हर एक श्रन्छे कर्ममें सिद्ध करे कि उसकी इन्छापर चला २१ श्रीर जो उसको भावता है उसे तुन्होंमें यीष्ट खिष्टके हारा उपव श्रामीन । श्रीर है N

२३ क्योंकि मैंने संचेपसे तुम्हारे पास लिखा है। यह जाना कि भाई तिमोधिय छूट गया है. जो वह शीघ्र आवे तो उसके संग मैं २४ तुम्हें देख्ंगा। अपने सब प्रधानेंकी और सब पवित्र बोगोंकी नमस्कार करो. इतलियाके जो लोग हैं उनका तुमस्ने नमस्कार। अनुप्रह तुम सभोंके संग होवे। आमीन॥

जिन पशुकांका खेलू महामाजक पापके विक्रिय पविश्वस्थानम

faure the HE to I tolly but yell description for with

न्याकी हुँवते हैं। इस्तिये वीह्यके इस्त हम सद् क्ष्रेय के स्ति स्वतिका बनिवास सर्वात अवते समझा पुण्य साववेता. राजांदा

निकार है। हसारे किये प्रार्थना करें नजीके हम अरोहार रखते हैं कि समान जरूता निवेद है जी। इस क्षेत्रन स्वीति अपनी पार

जीह दिये हुए भेडीका यहा गड़ीला है खतुबीमें के उरास्त , सुन्हें हर एक गर्फ कहाँसे किया कर कि उसकी इच्छाए चर्चा हो जीतको उसकी शायता है उसे कहाँसे सीचे कोटके सतर जरब रही जिसका गुणांचुकार कहा नर्वा है है है सामीन । श्रीर है है है आहमा में सुन्हा विस्ती करवा है अदरगढ़ा क्षार सहस्र सह खेला-

# याकूव प्रेरितकी पत्री।

[ पत्नीका ग्राभाष । ]

9 याकृब जो ईश्वरका श्रीर प्रभु यीशु खीष्टका दास है बारहीं कुलेंकि। जो तितर बितर रहते हैं . श्रानन्द रहा।

[ परोचाके मूल ग्री फलका निशंय।]

हे सेरे भाइयो जब तुम नाना प्रकारकी परीचाश्रोंमें पड़ी उसे २ सर्व्व ग्रानन्द समस्तो . क्योंकि जानते हो कि तुम्हारे विश्वासके ३ परखे जानेसे धीरज उत्पन्न होता है। परन्तु धीरजका काम सिद्ध ४ होवे जिस्तें तुम सिद्ध श्रीर पूरे होत्रो श्रीर किसी बातमें तुम्हारी वटी न होय । परन्त यदि तुममेंसे किसीको बुद्धिकी वटी होय तो ४ ईरवरसे मांगे जो सभोंको उदारतासे देता है श्रीर उलहना नहीं देता श्रीर उसको दिई जायगी। परन्तु विश्वाससे मांगे श्रीर कुछ ६ संदेह न रखे क्योंकि जो संदेह रखता है सा समुद्रकी लहरके समान है जो बयारसे चलाई जाती श्रीर डुलाई जाती है। वह ७ मनुष्य न समभे कि में प्रभुसे कुछ पाऊँगा। दुचित्ता मनुष्य म अपने सब मार्गोंमें चंचल है। दीन भाई श्रपने ऊंचे पदपर बड़ाई ह करे। परन्तु धनवान अपने नीचे पदपर बड़ाई करता है क्योंकि १ वह घासके फूळकी नाईं जाता रहेगा । क्योंकि सूर्य्य ज्येंही घाम १ सहित उदय होता त्यों घासको सुखाता है थ्रीर उसका फल भड़ जाता है श्रीर उसके रूपकी शोभा नष्ट होती है . वैसेही धनवान भी अपने पथहीमें सुर्भायगा । जो मनुष्य परीचामें स्थिर रहता है १: सो धन्य है क्योंकि वह खरा निकलके जीवनका सकुट पावेगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभुने उन्हें जो उसको प्यार करते हैं दिई है। कोई १३ जन परीचित होनेपर यह न कहें कि ईरवरसे मेरी परीचा किई जाती है क्योंकि ईश्वर बुरी बातोंसे परीचित होता नहीं श्रोर वह किसीकी वैसी परीचा नहीं करता है। परन्तु हर कोई जब अपनी १४ ही श्रभिलापासे खींचा श्रीर फुसलाया जाता है तब परीचामें

[ इन्नर्स वननपर वलनेसा वपदेश ।] इसिनि के इस उसकी स्त्री हुई वस्तु और पहिले फछ के हैं है। १८की क्रम्ज इंस्डार्स उसने हमें संख्ताके बननके हारा उत्पन्न किया । है । ए। ह किरात रुर्फ न छड़ छड़ न मिलेसी मानमी कांध्नी। वि दानकम्मे और हर एक भिद्र दान जपरसे उतस्ता है अर्थात 183 के प्रेड । कि छि मार्चा प्रीक्ष प्रकार हो है । हर तथ उनती हैं और कुनिया जब समाध होती तब सुसुका उत्पन्न कर 11 है। ११ पड़ता है। फिर आभिराषाका जब गर्भ रहता है तह वह कुथा

। राम्छार करुकानी छिगाछछ द्वा मिष्ट ग्राप्ट माता पिताहीन ठड़कोंके और विधवात्रोंके क्र्यमें उनकी सुध लेना होष्ट्र है इष्ट प्राचासम्बद्ध और आहे । असीयार वह है अथाति अपनेका धरमीचारी समक्रता है ते इसका धरमीचार व्यर्भ है। वीभ पर बाग नहीं छगाता है परन्तु अपने सनका भोखा देता है किएए कि द्वांक सिंहरत हीए। तागई एन्छ सिक्तिक किएए दिए हि है जो ऐसा सुननेहारा नहीं कि भूछ जाय परन्तु कारये करनेहारा है को निवन्धताकी है फुक फुकक देखता है और रहर जाता है वह ३१ जावा है कि में कैसा था। परन्तु जो जन सिद्ध ब्यवस्थाकी अपनेको ज्योही देखता खो चठा जाता और तुरन्त भूछ इह कीं अपना स्वाथाविक सुंह द्यूपम हे अन्ता है। इह हारा है और उसपर चलनेहारा नहीं ता वह एक मन्ष्यके समान -हेन सुरी जो अपनेको धोखा देशो। क्योंकि पदि कोई बचनका सुनने-९१ इस्क्रि हो । परन्तु वचनपर चलनेहारे होन्ना और केवल सुनहारे वस होते हुए बचचका यहला करी यो तुम्हार् प्राणीका बचा सव अगुद्ताको और वेरमावकी अधिकाईको हुर करके नजतासे २३ सन्बन्धका क्रीय देश्वरके धरमका नहीं निबाहता है। इस कार्या क्रींडिन । रेक व्रेडिन सिप्टरिक क्षि ड्रेक व्येडिन सिर्वेडिन एए ड्रेक ० ९ १६ से हे मेरे त्यारे माइया हर एक मनुष्य सुनमे होए हो है।

[। भ्रमना तकामक्रम]

ग्रार महंकीला वस पहिने हुए तुम्हारी सभामें शाबे ग्रीर एक: छछ कंति। एक कुछ कुछ कीए की फिन । रिक एकी क्रम काएकए 🗲 ९ हें मेरे माइया हमारे तेजोसय प्रभु योशु खोष्टके बिश्वासमें

3 क्रिक सिक्काम 1 कि 1 ई क्रिक कामक्रम मह कि हुन्छ। 1 ई क्रिक समान प्रेस कर सचसुच राजन्यवस्था पूरी करते हो तो अच्छा र्मिष्ट किमिडिंग नेपार के की प्राप्तिष्ट केनच्छ पड़ किकारि क्या ने उस उत्तम नामकी निन्दा नहीं करते हैं। जो तुम धम्मे- ट ं 1ई निक् प्राकृष्ट सह समान सन्। ई निर्माण तेन विकार कार्न है। क्या थनी लेगा तुम्हें नहीं पेरते हैं और क्या वेही तुम्हें विचार ह . एकी ले हैं हैं हैं । परनु तुमने उस कागिलका अपमान किया. क्षित्र के हैं कि है है है। इस है है। इस है है। इस है है। छह गरि िष्य मिलाकि की है कि हैं हिम किंकियाक किताम छड़ न्याय कर्नहारे न हुए। हे मेरे प्यारे भाइया सुना ह्या हेय्बर्ने ४ क्या तुमने अपने मनमें भेद न माना श्रार कुविचारसे ार्क . दर्ह श्रीप किड़िप किलिंग रेस डिप एडफ डुर । इस ist ह , डिक फिलाएक छट ग्राहर किशि किशि खिना । मह महंक किस ह के वाह हुत तर हाइ कर उससे कहा आप कंगाल सनुष्य भी मेला बख पहिने हुए आवे, और तुम

न नमागिकपर ह कि छि . एक हम एमडीएन की रहक भि इस निम्ह १९ फ़ तम निमामिक्रम । इक निमति कीएम । किन्न हि एमार्थ कहाई किति कम उह के हैं मिता कप पर देव नजा। विश्वकार है। स ०१ ड्रीक कि कीएम । रई नार भारत दिशम्भ मिष्टिक ग्रिस इ

निसने द्या न किई उसका विचार विमा द्याक किया जायगा इ? कीएम । गम्भार । गम्भ । ग्रह काष्म्रहम् विवास्त्रक्रम । ग्राप्त किने की और ऐसा काम करें। जैसा तुमका मिर्क प्रक्रिक किने करें पर्न्तु नर्हिसा करें तो ब्यवस्थाका अपराधी हो चुका। तुन १२

[ 1 नण्ड तार प्राह्म निवान विद्यासका वर्णन । ] । ई किनक माकष्मका रम्भाक क्या है।

११ कन्त्रीतिए इन्ह महि ाई फिन न्ड्रीक द्वाप है कि हीए। ई किक्स डि मही होने तो क्या लाम है. क्या उस किवाससे उसका आण 8 है सिर मेरक प्राह्म है साहकी क्यू हैक ड्रीक हीए क्यू प्रमा है

७१ माल्यनी दिसिंह । ई माऊ । एक ि किन्न किन्न सिंई एउन्छ विम्हें जाड़ा व छगे वस वस रही परन्तु तम त्यों वस्तु देहके लिये है। किए होते हैं के हिन्दू हैं के हैं के हैं के स्वाह है।

ाद भी जो कर्म्स सहित न होवे तो आपही मृतक है। बरन कोई कहेगा तुभे विश्वास है श्रीर सुमसे कम्मी होते हैं तू श्रपने कर्म विना अपना विश्वास सुभे दिखा और में अपना विश्वास अपने १६ कम्मोंसे तुसे दिखाऊंगा । तू बिश्वास करता है कि एक ईश्वर है. तू अच्छा करता है . भूत भी विश्वास करते और थरथराते हैं। २० पर हे निर्बुद्धि मनुष्य क्या तू जानने चाहता है कि कर्म्म बिना २१ बिश्वास सृतक है। क्या हमारा पिता इबाहीम जब उसने ग्रपने २२ पुत्र इसहाकको बेदीपर चढ़ाया कम्मोंसे धर्मी न ठहरा। तू वेखता है कि बिश्वास उसके कम्मीं के साथ कार्य्य करता था ग्रीर २३ कम्मोंते विश्वास सिद्ध किया गया । श्रीर धर्मपुस्तकका यह बचन कि इबाहीमने ईश्वरका बिश्वास किया श्रीर यह उसके लिये धर्मा २४ गिना गया पूरा हुआ और वह ईश्वरका मित्र कहलाया। सो तुम देखते हो कि मनुष्य केवल बिश्वाससे नहीं परन्तु कम्मींसे भी २१ धम्भी उहराया जाता है। वैश्वेही राहब वेश्या भी जब उसने दूतोंकी पहुनई किई श्रीर उन्हें दूसरे मार्गसे बिदा किया क्या कम्मींसे २६ धर्मी न उहरी। क्योंकि जैसे देह ग्रात्मा बिना सृतक है वैसा विश्वास भी कम्मे विना मृतक है।

# [ जीमकी दोष ग्रीर स्वतन्त्रताका वर्णन । ]

हे मेरे भाइया बहुतरे उपदेशक मत बना क्योंकि जानते हो रे कि हम श्रिषक दंड पावेंगे। क्योंकि हम सब बहुत बार चूकते हैं. यदि कोई बचनमें नहीं चूकता है तो वही सिद्ध मनुष्य है जो सारे देहपर भी बाग लगानेका सामर्थ्य रखता है. देखा घोड़ों के मुंहमें हम लगाम देते हैं इसिलये कि वे हमें माने श्रीर हम उनका सारा देह फेरते हैं। देखा जहाज भी जो इतने बड़े हैं श्रीर प्रचंड बयारों छे उड़ाये जाते हैं बहुत छोटी पतवार के जिथर कहीं सामिका मन चाहता हा उधर फेरे जाते हैं। वैसेही जीभ भी छोटा श्रंग है श्रीर बड़ी गलफटाकी करती है। वैसेही जीभ भी छोटा श्रंग है श्रीर बड़ी गलफटाकी करती है. देखा थोड़ी श्राग है कितने बड़े बनका फूंकती है। श्रीर यह श्रधम्मेंका लेक श्रर्थांत जीभ एक श्राग है. हमारे श्रंगोंमें जीभ है जो सारे देहको कलंकी करनेहारी श्रीर भवचकमें श्राग लगानेहारी ठहरती है श्रीर उसमें श्राग लगानेहारा नरक है। क्योंकि बन पश्रश्रों श्रीर पंछियों श्रीर

रंगनेहारे जन्तुश्रों श्रीर जलचरोंकी भी हर एक जाति मनुष्य जातिके वशमें किई जाती है श्रीर किई गई है। परन्तु जीभको म मनुष्योंमेंसे कोई वशमें नहीं कर सकता है वह निरंकुश दुष्ट है वह मारू विषसे भरी है। उससे हम ईश्वर पिताका धन्यबाद ह करते हैं श्रीर उसीसे मनुष्योंको जो ईश्वरके समान बने हैं स्नाप देते हैं। एकही मुखसे धन्यबाद श्री स्नाप दोनों निकलते हैं हे मेरे १० भाइयो इन बातोंका ऐसा होना उचित नहीं है। क्या सातेके ११ एकही मुंहसे मीटा श्रीर तीता दोनों बहते हैं। क्या गूलरके श्रुचमें १२ मेरे भाइयो जलपाईके फल श्रधवा दाखकी लतामें गूलरके फल लग सकते हैं वैसेही किसी सोतेसे खारा श्रीर मीटा दोनों प्रकारका जल नहीं निकल सकता है।

## [सच्चे चानका वखान । ]

तुम्होंमें ज्ञानवान श्रीर वृक्षनेहार कीन है. सो अपनी अच्छी १३ चाल चलनसे ज्ञानकी नस्रता सहित अपने कार्य्य दिखावे। परन्तु १४ जो तुम अपने अपने मनमें कड़वी डाह श्रीर वेर रखते हो तो सम्बाईके बिरुद्ध घमंड मत करें। श्रीर मूठ मत बोलें। यह ज्ञान १४ जपरसे उत्तरता नहीं परन्तु सांसारिक श्रीर शारीरिक श्रीर शेतानी है। क्योंकि जहां डाह श्रीर बेर है तहां बखेड़ा श्रीर हर एक बुरा कर्म १६ होता है। परन्तु जो ज्ञान अपरसे है सो पहिले तो पवित्र है फिर १७ मिलनसार मृदुभाव श्रीर कोमल श्रीर द्यासे श्रीर श्रच्छे फलोंसे परिपूर्ण पच्चपात रहित श्रीर निष्कपट है। श्रीर धम्मेका फल मेल १८ कार्वेभोंसे मिलापमें बोया जाता है।

[ वैर विरोध ग्रीर लोभ ग्रीर घमडपर उल्हना । ]

तुम्हों में छड़ाई सगड़े कहांसे होते . क्या यहांसे नहीं श्रियांत तुम्हारे सुखाभिछाषोंसे जो तुम्हारे ग्रंगोंमें छड़ते हैं। तुम छाछसा रखते हो ग्रीर तुम्हें मिछता नहीं तुम र नरिहंसा ग्रीर डाह करते हो ग्रीर प्राप्त नहीं कर सकते तुम सगड़ा श्रीर छड़ाई करते हो परन्तु तुम्हें मिछता नहीं इसिखये कि तुम नहीं मांगते हो । तुम मांगते हो ग्रीर ३ पाते नहीं इस छिये कि बुरी रीतिसे मांगते हो जिस्तें न्नपने

४ सुख बिलासमें उड़ा देशो। हे ज्यभिचारियो श्रीर ज्यभिचारियियो क्या तुम नहीं जानते हो कि संसारकी मित्रता ईश्वरकी शत्रुता है . सो जो कोई संसारका मित्र हुआ चाहता है वह ईश्वरका ४ शत्रु ठहरता है। अथवा क्या तुम समस्रते हो कि धम्मपुस्तक बृथा कहती है . क्या वह आत्मा जो हमेंामें बसा है यहां लों

६ स्नेह करता है कि डाह भी करे। बरन वह श्रिधिक श्रनुग्रह देता है इस कारण कहता है ईश्वर श्रीभमानियोंसे बिरोध करता है

७ परन्तु दीनांपर अनुग्रह् करता है। इस्तिये ईश्वरके अधीन होश्रो.

 शैतानका साम्हना करो तो वह तुमखे भागेगा । ईश्वरके निकट आत्रो तो वह तुम्हारे निकट श्रावेगा . हे पापिया श्रपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगो श्रपने मन पवित्र करो । दुःली होश्रो

श्रीर शोक करों श्रीर रोश्री . तुम्हारी हंसी शोक हो जाय श्रीर १० तुम्हारा श्रानन्द उदासी बने । प्रभुके सन्मुख दीन बना तो वह

तुम्हें जंबे करेगा।

११ हे भाइबी एक दूसरे पर अपबाद सत लगाओं जो भाईपर अपबाद लगाता और अपने भाईका बिचार करता है सो व्यवस्थापर अपबाद लगाता और व्यवस्थाका बिचार करता है . परन्तु जो तू व्यवस्थाका बिचार करता है . परन्तु जो तू व्यवस्थाका बिचार करता है तो तू व्यवस्थापर चलनेहारा नहीं

१२ परन्तु बिचारकर्ता है। एक व्यवस्थाकारक श्रीर बिचारकर्ता है श्रथांत वही जिसे बचाने श्रीर नाश करनेका सामर्थ्य है. तू कौन है जो दूसरेका बिचार करता है।

# [ ग्रानित्य जीवनकी भरोसेका निषेध । ]

१३ श्रव श्राश्रो तुम जो कहते हो कि श्राज वा कल हम उस नगरमें जायेंगे श्रीर वहां एक बरस बितावेंगे श्रीर लेन देन कर १४ कमावेंगे। पर तुम तो कलकी बात नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हारा

श्व कमावग । पर तुम ता कलका बात नहा जानत हा क्याक तुम्हारा जीवन कसा है . वह भाफ है जो थोड़ी बर दिखाई देती है फिर

१४ लोप हो जाती है। इसके बदले तुम्हें यह कहना था कि प्रभु १६ चाहे तो हम जीयेंगे श्रीर यह श्रथवा वह करेंगे। पर श्रब तुम

श्रपनी गलफटाकियोंपर बड़ाई करते हो . ऐसी ऐसी बड़ाई सब १७ बुरी है । सो जो भला करने जानता है श्रीर करता नहीं उसकी

पाप होता है।

438

[ यनवानोसे वपद्वपर वलह्ना । ]

सासना नहीं करता है। है ।गाइम्ह इक . ई ।छाइ गाम कांग्रेड थिर्ड क्लिमिम्ड नेमह 1 है एकी द्वार के दिनहीं अपने मनके। सन्तुष्ट किया है। र समाउनी ग्रंह संस्कृष्ट प्रमिथिय प्रमा है। है। है। इस स्वायन स्वयं क्राय्य र क्रिंशिन्ने है। इन्हें किर्मिडिन्ड ग्रिंड है फिराक्ष है ईस्ती एउ निम्ह इ कि नीव विनह देकी निव्छ विर्मिष्ठ भाइम्ह मांशहनीव नही १६ । इ । ग्रंड काथ मांक्ज़ि किश्रमी क्मिन . पाग्रा माम । ग्राइन ह हैं है। कि। अप उनकी को हुन है। अप हो है। है। है। है। है। इ एक देवन सिम्ब नाम है। तुरहा । वे हाव विविध क्षित क्षित हो इन्ह ९ गृष्टि है । एए इस हम । ग्राइम्ह । क्षिर । छम्। छम्। छस्। हेश 🞖 अब आशा हे धनवान लोगो अपनेपर आनेवाले कुशांके

# [ धोरल थरनेका उपदेग।]

न रहरो। ष्मार्ष केडड़े प्रतु निमेरी विद्धे दिन दिन गृष्टि विद्धे दे । इ. । लुन्प एमीकी इंकि गृष्टि न किरिन्ध न किरिक न इंकि छि। इशानन है। परन्त सबसे पहिले हैं मेरे भाइया किए। इ कनावड़ प्राप्ति एसाएक एड्रेट सुप्त की ई छिन् हत्यासन और ई हिन हैं उन्हें हम धन्य कहते हैं . तुमने पेश्वकी स्थिरताकी सुनी हु:खभाग शार धीरजका नसूना ससक्त बेशा। देखा जो छिर ११ इकी जाइ भिमान कप्राय निजन्ती ।कांशिक प्रमुख ना के इस तुस सी घीरत घरी जपने सनको किए करो क्योंकि प्रभुका आना ट । ई 1592 मर्राप्ट किनी क्सर रिडिंग होए में रिटि किन्नी राष्ट्रि शिवीय इह मुख्य फलकी बार मेहता है और जबनों वह पहिंखा की है साइया प्रमुक आनेतो धारित थरा. हेवा मुहस्य ७

# [ बिर्यासकी पायेनाका बखान ।

अ१ . ई तिर्ते हार्क सिंड्स एक । वार नक्स कि . ई होगे हुँक इ। एक, फ्र फिशिए कि. है काए छ: हु ईकि सिडिम्ह एफ

तो मंडलिके प्राचिनिकी अपने पास बुलावे और वे प्रभुके नाम
११ से इसपर तेल सलके उसके सिथे प्रार्थना करें। और विश्वासकी
प्रार्थना रोगीको बचावेगी और प्रभु उसको उठावेगा और जो
१६ इसने पाप भी किये हों तो उसकी स्था किई जायगी। एक दूसरेके
आगे अपने अपराधोंको मान खेओ और एक दूसरेके
लिए प्रार्थना करो जिस्तें चंगे हो जावो . धर्मी जनकी प्रार्थना
१७ कार्य्यकारी होके बहुत सफल होती हैं। एलिवाह हमारे समान
इ:ख सुख भोगी सनुष्य था और प्रार्थनामें उसने प्रार्थना किई
कि सेंह न बरसे और स्विपर साढ़े तीन बरस मेंह न बरसा भूमिन श्रपना फल उपजाया।

[ भाईका अमरी फिरानेका फल । ]
हे भाइयो जो तुम्होंमें कोई सम्चाई से भरमाया जाय श्रीर कोई उसकी फैर लेवे . तो जान जाय कि जो जन पार्पकी उसके सार्थके अमधासे फेर लेवे सी एक प्राधाकी सत्सुसे बचावेगा श्रीर बहुत पापांकी ढांपेगा॥

# पितर प्रेरितकी पहिली पत्नी।

1 750 8

288

# [पत्नीका ग्राभाष।]

9 पितर जो यीशु स्नीष्टका प्रेरित है पन्त और गलातिया और कपदोकिया और आशिया और विश्वनिया देशोंमें छितरें हुए परदेशियोंको जो ईश्वर पिताके भविष्यत ज्ञानके अनुसार आत्माकी पवित्रताके द्वारा आज्ञापालन और यीशु सीष्टके लोहूके छिड़कावके लिये चुने हुए हैं • तुम्हें बहुत बहुत अनुमह और शांति मिले।

[ नये जन्म ग्रीर परिताणके लिये ईश्वरका थन्यवाद । विश्वासियोंका ससे क्लेगर्ने भी ग्रानन्दित होना । ]

हमारे प्रभु यीशु लीष्टके पिता ईश्वरका धन्यवाद होय जिसने अपनी बड़ी दयाके अनुसार हमें को नया जन्म दिया कि हमें यीशु लीष्टके मृतकों में से जी उठनेके द्वारा जीवती आशा मिले . और धवह अधिकार मिले जो अबिनाशी और निर्मेळ और अजर है और स्वर्गमें तुम्हारे लिये रखा हुआ है . जिनकी रचा ईश्वरकी अशक्तिसे विश्वासके द्वारा किई जाती है जिस्तें तुम वह आण जो पिछले समयमें अगट किये जानेको तैयार है प्राप्त करें।

इससे तुम ग्राहलादित होते हो पर ग्रब थोड़ी बेरलों यदि ६

श्रावरयक है तो नाना प्रकारकी परीचाश्रोंसे उदास हुए हो . इस-लिये कि तुम्हारे विश्वासकी परीचा सोनेसे जो नाशमान है पर श्रागेसे परखा जाता है श्रति बहुमूल्य होके यीशु ख़ीष्टके प्रगट होनेपर प्रशंसा श्रोर शादर श्रीर महिमाका हेतु पाई जाय। उस यीशुको तुम बिन देखे प्यार करते हो श्रीर उसपर यद्यपि उसे श्रव नहीं देखते हो तौभी बिरवास करके श्रकथ्य श्रीर महिमा संयुक्त श्रानन्दसे श्राहलादित होते हो . श्रीर श्रपने बिरवासका श्रन्त श्रावत श्रपने श्रपने श्रातमाका त्राण पाते हो।

उस त्राणके विषयमें भविष्यद्वकात्रोंने जिन्होंने इस श्रनुश्रहके १० विषयमें जो तुमपर किया जाता है भविष्यद्वाणी कहीं बहुत द्वंदा

३३ श्रीर खोज बिचार किया। वे ढ्रंढ़ते थे कि खिष्का श्रात्मा जो हममें रहता है जब वह खिष्के दुःखों पर श्रीर उनके पीछेकी महिमापर श्रागेंसे साची देता है तब कीन श्रीर कैसा समय ३२ बताता है। श्रीर उनपर प्रगट किया गया कि वे श्रपने लिये नहीं परन्तु हमारे लिये उन बातोंकी सेवकाई करते थे जिन्हें जिन लोगोंने स्वर्गस्य भेजे हुए पवित्र श्रात्माके द्वारा तुम्हें सुसमाचार सुनाया उन्होंने श्रभी तुमस्ये कह दिया है श्रीर इन बातोंकी स्वर्गदूत अक अकके देखनेकी इच्छा रखते हैं।

# [पवित ग्राचरणका ग्रीर प्रेमका उपदेश।]

0 उस परमपवित्रके समान जिसने तुप्तका बुळाया तुम भी धाप १६ सारी चाळ चळनेमें पवित्र बनो। क्योंकि बिखा है पवित्र हाश्रो ९७ क्योंकि मैं पवित्र हूं। श्रीर जो तुम उसे जो बिना पच्चात हर एकके कर्म्मके श्रानुसार विचार करनेहारा है पिता करके पुकारते १४ नतामेंकी श्रगली श्रीभेळाषाश्रोंकी रीतिपर मत चळा करो . परन्तु बहुमूल्य लेाहूके द्वाराखे पाया . जो जगतकी उत्पत्तिके आगेले द्वारा नहीं . परन्तु निष्कळंक श्रीर निष्खोट मेम्ने सरीखे छोष्टके हो तो अपने परदेशी होनेका समय भयसे बिताओ। क्योंकि जानते हो कि तुमने पितरांकी ठहराई हुई अपनी ब्यर्थ चाल चलनसे जो उद्धार पाया सा नाशमान बस्तुओं के अर्थात रूपे अथवा सोनेके उसकी पूरी श्राशा रखो। श्राज्ञाकारी लोगोंकी नाई श्रपनी श्रज्ञा-ठहराया गया था परन्तु पिछले समयपर तुम्हारे कारण प्रगट किया गया . जो उसके द्वारासे ईस्वरूपर बिश्वास करते हो जिसने इस कारण श्रपने श्रपने मनकी माना कमर बांधके सचेत रहो श्रीर जो श्रनुग्रह थीशु खीष्टके प्रगट होनेपर तुम्हें मिलनेवाला है बिरवास श्रीर भरोसा ईरवरपर है। उसे सृतकोंमेंसे उठाया श्रीर उसको महिमा दिई यहांलों कि तुम्हारा

नहीं परन्तु श्रीबेनाशी बीजसे ईश्वरके जीवते श्रीर सदालों ठहरने-२४ हारे बचनके द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राची मनले एक इसरेले श्रतिशय प्रेम करो। क्योंकि तुमने नाशमान सत्यके श्राज्ञाकारी होनेमें श्रात्माके द्वारा पवित्र किया है तो शुद्ध तुमने निष्कपट आत्रीय प्रेमके निमित्त जो अपने अपने हृदयकी

घास की नाई. श्रीर मनुष्यका सारा विभव घासके फूळकी नाई. है। घास सूख जाती है श्रीर उसका फूळ भड़ जाता है परन्तु २४ प्रभुका बचन सदालों ठहरता है श्रीर यही बचन है जो सुसमा-चारमें तुम्हें सुनाया गया।

हलालप प्रणास स्तान स्तान करके. नये जन्मे वाळकेंकी काट श्रीर डाह श्रीर दुर्बचन हूर करके. नये जन्मे वाळकेंकी नाई बचनके निराले दूधकी ळाळसा करो कि उसके द्वारा तुम बहु जाश्रो. कि तुमने तो चीख लिया है कि प्रमु कुपाळ है। उसके पास जा मनुष्यांसे तो उसके पास जा मनुष्यांसे तो इसलिये सब बैरभाव श्रीर सब छुळ श्रीर समस्त प्रकारकी

निकम्मा जाना गया है परन्तु ईरवरके आगे जुना हुआ और बहुसूल्य है आके. तुम भी आप जीवते पत्थरोंकी नाई आस्मिक र घर और याजकोंका पवित्र समाज बनते जाते हो जिस्से आस्मिक विल्वानोंका जो यीश्च खिष्ठके द्वारा ईरवरको भावते हैं चढ़ावो। बिल्वानोंका जो यीश्च खिष्ठके द्वारा ईरवरको भावते हैं चढ़ावो। इस कारण अम्मेपुस्तकमें भी मिलता है कि देखो में सियानमें ६ कोनेके सिरेका जुना हुआ और बहुसूल्य पत्थर रखता हूं और जो उस्तर बिरवास कर सो किसी रीतिसे लिजत न होगा। सो यह ७ बहुसूल्यता तुम्हारेही लेखे हैं जो विश्वास करते हो परन्तु जो नहीं मानते हैं उन्हें वही पत्थर जिस्से थवइयोने विकस्मा जाना कोनेका प्रजा हो जिनपर दया नहीं किई गई थी परन्तु श्रभी दया किई बंधे। परन्तु तुम् लोग चुना हुआ बंश श्रोर राजपदधारी याज-कोंका समाज श्रोर पवित्र लोग श्रोर निज प्रजा हो इसलिये कि जिसने तुम्हें श्रंधकारमेंसे श्रपनी श्रद्धत ज्योतिमें बुलाया उसके बुण तुम् प्रचार करो . जो श्रागे प्रजा न थे परन्तु श्रभी ईंश्वरकी सिरा श्रीर ठेसका पत्थर श्रीर ठेकरकी चटान हुआ है. कि वे तो बचनको न मानके टोकर खाते हैं श्रीर इसके लिये वे उहराये भी 6

[स्रन्यदेणियोंने सुकस्मे करने श्रीर घष्ट्यचेंके स्रपीन हीनेका उपदेश ।]

अन्यदेशियोंमें तुम्हारी चाल चलन भली होने इसलिये कि जिस १२ बातमें ने तुमपर जैसे कुकर्मियोंपर श्रपनाद लगाते हैं उसीमें ने हे प्यारो में बिनती करता हूं बिदेशियों श्रीर जपरियोंकी नाई शारीरिक श्रीभेळापोंसे जो श्रात्माके बिरुद्ध ळड़ते हैं परे रहो। तुम्हारे भले कम्मोंका देखके जिस दिन ईश्वर दृष्टि करे उस दिन

१३ उन कम्मोंके कारण उसका गुणानुवाद करें। प्रभुके कारण मनु-१४ प्योंके टहराये हुए हर एक पदके अधीन होस्रो। चाहे राजा हो तो उसे प्रधान जानके चाहे अध्यच लोग हों तो यह जानके कि वे उसके द्वारा कुकम्मियोंके दंडके लिये परन्तु सुकम्मियोंकी प्रशंसाके

१४ लिये भेजे जाते हैं दोनेंके अधीन हो हो। क्योंकि ईश्वरकी इच्छा युंही है कि तुम सुकर्म्म करने से निर्वृद्धि सनुष्योंकी

१६ ग्रज्ञानताका निरुत्तर करो। निर्बन्धोंकी नाई चला पर जैसे ग्रपनी निर्बन्धतासे बुराईकी श्राड़ करते हुए वैसे नहीं परन्तु ईश्वरके १७ दासोंकी नाई चला। सभोंका श्रादर करी भाइयोंका प्यार करी

ईश्वरसे डरो राजाका आदर करो।

# [ सेवकांके लिये उपदेश श्रीर स्त्रीष्टकी दीनताका नमूना । ]

१८ हे सेवको समस्त भय सहित स्वामियोंके श्रधीन रही केवल १६ भलों श्रोर मृद्भावोंके नहीं परन्तु कृटिलोंके भी। क्योंकि यदि कोई अन्यायसे दुःख उठाता हुआ ईश्वरकी इच्छाके विवेकके कारण

२० शोक सह लेता है तो यह प्रशंसाके योग्य है। क्योंकि यदि ग्रपराध करनेसे तुम घूसे खावो श्रीर धीरज धरो तो कौनसा यश है परन्तु यदि सुकर्म्म करनेसे तुम दुःख उठावो श्रीर धीरज धरो तो यह

२१ ईश्वरके श्रागे प्रशंसाके योग्य है। तुम इसीके लिये बुळाये भी गये क्योंकि स्नीष्टने भी हमारे लिये दुःख भीगा श्रीर हसारे लिये

२२ नमूना छोड़ गया कि तुम उसकी लीक पर हो लेखी। उसने पाप २३ नहीं किया थ्रीर न उसके सुंहमें छुछ पाया गया। वह निन्दित

होके उसके बदले निन्दा न करता था श्रीर दु:ख उठाके धमकी न देता था परन्तु जो धर्म्मसे विचार करनेहारा है उसीके हाथ अपने की

२४ सोंपता था। उसने श्राप हमारे पापोंकी श्रपने देहमें काठपर उठा लिया जिस्तें हम लीग पापोंके लिये मर करके धर्माके लिये

२४ जीवें श्रीर उसीके मार खानेसे तुम चंगे किये गये। क्योंकि भटकी हुई भेड़ोंकी नाई थे पर अब अपने प्राणोंके गड़ेरिंगे औा रखवालेके पास फिर आये हो।

# ि एड्रिक किंग किंग किंग मार्क किंग है।

। छाड़ न क्षि किष्टिमध्या हो। क्रिकी डिक प्रजाह किक्ट कि हैं किफीशीकशीह तिछे कि न्हार कमहार भिर ह की हार ग्रेंस ग्रेक माह पांत्र कहा। फ़िर्मिष्ट फ़िर्मि गिर्म किसि किसी किसा कियु है डिफ़िर्मि । कि हैंड् हिन्द्र को और किसी प्रकारका विराहर ने इसे मिक श्राज्ञा मानी श्रीर उसे प्रभ कहती थी जिसकी तुम लोग जो इ किमडिशबड़ र्नःप्राप्त किर्ते। शिष्ट तिडार निधार किमिल्य निष्ट निष्ट कि की थि किएक जाएं हो। एम किए थीं थीं कि कर हो। र पिर फिल्ली हिनीए डिनिए की फिन । ब्रिड गाएंडी 1913-छ ई एम्पूर्ड्ड शान्त आरमार आवेताशी आभूषण सहित कामग्रह मनाह 8 ग्रीहर एक छट काफा सुध । विष्ठ हुई हुन्त्र । विद्धि क ग्रावि गृत्यनेका और सीना पहरनेका अथवा बस्त पहिननेका बाहरी इ रुाह मार्गि । तुम्हा नास किये प्राप्त कार्य । तुम्हारा सिंगार बारु है इ एडीस भि होते निरुद्ध केन्छ होते से से से से से होते हैं अ कि यदि कोई कोई बचनका न माने तीभी बचन बिना फिलीएड डिंग नियंह किया स्पने अपने स्पान हो है डिंगेंह

। एर्ड्स किनाई छित्राछ मिट्रस्य गाँह किन्निक मिर्सि सिम्पाह

# प्रभुका नम्ना।

। ई स्मिनि मिंगड न्त्रक समककु प्रश्रम्भ एन्प्रे हैं पर है कि भीक्ष विकास विकास किन्त दृ १ कि मुद्द पृष्टि कि कि कि कि कि के के कि कि कि विक 1 देख 153 कि किएए गृष्टि द्वार किए। छिमी इह के द्वाछम गृष्टि हात प्रती ११ भिट्टार्ड उन । र्कार फिरंग्क नान किरुक किरोड निमस गृहि भिट्टार्ड किम्पी किम्प कि देश के कि के कि कि अपने मिरि किन कि इस की कि बद्धे बुराई अथवा निन्हां बद्धे निन्हा अत करी परन्तु इसके 3 केई। रेष्ट्र ग्रन्थि। क्षिति ग्रिकिन्द्री ग्रन्थि ष्रमाण्डेक ग्रन्थि किहे क्षेत्रिहाम न ग्राह्म वह कि तुस सब एक मन और परहु:खक कुमनेहार की हा

हुश्रा है । इससे वे लोग जब तुम उनके संग खुचपनके उसी श्रला-चारमें नहीं दौड़ते हो तब श्रचंभा मानते श्रीर निन्दा करते हैं । पर वे उसके। जो जीवतों श्री सृतकोंका बिचार करनेको तैयार है लेखा श्रात्मामें वे ईश्वरके श्रनुसार जीवें। कि शरीरमें तो मनुष्योंके अनुसार उनका विचार किया जाय परन्तु देंगे। क्योंकि इसीके लिमे सृतकोंको भी सुसमाचार सुनाया गया

एकने बरदान पाया है वैसे ईश्वरके नाना प्रकारके अनुप्रहके सले भंडारियोंकी नाई एक दूसरेके लिये उसी बरदानकी सेवकाई करो। यदि कोई बात करे तो ईश्वरकी बाखियोंकी नाई बात करे यदि ११ कोई सेवकाई करे तो जैसे उस शक्तिसे जो ईश्वर देता है करे जिस्ते सब बातोंमें ईश्वरकी महिमा यीध्य खिष्टके द्वारा प्रगट किई जावे जिसकी महिमा श्री परक्रम सदा सब्बेदा रहता है . श्रामीन । श्रतिशय प्रेम रखे। क्योंकि प्रेम बहुत पापेंका ढांपेगा । बिना कुड्कुड़ाये एक दूसरेकी श्रतिथिसेवा किया करो। जैसे जैसे हर प्रार्थनाके लिये सचेत रही। श्रीर सबसे श्रधिक करके एक इसरेसे परन्तु सब बातोंका श्रन्त निकट श्राया है इसलिये सुबुद्धि होके

हे प्यारा जो ज्वलन तुम्हारे बीचमें तुम्हारी परीचाके लिये हाता है उससे श्राचंभा मत करो जैसे कि कोई श्राचंभकी बात तुमपर बीतती हो। परन्तु जितने तुम खिष्टके दुःखोंके संभागी होते हो उतने श्रानन्द करो जिस्ते उसकी महिमाक प्रगट होनेपर त्रधवा पराये काममें हाथ डाल्नेसे दुःख न पाने। परन्तु यदि सीष्टियान होनेसे कोई दुःख पाने तो ल्रजित न होने परन्तु इस बातमें ईश्वरका गुणानुवाद करे। क्योंकि यही समय है कि दंड ईश्वरके वरसे आरंभ होने पर यदि पहिले हमेंसे आरंभ होता है ईश्वरका आत्मा तुमपर ठहरता है . उनकी ओरखेतो उसकी निन्दा होती है परन्तु तुम्हारी ओरखे उसकी महिमा प्रगट होती है। तुममेंखे कोई जन हुलारा अथवा चार अथवा कुकम्मी होनेले भी तुम आनन्दित और आह्वादित श्रोहो । जो तुम खीष्टके नामके लिपे निन्दित होते हो तो धन्य हो क्योंकि महिमाका और क्या होगा। श्रीर यदि धर्मी कठिनतासे श्राण पाता है तो भक्ति-तो जो लोग ईश्वरके सुसमाचारका नहीं मानते हैं उनका श्रन्त ı, س 6

१६ होन और पाप कहां हिखाई है। एत काप जो बोत हैं स्वरकी इण्डिस के अनुसार हु:ख उठते हैं से। सुकम्मे करते हुए अपने अपने प्राणको उसके हाथ जैसे विश्वासिकोम्प स्वतहरिक हाथ के

[। एड्रेम्ड समाइक् आर्ट सहाइ । एड्रम्ड हज़ स्नांसाच आर्ट हिलामा

[मार्थना और नमस्कार सहित पत्रीको समामि।]

११ हमिलाहे । ग्राइन्ह की हैं 154मस में सिली छाड़ कार्जी हैं।

? wien guit geg agigeg dirain um fan g . giel

मित्र भी युवन कराये जाने सीत सन किए आतहा हुन करनाहा

संस्था स्टब्स है कम क्योंने बातक होता है। जिससे हहें a कम के के हुन होट हा का मुख्य के क्योंने कुन का ! किससे क्योंने सार्व तम अस्तर बड़ी व्यक्ति बहुत हैंये में तिये हैं है हस्ताति । कि हुस्त ताम तम बाद को अस्ति हा सामीमहत्त्राई होड़ा होता

## पितर प्रेरितकी दूसरी पत्नी।

#### [पत्नीका ग्राभाष।]

तिमोन पितर जो यीष्ठा खीष्टका दास श्रीर प्रेरित है उन लोगोंको जिन्होंने हमारे ईरवर श्री त्राणकर्त्ता यीष्ठा खीष्टके र धर्ममें हमारे तुल्य बहुमूल्य बिरवास प्राप्त किया है . तुम्हें ईरवरके श्रीर हमारे पशु यीशुके ज्ञानके द्वारा बहुत बहुत श्रनुग्रह श्रीर शांति मिले ।

[ धर्म्ममें बढ़ते जानेका उपदेश । बिश्वासियोंकी चितानेमें पितरका यतन । ]

जैसे कि उसके ईश्वरीय सामर्थ्यने सब कुछ जो जीवन श्रीर भक्तिसे संबंध रखता है हमें उसीके ज्ञानके द्वारा दिया है जिसने हमें ४ अपने ऐश्वर्य्य श्रीर शुभगुगाके श्रनुसार बुलाया . जिनके श्रनुसार उसने हमें श्रत्यन्त बड़ी श्रीर बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दिई हैं इसलिये कि इनके द्वारा तुम लोग जो नष्टता कामाभिलाषके द्वारा जग-४ तमें है उससे बचके ईरवरीय स्वभावके भागी हो जाओा। श्रीर इसी कारण भी तुम सब प्रकारका यत करके अपने बिश्वासमें शुभ-६ गुण और शुभगुणमें ज्ञान . श्रीर ज्ञानमें संयम श्रीर संयममें धीरज ७ धीरजमें भक्ति . श्रीर भक्तिमें आत्रीय प्रेम श्रीर आत्रीय प्रेममें ८ प्यार संयुक्त करो । क्योंकि यह बातें जब तुममें होतीं श्रीर बढ़ती जातीं तब तुम्हें ऐसे बनाती हैं कि हमारे प्रभु यीशु खीष्टके ज्ञानके ह लिये तुम न निकम्मे न निष्फल हो । क्योंकि जिस पास बह बातें नहीं हैं वह अन्धा है और धुन्धला देखता है और अपने अगले १० पापेंसे अपना शुद्ध किया जाना भूल गया है। इस कारण हे भाइया श्रीर भी श्रपने बुलाये जाने श्रीर चुन लिये जानेकी दढ़ करनेका यल करे। क्योंकि जो तुम ये कर्म करे। तो कभी किसी रीतिसे ११ ठोकर न खात्रोगे। क्योंकि इस प्रकारसे तुम्हें हमारे प्रभु श्री त्राणकर्त्ता यीशु खीष्टके त्रनन्त राज्यमें प्रवेश करनेका ऋधिकार श्रधिकाईसे दिया जायगा।

9२ ननक एम कि गृष्ट है निगत नाट हार मह पीएए क्लीसड़ कंतिन नह में पिर्गत हि थार क्ली प्रख्नी में एट ई साए प्राइम् कंतिन नह में पिर्गत हि थार क्ली प्रख्नी में एट ई साए प्राइम् में एम । गर्डेश न नन्धानी में में तिल्ली हैंग्ली में एटी स्मिन्न एप्रमाम किना हैं में इंड्लिस की हैं 15 समस हैं सनेत के के हैं 15 मार हैं 15 निह स्मित 18 के हैंग्ली कार्य के इंड्लिस स्मित के हैंग्ली ह

१६ व्ही किस्तु हिम की गारुंक कहम में प्रा है उक्ती सस्य की गर्

भी तुम्हें हुन बातोंका समरण करनेका उपाय निख रहें । क्योंने हमने तुम्हें हमारे प्रभु यीशु खीष्टके सामध्यका और १६

30 - प्रमित मीहिं। प्रिकी नमु पुड नाई ताई समेह से प्रिक्ट प्रिक्टी प्रिक्टी क्रिक्ट में प्रिक्टि के प्रिक्टी क्रिक्टी क्रिक्टि में प्रिक्टि के प्रिक्ट 
अच्छा करत हा। पर यहा पाहण जाना का वस्ता है। क्यांकि २९ सचित्यहाणी किसीके अपनेही न्याख्यानसे नहीं आहे परन्तु हैस्वरके सचित्यहाणी मनुत्यकी हृच्छासे कभी नहीं आहे परन्तु हैस्वरके

वानन्द्राय स्वाचित्र आस्माके बुरुवाये हुए बीखे ।

[ । ष्ट्रिंग मिन्डड़े किन्छ प्रार्क क्रिनिंड डाग्य क्रिक्टिड्रिंग्य डिस्ट ]

समित की फिंट गृडु सिंगिरिड कि किहारविस ठूम हुन्।
किएडी किंकिन्छ काषानित कि गिंडे काष्ट्रिपट ठुम कि
किएडी किंकिन्छ काषानित कि गिंडे काष्ट्रिपट ठुम कि
किएड गिंड किंग्रिक कि कि डिंग्रिट किंप्स गृष्टि किंग्रिड किएड गृष्टि किंग्रिक किन्ट फेंड्रिड गृष्टि । फिंग्रिड खानि द्वी प्रप्रिट ह गृष्टि । फिग्गाट डैकी किन्नि किरोम किंग्रिड प्राप्ति किंग्रिड किंग्रिड किंग्रिड किंग्रिड केंग्रिड किंग्रिड किंडाक्ट्रिय ग्रेप फिंग्रिड किंग्रिड डैड्ड ड्रीनिड ड्रिय किंग्रिड । किंग्रिड किंग्रिड खानि खानि किंग्रिड किंग्रिड किंग्रिड हेंग्रिड किंग्रिड । इंक्टि किंग्रिड किंग्रिड किंग्रिड किंग्रिड किंग्रिड

। कार्र कार्रकाम किल्यहरूकी म केठा है सिको है उरह न होता । अवार कार्क महरूप महत्वक के कथाप्रण कथस्य व्यवस्था मन्त्री क्षेत्र वाना। परन्त उसके अपराधक के किला 1ई प्रणाम किमारुष्ट छए कंप्राधिकी प्रार्थि है किए कडाक केड़ाई किंगम इसि है। ई हाउन्छ क्षाय है । इसि हासा है। मिंह्यार प्राणींको कुसरा है है उन्हार क्षेत्र में किया किया है िक्स एक रिड़ा काई किया। मुक्स हैं किड़ा प्रम किथियोद्यासिक हि १३ संग मोल जेवते हुए अपने खुरासे सुख भाग करते हैं। उनक 51345 ६ ई िक डाक प्रार्थ करूक ६ ई िसमाप छप्ट किरापि १३ ससानाश हों में और अधस्मका कर पांचेंगे। ने हिन भरते विषय-मान्छार निमष्ट ग्रिह ई निष्क ाइन्नि मिंडिन्ट ई नोहार मिंनिक नहीं है गृह क्षम्य दिनाई एता मुक्ति हाक इंक्म कि है। किस्टि १३ विचार नहीं सुनाते हैं। परन्तु ये छोग स्वभाववश अचेतन्य पशु-क्री पराक्रममें बड़े हैं उनने विरुद्ध परमेश्वरक आगे निन्दांसंयुक्त कीए कि फ़ाफ़्र सिर्फ । ई रिस्ट डिस सिर्फ़्स इन्ही किहिम ११ नइस ग्रिस है दिइ कि ठीठ हि . है किनाम इन्ह किंगिसप ग्रिस ई िछन समारामार काम्युस्ता अयुद्धा कामिरा कार्या वरते हैं न्ह क़क्क क्ना , ई फिनाए नेख्न रिअन्ते क़म्ह क्षित्र है । ए किंधिमीयह गृहि निष्टि भिर्माष्टिभ किंकिस अरुपार कि . 18 3 प्रतिहेन अपने धम्मी प्राण्यको उनके हुछ कम्मीसे पीहित करता वह धमी जन उनके बीचमें बास करता हुआ देखने और सुननेश कींफिन । एग्रह्म । एग्राह्म कि:इतिष्ट फिन्छह्म केन्प्रमण्ड केंक्सिमीधर न कि कित्रक भिमछ प्रक्रि . ई एए। उड़ हमायड किली क्रिकिसिए ध क्रिकिता सरम करने विष्वंसका देह हिया है। इस मुक्त मुक्त प्रमा किरियान काग्रामिष्ट ग्रीह माईस ग्रीह . ईकी एका किर्तिक आह काण्ड इ किंद्रुक कुराष्ट्रप किसमध हुन्रुप छाछ एछपछष्ट रुप्ताप्त कोनिइक्रीम म्प्रम । इंदि न किताम निवाय ग्रहि . ई निक्त छप्र केली क्राक्वी १ ह रंड्रत एड़ी मोंधे मिंग्रिक्त किशकधंट केछाड मिछाठाम हुन्प्रम

क्रीमण्डण शिमारुमीह कारीगर पृद्ध त्रिक ताक किकाउनका विष्ठ हे क्लिंफिन । है । एस । एस प्रकार है। क्लिंग न । कितर. ई हिंद गृडू माइट किथिए गृष्टि गृक् रुक्ति। गिकि हि ।

हिंगडेर्ने काट कितींस कि हैं ठी असकी कीर्गिक नह । एड़ १९ हैं हिंगड़िक किसी हैं म्हिंगड़िक हैं १६ हैं किसी हैं १६ १९ हैं कि एड़िक हैं किसी हैं स्पेश हैं हैं १९ हैं हैं १९ हैं

। ई ाथा नह सिर भार हे एक स्वाहर क्षाहरू है। वह ने प्रभास है है। इस है है।

किसे मंसर उनी उन्प्र किका वन सिक्स स्मार प्राप्त किस्स क्षेत्र । ई ईड्ड पिट सिक्सि प्राप्त क्षेत्र क्

[ । नण्ड क्षिपिक कड्डनन निप्तकी प्रक्षि नलादिय क्रिकिम ]

[। एईस किलाइ नज़ी किल्पा

न केमर की ड्रा न फिक्षी फ़िम्स हो। कथू उछ छि। छ है निक्रम केमरी क्य सप्त एउस साथ एउस क्सा क्रम नही क्य हिए है। एउस डिंग हो। इस हो। इस हो। इस हो। इस्सा है। इस्सा है। कितने लोग बिलंब समक्षते हैं परन्तु हमारे कारण धीरज धरता

है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट होनें परन्तु सब लोग १० परचात्तापको पहुंचें। पर जैसा रातको चार श्राता है तैसा प्रस्का दिन श्रावेगा जिसमें श्राकाश हड़हड़ाहटसे जाता रहेगा श्रीर तत्त्व श्रति तह हो गल जायेंगे श्रीर पृथिवी श्रीर उसमेंके कार्य्य जल

११ जायेंगे। सो जब कि यह सब बस्तु गल जानेवाली हैं तुम्हें पवित्र चालचलन और भक्तिमें कैसे मनुष्य होना और किस रीतिसे ईश्वरके दिनकी बाट जोहना श्रीर उसके शीघ्र श्रानेकी चेष्टा करना

१२ उचित है. जिस दिनके कारण आकाश ज्वलित हा गळ जायगा

१३ श्रीर तत्त्व श्रति तप्त हो पिघल जायेंगे। परन्तु उसकी प्रतिज्ञाके अनुसार हम नये श्राकाश श्रीर नई पृथिवीकी श्रास देखते हैं जिनमें धर्म बास करेगा।

## [ उपदेश सहित पत्नीकी समाप्ति । ]

इसिवये हे प्यारो तुम जो इन बातोंकी श्रास देखते हो तो यत करें। कि तुम कुशलसे उसके श्रागे निष्कलंक श्री निर्दोष

१४ ठहरे। श्रीर हमारे प्रभुके धीरजकी त्राण समकी जैसे हमारे प्रिय भाई पावलने भी उस ज्ञानके अनुसार जो उसे दिया गया तुम्हारे

१६ पास लिखा । वैसेही उसने सब पत्रियोंमें भी लिखा है श्रीर उनमें इन बातोंके विषयमें कहा है जिनमेंसे कितनी बातें गृढ़ हैं जिनका श्रनसिख श्रीर श्रस्थिर लोग जैसे धर्मपुस्तककी श्रीर श्रीर बातोंका भी बिपरीत अर्थ लगाके उन्हें अपनेही बिनाशका कारण

१७ बनाते हैं। सो हे प्यारो तुम लोग इसकी श्रागेसे जानके श्रपने तई बचाये रही ऐसा न हो कि श्रधिस्मियोंके अससे बहकाये जाके

१८ अपनी स्थिरतासे पतित होश्रो । परन्तु हमारे प्रभु श्री त्राणकर्त्ता यीशु खीष्टके अनुमह श्रीर ज्ञानमें बढ़ते जाश्री . उसका गुणान-बाद श्रभी श्रीर सदाकाललों भी होवे । श्रामीन ॥

# । रिट्म कि ड्रीम कि त्रिम मड्रिक

[। जानाम समाय स्नासन जीवनका समावार ।]

निमार ग्राहि निष्टम मिताहित छिली सिनिकार किन छिएए के त्राहित रहतू है ] । एडि एक इनाल छाइम्ह की ईं फिल्हा किस्ट्र सार आहर अस् जोह उसके पुत्र यश्चि स्वीक साथ है। जोर यह बाते हम ४ कारमी तीएमं उप गिमड़ गृष्टि पाई तीएमं गिड़म् थाम ग्रामड़ देखा और सुना है उसका समाचार तुम्ह सुनाते हैं इसिलमे कि ह निमड़ कि . १ एड़ अगर रुगामड़ गृष्टि । था क्षेत्र कात्रिमी कि है ति। हु मानाम । किनिक मान सुम्हें उस सनातन जीवनका समाचार ९ 1छई नमड़ ग्राष्ट ।एडू आप निमित्त ड्रेंग की । ।एड्र नींधाड़ शमड़ प्रार्ट डेकी बीड नेमड रमा है कि नेमर हम है ि जो खादिसे था जो इसने जीवनके वचनके विषयमें सुना

ञ्चपने पाप सान लेनेको आवश्यकता ।]

उसका वचन हससे नहीं है। मह है तान वास तक्षा है ता उसका स्टा बनात है और सब अध्यसे शुद्ध करनेका विष्वासियाग और ध्यमी है। जो हम ९० मंड गृष्टि किन्छ । सक किपिए प्राप्त इह ए हेर नाम किर्निए उ निम भड़ कि । ई डिन मेमड़ इंग्लि में हैं है हैं। छो थि रिक् शुद्ध करता है। जो हम कहें कि हममें कुछ पाप नहीं है ने अप- ट रिमाप कम में द्वाकि किशि शिष्ट किस मिर्फ है किए तीएन लेंगर कु कु रि छम मिनीकि मड़ कि डिसेर है मिनीकि ड्रह एसरे ण हुन्प्रम । के किछम जिल प्रमिश्च ए हुन्प्रम । के किस है किछा है कि छम् मिंगामधी है मड़ गृष्टि है जीए गिमड़ माम देगर की डेक मड़ है कि ईखर ज्योति है और उससे कुछ भी शन्यकार नहीं है। जो ब जो समाचार हमने उससे बुना है और तुम्हें सुनाते हैं से। यह १

। इ जिम्हामाय किला क्षिंगिए कि समास समुख होना । गानिश्रे सम्माम समाय

लाम कानमी कि रक माम ड्रीक दीय ग्रव्ह फिक न माम मह हे मेरे बालको में बह बाते तुम्हारे पास जिखता हूं जिस्ते

ड़िह प्रक्षि । ब्रीक फुपि क्मैमीप हीक्ष्य ई क्याइस क्य ।प्रामड़ ९ प्राप्त हुनप्र डिह्न प्राप्तड़ रुहक प्रक्षि ई स्प्रक्षित क्यां क्यां प्राप्तड़ । पिर क्लि क्यंगिष्ट क्यां

#### [। गतमप्रद्राहा किनिक्षत्र मध छिछित्राम त्राक्ष निक्षम प्रमाहालाहा ]

ाठा इत । सिंह कि विशेष भी प्राप्त की है । सिंह में सिंह में है । सिंह में सिं

## [। प्रवित्ती तकिकार त्रीपि कितम्स ]

५१ ईकि शिष . छिर निधि सिंग्रिक किसरामरे न सिरामरे कि न बचन तुममें रहता है और तुमने उस दुष्ट्यर जय किया है। तुरहारे पास छिया है इसिलिये कि तम बळवन्त हो ग्रेप्ट ईंग्वरका

। इ रात्र इट जाता है परन्तु जो इंध्वरकी इन्छापर चळता है छो। सहाथों 08 ानिक मारुमीस । कमर ग्रीस ग्राममं ग्रीस । ई मिग्रीस किग्राममं श्रीसराव और नीविकाका घमंद्र सी पिताकी श्रीरसे नहीं है परन्तु किहिन गृष्टि शिक्षमीष्ट किमीग्र है स्प्राप्तमे कृकु हि क़िला है। है। कि किया है कि किया कि उससे नहीं है। क्योंकि १६

## [। मिमानमा तिम्हाह छांद्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रमा

इर फिह्म देकि कि। ई फिक्स फिह्म ग्रिक भिक्ति कि ई किरिकी नुकरने कहता है कि यीश जो है कि खीह - वहीं है . यही खीह-और कि कोई सूठ ससमेंसे नहीं हैं। सुरा कोन हैं कवल वह जो २१ है कि तुस सकको नहीं जानते है। परन्तु इसिलिये कि उसे जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हारे पास ह्सिलिमे नहीं लिखा २१ नहीं हैं। पर तुम्हारा तो उस परमपित्रसे श्रमिक हुआ है श्रीर २० क्ममड़ इस की होई आए जिसी का उकती है हुन्ए रेड्र एसे र्गमड़ कि निर्ड रूपमड़ रिक्त कीफिक थि डिक रूपमड़ हुन्ए। शिष्ट 3१ रुक्ति सिम्मेड है। ई स्पर रिक्टी की ई रिनाम मड़ हम्सी है यह मिर्छिशिक सिर्वेद अब भी बहुतसे सिर्वेहिशियों हुए हैं न की ामस निम्न । सिंह है अपन सार हिन्द के । केईल है

आरं मसे सुना सी पहि तुममें रहे तो उस भी पुत्रमें और फिलमें अंत किन किन कार्यसे सना वह तममें रहे . को तुमने २४ । ई किछि दि

सुकरता है पिता भी उसका नहीं है जो पुत्रका मानवीता है पिता

मर्छ छें हैं हिंग हुए हैं है और है हिंग हुए हैं हिंग हुए हैं छि ज़िस है 16ई तम्ही संस्थित कांतिक विषयम शिका है कि छोत्। प्हता है और तुम्हें प्रभाजन नहीं कि कोई तुम्हें भिषाने परन्तु लिखी हैं। श्रीर तुमने जो श्रिमिक उससे पाया है सी तुममें २७ ३९ प्रथमित कोर्राडिनामर्भ भारत सम्हारे भारत होड हा । नम्हीय ५९ हनम्ह होबह ई इस ई हेकी छमड़ स्मह कि एहहीय और । गिईर २८ उसमें रहे। । श्रीर श्रब हे बालको उसमें रहे। कि जब वह प्रगट होय तब हमें साहस हो श्रीर हम उसके श्रानेपर उसके श्रागेसे २१ लिजत होके न जावें। जो तुम जाना कि वह धर्म्मी हैं तो जानते हो कि जो कोई धर्म्मका कार्य्य करता है सो उससे उत्पन्न हुश्रा है।

[ बिरवासिबोंका अपनी पदवी और आशाकी कारण पापसे बचे रहना।

देखा पिताने हमोंपर कैसा प्रेम किया है कि हम ईश्वरके सन्तान कहावें. इस कारण संसार हमें नहीं पहचानता है र क्योंकि उसका नहीं पहचाना। हे प्यारा श्रभी हम ईश्वरके सन्तान हैं श्रीर श्रव लों यह नहीं प्रगट हुश्रा कि हम क्या होंगे परन्तु जानते हैं कि जो प्रगट होय ता हम उसके समान होंगे क्योंकि उसका जैसा वह है तैसा देखेंगे। श्रीर जो कोई उस पर थह श्राशा रखता है सो जैसा वह पवित्र है तैसाही श्रपनेका पवित्र करता है। अजो कोई पाप करता है सो व्यवस्था छंचन भी करता है श्रीर पाप

 तो ब्यवस्थालंघन है। श्रीर तुम जानते हो कि वह तो इसिलये प्रगट हुश्रा कि हमारे पापेंको उठा लेवे श्रीर उसमें पाप नहीं है।
 को कोई उसमें रहता है सो पाप नहीं करता है को कोई पाप

करता है उसने न उसका देखा है न उसका जाना है।

हे बाठको कोई तुम्हें न भरमावे . जैसा वह धम्मी है तैसा वह जो धर्म्मका कार्य्य करता है धर्म्मी है । जो पाप करता है सो शैतानसे है क्योंकि शैतान श्रारंभसे पाप करता है . ईश्वरका पुत्र ह इसीलिये प्रगट हुन्ना कि शैतानके कार्मोंका लोप करे । जो कोई ईश्वरसे उत्पन्न हुन्ना है सो पाप नहीं करता है क्योंकि उसका बीज उसमें रहता है श्रीर वह पाप नहीं कर सकता है क्योंकि ईश्वरसे उत्पन्न हुन्ना है । इसीमें ईश्वरके सन्तान श्रीर शैतानके सन्तान

१० उत्पन्न हुत्रा है। इसीमें ईश्वरके सन्तान श्रीर शैतानके सन्तान प्रगट होते हैं . जो कोई धर्म्मका कार्य्य नहीं करता है सा ईश्वरसे

११ नहीं है और न वह जो अपने भाईको प्यार नहीं करता है। क्योंकि यही समाचार है जो तुमने आरंभसे सुना कि हम एक दूसरेको

१२ प्यार करें। ऐसा नहीं जैसा काइन उस दुष्टसे था और अपने भाईको बध किया . और उसको किस कारण बध किया . इस कारण कि उसके अपने कार्य्य बुरे थे परन्तु उसके भाईके कार्य्य धर्माके थे।

१३ हे मेरे भाइया यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अनंभा मत करे।

१९ ईं च्ट्रिंग मिनविष्ट काई गांग भिएनम मड़ की ईं िनगर गिर्ड मड़
गिर्ड 157क दिन गार्य किंद्रीम कि. ईं िनक गार्य किंग्डिंग कीएक
१९ -फ्ट्रिम फि ईं 1589 गूर्ड भिड़ाम निपष्ट ड्राक्ट गर्ट। ईं 1539 मिछनु निव्यति इन्तर प्रमाण किंग्डिंग 
38 किसे हैं मह इसी हैं किसमें प्रमेश हम हैं । इस हैं । इस हैं । अब हैं । अ

केहें कि उसे प्रयोजन हैं और उससे अपना अन्तःक्ष्म करिंग हैं केहें तो उसमें क्योंक्र हैंग्यरका प्रेम रहता हैं। हैं मेरे बालको हम १८ प्राप्त अथवा नीमसे नहीं परन्त क्रियांस और सञ्चाहेंस प्रम

कर । और इसीमें हम जानते हैं कि एम सबाई के इंग्रेस उर्ड १ इस इस महास्त्र प्राप्त कि क्ष्मिल । फिल्मिस किस्स हमह क्ष्मिल हमाह

केष नी जानते हैं कि ईंग्रेस हमारे मनसे बड़ा हैं और सब कुछ जानता है। हैं गिर्फ हमारो मो हमारो में हमें होण न हैं वि हमें दें हैंग्यास सम्बन्ध साहस हैं । त्रीस हम के कुछ मांगते हैं वससे दें

हिंह ग्रेंहिं हैं निष्क निकाप किसाहास किसट कीर्रिक हैं निप् इड़ ग्रिक किसट ग्रेंहिं। हैं निर्मित हैं निष्कित साक ग्रेंहिंगेक सिन्धित प्रिमित हैं। सिंहिंगे सिंहिंगे सिंहिंगे

केरा उसने हमें आजा दिहें नेसा एक हुसरेको प्यार करें। और १४ जो उसकी शाजाओंको पालन करता हैं की उसमें रहता हैं और बह उसमें और हुसीसे हम जानने हैं कि बह हमामें रहता हैं अथीत उस आत्मासे जो उसने हमें दिया हैं।

्यापसम अस करनेका उपहेंच। प्रमेसे ईश्वरमें रहनेका प्रमाण मिलता है

[। छिप किंकित इक्ष्मि हमू । नक्ष क्रम

हें सार्ग हर कुछ आसार की प्रस्ता कियास सन करें। परन्त आसाओंको परखों की ईंध्यरको आर्स हैं कि नहीं क्योंकि इस स्केट सविष्यह का जगतमें निकल बाये हैं। इसीसे तुम ईंशरका

अस्ति की इं तिन मार्ग कि मार्ग कर एउ र हैं। कि मार्ग केता हैं कि मार्ग हैं। इंदिन मार्ग कि मार्ग हैं। इंदिन मार्ग के मा

है श्रीर यही तो खीष्टविरोधीका श्रात्मा है जिसे तुमने सुना है कि ४ त्राता है श्रीर श्रव भी वह जगतमें है। हे बालको तुम तो ईश्वरके हो श्रीर तुमने उनपर जय किया है क्योंकि जो तुममें है सो उससे ४ जो संसारमें है बड़ा है। वे तो संसारके हैं इस कारण वे संसारकी ६ बातें बोलते हैं श्रीर संसार उनकी सुनता है। हम तो ईश्वरके हैं. जो ईश्वरको जानता है सो हमारी सुनता है • जो ईश्वरका नहीं है से। हमारी नहीं सुनता . इससे हम सच्चाईका आत्मा श्रीर भ्रांतिका श्रात्मा पहचानते हैं।

[ईश्वरका प्रेम ग्रीर भाइयोंमें एक दूसरेकी प्यार करनेका निर्णय।]

हे प्यारो हम एक दूसरेको प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वरसे है श्रीर जो कोई प्रेम करता है सो ईश्वरसे उत्पन्न हुन्ना है श्रीर ईश्वरको प्रजानता है। जो प्रेम नहीं करता है उसने ईश्वरको नहीं जाना ६ क्योंकि ईश्वर प्रेम है। इसीमें ईश्वरका प्रेम हमारी श्रीर प्रगट हुआ कि ईरवरने श्रपने एकछीते पुत्रका जगतमें भेजा है जिस्तें १० हम लोग उसके द्वारासे जीवें। इसीमें प्रेम है यह नहीं कि हमने ईरवरको प्यार किया परन्तु यह कि उसने हमें ध्यार किया श्रीर

श्रपने पुत्रको हमारे पापोंके लिये प्रायश्चित्त होनेकी भेज दिया। ११ हे प्यारो यदि ईश्वरने इस रीतिसे हमें प्यार किया ते। उचित है कि हम भी एक दूसरेको प्यार करें।

१२ किसीने ईश्वरको कभी नहीं देखा है . जो हम एक दूसरेकी प्यार करें तो ईश्वर हममें रहता है श्रीर उसका प्रेम हममें सिद्ध १३ किया हुआ है। इसीसे हम जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं और

१४ वह हममें कि उसने श्रपने श्रात्मामेंसे हमें दिया है। श्रीर हमने

देखा है श्रीर साची देते हैं कि पिताने पुत्रको भेजा है कि जगतका १४ त्राणकर्ता होवे। जो कोई मान लेता है कि यीशु ईश्वरका पुत्र

१६ है ईश्वर उसमें रहता है श्रीर वह ईश्वरमें । श्रीर हमारी श्रीर जो ईश्वरका प्रेम है उसकी हमने जान लिया है श्रीर उसकी प्रतीति किई है • ईश्वर प्रेम है श्रीर जो प्रेममें रहता है सी ईश्वरमें रहता १० है श्रीर ईरवर उसमें। इसीमें श्रेम हमेंामें सिद्ध किया गया है

जिस्तें हमें विचारके दिनमें साहस होवे कि जैसा वह है हम भी १८ इस संसारमें वैसेही हैं। प्रेममें भय नहीं है परन्तु पूरा प्रेम भयके।

त्यार् कर्रा भि किंद्रीम नेप्रह । है है । हफ़ राष्ट्र किंप्रहे कि की है किसी हें में है । साह के लिंह । है । से अध्य के लिंह के के लिंह जिंह सिर्म किए हैं । किए हैं । किए । हैं । कि हैं । कि हैं। सिर्म । किहें। सिर्म । नगर कि कीरिक ई रहम कि छि मह छि छिड़ाप्त नगर गरि है राज्यक ०९ ग्राष्ट । व्याप हेक है। इक है। इक है। विका । अपने होने हैं है है है। ३१ कींक्ष्मि है 6एक प्राष्ट्र क्सि उस उसके एक प्रेस है कि है। ाहर मिर है है है है। अब पहां के अप करता है। एक स्पाध

मिण्डेड्ड किंगियब्दी । रताई उगम क्तमरे रिन्ताम खाष किउड्डेड्डे

## ्। काम कामजानमा

। ई हपू ।कप्रमप्रें शिष्ट की ई ।छप्रक प्र साहरही कि उह रुहरू है निक ।ग्रहिंगक एक प्रमासमें । साधकी वह जय जिसने संसाएपर जय पापा है यह है अथोत हमारा ज़िंह है सिर्फ उत्तर हुआ है सि संसारिय जय करता है और 8 कींफि । हैं हिम शिष्ट ग्रामाह क्षित्र ग्रेह फेक महाप किंहि इ - गहाफ़ किसह मड़ की ई इंध मर एक है कीएक । ई रिख़ आफ़ किंतिमिन्छ केप्रवर्ड कि हैं निष्क म्छाप किंकिएल किछ प्रक्रि है। इससे हम जानते हैं कि जब हम ईश्वरको प्यार करते हैं ? जार करता है से उसे भी जार करता है जो उससे उत्पन्न हुआ वह हैं सर्भ उत्तर है वह है में है और है कि इस है अपन है छि। मिं है कि स्थि की है । हार मास्न है। है।

ने। जरु और लोड्ड हे स्राधे आया थे। यह हे अयोत योध ६

निषयमें हिई हैं। कि इंग्लर्क पुत्रपर निश्वास करता है सा १० किए रिपाट रिप्तर कि है कि सि दिश्वर है है कि विपन 3 िमा कि अनुष्य में में में कि के कि । ई रिरुमी मिक्य मिरि ग्रष्ट द्वाकि ग्रष्ट रुप्ट ग्रष्ट मिश्र ई रिर्ड न जिए के तीने एक हैं। और नीन हैं जो पृथित के भी सामा ह थीर आस्सा है जो साची देता है क्योंकि आस्सा सस है। क्योंके ७ ज़िह , वह केवल जलसे नहीं परन्तु जलसे और लोड्स आया .

अपनेहीमें साची रखता है . जो देश्वरका विश्वास नहीं करता है

## [। नाष्ट्रभूप किर्मित्र किराष्ट्रके राष्ट्रि प्रवष्ट्रे स्वयन्त्री क्षानवाय ]

कि की डे इए वि डे 161ई इंक केमर किमड़ मिड़ा की एट और 80 किमड़ किमड़ की एट का कि मड़ किमड़ कि किमड़ कि

हेगा. सुखुजनक पाप भी होता है उसके विषयमें में नहीं कहता। कु कहें कि वह मांगे। सब अधम्मे पाप हैं और ऐसा पाप भी हैं जो धुखुजनक नहीं हैं। सुखुजनक नहीं हैं। इस जानते हैं कि जो कोई हैं अस्से उससे हुआ है सो पाप इस जानते हैं कि जो हैं अस्से उससे हुआ सो अपने तहें बचा

नहीं करता है परन्तु जो हेम्बर्स स्पन्न हुमा सि अपने तहे बचा 32 रखता है और वह दृष्ट उसे नहीं छूता है। हम जानते हैं कि इस २० हेम्बर्स हैं और सारा संसार उस दृष्टके व्याम पड़ा है। और हम की है हैमें इहि में है भी हम अपया है और हम जाने हमें हमें हैं की इहम सन्वेम पहचाने और हम उस सन्वेम उसके प्रमिष्ट

१९ क्षिष्टमें रहते हैं . यह में सचा हैं श्वर और अनन्त जीवन हैं । हें वारुका अपने तहें मूरतोंने बचाना । सामीन ॥

क्षेत्रहोस होता स्वया है, या इंस्करक विस्वात गरी करता है

## । हिम रिम्ड किन्गिर्ध मड्राफ

[ । माभाष । जिल्ला

। एरड्ड एम्डे कींगिरु पृष्ट गुण्ड उन्नमंट गुष्टि इन्नम् छिगुष्ट किछाड़ि [। धर्मि तक्तिम तरावृत्त लेलिएईएट गेब्रिनियम गृष्ट तिमयहाल किम्से ] ४ ।किंनिक्ति निर्मि छिम्बेक्ड्र कियार की 1एकी इन्नाप्ट छिड्डा निर्मि

ने स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वप्

क्रम हमाराज्य उन्हें न जान परन्तु दूरा फल पान। जा काह अपराचा होता है और सिक्टा में इंडो होता और पुत्र होने इंसिंग क्रिक्टी है। ब्रोड़े क्षिड़ी शिलामें रहता है फिता और पुत्र होने इंसिंग होता है। ब्रोड़ें में इंडो आप होगोंके पास आके यह शिक्टा विहास हो होता है।

१९ समुद्र क्यां क्यां के स्वाया होत का के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स् । ई राजा है राजा के स्वार्थ के

9१ कि हागक स्पृष्ठ पृष्ठ जिल्ला है जिल्ला है कि हु हु हु है है कि है। जात कि है । जात है । जात कि 
आसीन।।

## योइन प्रेरितकी तीसरी पत्नी।

[ पत्नीका ग्राभाष । गायसकी भक्ति ग्रीर ग्रातिथिसेवाकी प्रशंसा । ]

प्राचीन पुरुष प्यारे गायसका जिसे में सचाईमें प्यार करता हूं।

२ हे प्यारे मेरी प्रार्थना है कि जैसे ग्रापका प्राण कुशल चेमसे रहता

३ है तैसे सब बातों में श्राप कुशल चेमसे रहें श्रीर भले चंगे हां। क्योंकि भाई लोग जो श्राये श्रीर श्रापकी सचाईकी जैसे श्राप सचाई पर

४ चलते हैं साची दिई तो मैंने बहुत श्रानन्द किया। मुभे इससे बड़ा कोई श्रानन्द नहीं है कि मैं सुनू कि मेरे लड़के सचाई पर चलते हैं।

कोई श्रानन्द नहा है। के से सुनू कि सर छड़के संबोद पर चलते हैं। १ हे प्यारे श्राप भाइमों के लिये श्रीर श्रतिथियों के लिये जो कुछ करते हैं ६ सो बिश्वासीकी रीतिसे करते हैं। इन्हों ने संउत्तिके श्रागे श्रापके प्रेमकी

साची दिई . जो श्राप ईश्वरके येग्य ब्यवहार करके उन्हें श्रागे पहुंचावें ७ तो भला करेंगे।क्योंकि वे उसके नामपर निकले हैं श्रीर देवपूजकेंसे

ता भला करेंगे। क्योंकि वे उसके नामपर निकले हैं श्रीर देवपूजकेंासे
 कुछ नहीं लेते हैं। इसलिये हमें उचित है कि ऐसोंका प्रहण करें जिस्तें

हम सचाईके लिये सहकम्मी हो जावें।

## [ दियोतिकी ग्रीर दीमीतियकी मुख चर्चा । पत्नीकी समाप्ति । ]

क्ष्मिन मंडळीके पास लिखा परन्तु दियोत्रिकी जो उनमें प्रधान होनेकी १० इच्छा रखता है हमें प्रहण नहीं करता है। इस कारण में जो आज तो उसके कम्मेंकि। जो वह करता हैस्मरण कराजंगा कि बुरी बातोंसे हमारे विरुद्ध वकता है और इनपर सन्तोष न करके वह आपही भाइयोंका प्रहण नहीं करता है और उन्हें जो प्रहण किया चाहते हैं वर्जता है

११ श्रीर मंडलीमेंसे निकालता है। हे प्यारे बुराईके नहीं परन्तु भलाईके श्रनुगामी हुजिये . जो भला करता है से। ईश्वरसे है परन्तु जो बुरा

१२ करता है उसने ईश्वरको नहीं देखा है। दीमीत्रियके ित्रये सब लोगोंने और सचाईने श्रापही साची दिई है बरन हम भी साची देते हैं श्रीर श्राप लोग जानते हैं कि हमारी साची सत्य है।

१३ सुभे बहुत कुछ लिखना था पर में श्रापके पास सियाही श्रीर कलमके १४ द्वारा लिखने नहीं चाहता हूं। परन्तु सुभे श्राशा है कि शीघृ श्रापके।

१४ देखूं तब हम सन्मुख होके बात करेंगे। त्रापका कल्याण होय .
मित्र लोगोंका ज्ञापसे नमस्कार नाम बे बे मित्रोंसे नमस्कार कहिये॥

# । किए कि। इकुछी

[ । माभाव । ]

हैं हैंगर किम्ह्राए गरिस साफ किसीय सिक्ष कि एम हेड्सी गरिस्पृद्ध किसी होता में किसी किसीय किसीय किसी किसी किसी किसी हैं किसीय किसीय किसीय किसीय किसीय किसीय किसीय हैं किसीय हैं किसीय 
[ 1 एड्डे सम्में किएड महि स्मिन्न हो स्पर्टिश होना ]

ह तक्तिका मिए ग्रिड्स में स्टिक्स क्रिक्स क्रिक्स मिल क्रिक्स है। क्रिक्स मिल क्रिक्स 
और हमारे प्रभु शीशु सीहले सुक्त जाता था तीभी में तुम्हें \* पर यदापि तुमने इसका एक बेर जाता था तीभी में तुम्हें \*

न इपुष्ट किंगीए 1ई गिरुसम्म भि फाँठ एं छितीए सिए फिर्ति किंग्रिप छत्रम ग्रिप्ट ई िमार इन्हे किंग्रिप्ट ग्रिप्ट ई त्रक

करते हैं आर असुताका तुरक जानत है आर महत पटाका निन्हा करते हैं। परन्तु प्रधान हुत सीखायेल जब शोतानसे ह सुसाके देहके विषय्में बाद विषाद करता था तब उसपर निन्दासंयुक्त बिचार करनेका साहस न किया परन्तु कहा परसे-१० श्वर तुम्मे डांटे। पर ये लोग जिन जिन बातोंका नहीं जानते हैं उनकी निन्दा करते हैं परन्तु जिन जिन बातोंका श्रचैतन्य पशुश्रोंकी

११ नाईं स्वभावहीले ब्रुभते हैं उनमें अष्ट होते हैं। उनपर सन्ताप कि वे काइनके मार्गपर चले हैं और मजूरीके लिये बलामकी

1२ भूलमें ढल गये हैं श्रीर कीरहके बिवादमें नाश हुए हैं। तुम्हारे प्रेमके भोजोंमें ये लोग समुद्रमें छिपे हुए पब्बंत सरीखे हैं कि वे तुम्हारे संग निर्भय जेंवते हुए श्रपने तई पालते हैं वे निर्जल मेघ हैं जो बयारोंसे इधर उधर उड़ाये जाते हैं पतकड़के निष्फल पेड़

१३ जो दो दो बेर मरे हैं श्रीर उखाड़े गये हैं · समुद्रकी प्रचंड लहरें जो श्रपनी लजाका फेन निकालती हैं भरमते हुए तारे जिनके

18 जिये सदाका घोर श्रन्धकार रखा गया है। श्रीर हनेकिने भी जो श्रादमसे सातवां था इन्होंका भविष्यद्वाक्य कहा कि देखा परमे-

१४ श्वर अपने सहस्रों पित्रत्रोंके बीचमें आया . कि सभोंका बिचार करे और उनमेंके सब भक्तिहीन लोगोंको उनके सब अभक्तिके कम्मोंके विषयमें जो उन्होंने भक्तिहीन होके किये हैं और उन सब कुठोर बातोंके विषयमें जो भक्तिहीन पापियोंने उसके बिरुद्ध कही

१६ हैं दोषी ठहरावे। ये तो कुड़कुड़ानेहारे अपने भाग्यके दूसनेहारे श्रीर अपने अभिलाषोंके अनुसार चलनेहारे हैं श्रीर उनका मुंह गलफटाकीकी बातें बोलता है श्रीर वे लाभके निमित्त मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं।

१७ पर हे प्यारो तुम उन वातोंको स्मरण करो जो हमारे प्रभु यीश

१८ खीष्टके प्रेरितोंने श्रागेसे कही हैं . कि वे तुमसे बोले कि पिछले समयमें निन्द्क छोग होंगे जो श्रपने श्रमक्तिके श्रमिलाषोंके

१६ अनुसार चलेंगे । ये तो वे हैं जो अपने तई अलग करते हैं शारीरिक लोग जिन्हें आत्मा नहीं है ।

## [ उपदेश ग्रीर धन्यवाद । ]

२० परन्तु हे प्यारो तुम लोग श्चपने श्रति पवित्र बिश्वासके द्वारा श्रपने तई सुधारते हुए पवित्र श्रात्माकी सहायतासे प्रार्थना करते २१ हुए . श्रपनेको ईश्वरके प्रेममें रखो श्रीर श्रनन्त जीवनके लिये २२ हमारे प्रभु यीशु खीष्टकी दयाकी श्रास देखो । श्रीर भेद करते हुए २१ न सुनने न फिरने सकती हैं। श्रीर न उन्होंने श्रपनी नरहिंसाश्रेंासे न श्रपने टोनेांसे न श्रपने ब्यभिचारसे न श्रपनी चारियांसे परचात्ताप किया।

> [स्क पराक्रनी दूत क्रीर छोटी पोधी क्रीर सात नेघगर्जनका बर्जन। योहनका उस पोधीको लेके सा जाना।]

श्रीर मेंने दूसरे पराक्रमी दूतको स्वर्गसे उतरते देखा जो मेवको श्रोहे था श्रीर उसके सिरपर मेवधनुष था श्रीर उसका मुंह सूर्य्यकी नाई श्रीर उसके पांव श्रागके खंभोंके ऐसे रेथे। श्रीर वह एक छोटी पांधी खुली हुई श्रपने हाथमें लिये था श्रीर उसने श्रपना दिहना पांव समुद्रपर श्रीर बांया पृथिवीपर रखा. श्रीर जेसा सिंह गर्जता है तैसा बड़े शब्दसे पुकारा श्रीर जब उसने पुकारा तव सात मेवगर्जनोंने श्रपने श्रपने शब्द उच्चारण किये तब में लिखनेपर था श्रीर मेंने स्वर्गसे एक शब्द सुना जो मुक्तसे बोठा जो बातें उन सात गर्जनोंने कहीं उनपर छाप दे श्रीर उन्हें सत लिख। श्रीर उस दूतने जिसे मेंने समुद्रपर श्रीर पृथिवीपर खड़े देखा श्रपना हाथ स्वर्गकी श्रीर उठाया श्रीर जो सदा सर्ब्वता जीवता है जिसने स्वर्ग श्री जो कुछ उसमें है श्रीर प्रमुव श्री जो कुछ उसमें है श्रीर प्रमुव श्री जो कुछ उसमें है श्रीर समुद्र श्री जो कुछ उसमें है श्रीर प्रमुव श्री जो कुछ उसमें है श्रीर समुद्र श्री जो कुछ उसमें है श्रीर प्रमुव श्री जो कुछ उसमें है श्रीर समुद्र श्रीर समुद्र श्रीर द्रीर सम्ले श्रीर समुद्र सम्ले समुद्र सम्ले समुद्र सम्ले समु

भविष्यहक्तात्रोंको इसका सुसमाचार सुनाया।

 श्रीर जो शब्द मैंने स्वर्गसे सुना था वह फिर मेरे संग वात करने

लगा श्रीर वोला जा जो दूत समुद्रपर श्रीर पृथिवीपर खड़ा है

र उसके हाथमेंकी खुली हुई छोटी पाथी ले ले। श्रीर मैंने दूतके पास जाके उससे कहा वह छोटी पाथी मुभे दीजिये श्रीर उसने मुम्मे कहा उसे लेके खा जा श्रीर वह तेरे पेटको कड़वा करेगी

१० परन्तु तेरे मुंहमें मधुसी मीठी लगेगी। श्रीर मैंने छेाटी पेाथी दूतके हाथसे ले लिई श्रीर उसे खा गया श्रीर वह मेरे मुंहमें मधुसी मीठी लगी श्रीर जब मैंने उसे खाया था तब मेरा पेट कड़वा

समान थे श्रोर उनके सिरोंपर जैसे मुकुट थे जो सोनेकी नाई थे श्रीर उनके मुंह मनुष्योंके मुंहके ऐसे थे। श्रीर उन्हें स्त्रियोंके म बालकी नाईं बाल था और उनके दांत सिंहोंक्से थे। श्रीर उन्हें ह लोहेकी किलमकी नाईं किलम थी श्रीर उनके पंखांका शब्द बहुत घोड़ोंके रथोंके शब्दके ऐसा था जो युद्धको दौड़ते हों। श्रीर १० उन्हें पूंछें थीं जो बिच्छूत्रोंके समान थीं श्रीर उनकी पूंछोंमें डंक थे श्रीर पांच मास मनुष्यांकी दुःख देनेका उन्हें श्रधिकार था। श्रीर उनपर एक राजा है श्रर्थात श्रथाह कुंडका दूत जिसका नाम ११ इबीय भाषामें अबद्दोन है ग्रीर यूनानीयमें उसका नाम श्रपत्लु-श्रोन है। पहिला सन्ताप बीत गया है देखो इस पीछे दो संताप १२ और आते हैं।

[ ब्रुटेंबं दूतकी तुरहीं के शब्द ग्रीर दूसरे संतापका वर्णन । ]

श्रीर छठवें दूतने तुरही फूंकी श्रीर जो सोनेकी बेदी ईस्वरके १३ श्रागे है उसके चारों सींगोंमेंसे मैंने एक शब्द सुना . जो छठवें दूतसे १४ जिस पास तुरही थी बाला उन चार दूतोंका जो बड़ी नदी फ़रातपर बंधे हैं खोल दे। श्रीर वे चार दूत खोल दिये गये जो १४ उस घड़ी श्रीर दिन श्रीर मास श्रीर बरसके लिये तैयार किये गये थे कि वे मनुष्योंकी एक तिहाईकी मार डालें । श्रीर १६ घुड़चढ़ोंकी सेनाओंकी संख्या बीस करोड़ थी श्रीर मेंने उनकी संख्या सुनी। श्रीर मेंने दर्शनमें उन घोड़ोंको यू देखा श्रीर १७ उन्हें जो उनपर चढ़े हुए थे कि उन्हें ग्रागकीसी ग्रीर धूम्रकान्तकीसी श्रीर गन्धककीसी किलम है श्रीर घोड़ोंके सिर सिंहोंके सिरोंकी नाई हैं श्रीर उनके मुंहमेंसे श्राग श्रीर धूंश्रा श्रीर गन्धक निकळते हैं। इन तीनोंसे अर्थात आगसे और धूंएसे और गन्धकसे १८ जो उनके सुंहसे निकलते हैं मनुष्योंकी एक तिहाई मार डाली गई। क्योंकि घोड़ोंका सामर्थ्य उनके मुंहमें श्रीर उनकी पूंछोंमें है १६ क्योंकि उनकी पूंछें सांपांके समान हैं कि उनके सिर होते हैं श्रीर इनसे वे दुःख देते हैं। श्रीर जो मनुष्य रह गये जो इन २० बिपतोंमें नहीं मार डाले गये उन्होंने श्रपने हाथोंके कार्योंसे पश्चा-त्ताप भी नहीं किया जिस्तें भूतोंकी श्रीर सोने श्री चान्दी श्री पीतल श्री पत्थर श्री काठकी मूरतोंकी पूजा न करें जो न देखने

तिहाई जिन्हें जीव था पर गई श्रोर जहाजोंकी एक तिहाई

नाश हुई।

की द्वार गिम इंडिही क्य किशित गृष्टि इंडिही क्य किशंष्ट ग्रीह इंडिही क्य किल्प्य ग्रीह किल्य डिग्ह निहड़ थिनि ग्रीह मनुष्य उस जरूक कार्या मर् गर्ब क्योंकि वह कड़वा किया गया। र्हाइता है और एक तिहाई जरु नगरीनासा हो गया और बहुतेरे किइ। मान क्रिक सह मिर । इंग प्रमितिक क्रिक मिर ११ उकी नाईं जलता था स्वगंधे गिरा और नहियोकी एक तिहाईपर -11रम कि 1915 व्हा क्यू शिक्ष कियू डिग्री रित्र रेमिति और ०१

। हार दिसेह और छोड़ न हाल मही किंड्राइही क्यू किन्ही ग्रीष्ट धाक दि माध्यीष्ट ड्राइही क्यू किन्ह

। गागंड्र माहन्स्र माहन्स्र माहन्स्र रूम्पिसी। हिन पर है उनकी तुरहीके शब्दोंक कारण जो रह गये हैं पृथिवीके क्षाकार कि तिसु क्षेत्र क्षेत्र हैकी थीड़ रिसे प्रीर हेक्स एड़े ति कि की 1य 15ड़क क्षेत्र हैं है वि है कि की सिन्धि

[। नणह क्षिपालं किंद्रीय ग्राहः इन्ह किंद्रियत क्षिप्त हिमाप

कींड्रि गृड्ड फिकी गिष्टि फिकी केइष्ट प्राकाष्ट्र कींप्रड्डीडी नह ग्रीहर थ । गिगिम क्रिक्ट कुरम रिक्र गिरेक गण्डामीक किन्त्रम स्टिंगि ह फिर ग्रीह फड़ेंड्र किएन्स् एन्सि हे सिंग्डी हर ग्रीह । शि । इंपि इ किन्छ डिसेर है किडि मिहै। ड्रीम किस्ट कि है किए। सिक्कि क द्वार परन्तु पांच मास वन्हें पीड़ी दिई जाय और बिच्छ जब भाम इन्ह ह की गणा एड़ी इप इन्ह ग्रीह । है डिन पाछ किनहरू दे ४ प्रदेकी होति करो परन्तु केवल उन सनुष्योंकी जिनके माथेपर भिकी न किणिएरीड भिकी न किलाध किथिए न की एए। ४ अधिकार होता है नेसा उन्हें आधिकार दिया गया और उनसे कहा किष्टिन्द्रकी किविषीपु एएक र्रीष्ट 'ड्रीप छक्ती प्रपिष्टिष्ट ग्रिड्डीडी इ आहे आकाल क्ष्म भूष्ये शायाहे हुए। यो अपना भूष खोरा और कुपमेंसे बड़ी भड़ीके धूएकी नार्डे भूंखा उठा और सुख पृत्र विश्व के अधिक कि हैं। और अधि अधिक कि कि कि क्डक़ द्वाथर प्रसि ए । एड । प्रमी क्षिति है में एड वाह एएई किशत क्य में ग्रीह किल्ने डिश्ह में हुई हिम्मे ग्रीह

किन्द्रिक किन्द्र काम अद्धार काम किन्द्र किन्द्र ] । किन्द्र पट किन्द्र किन्द

शाह संगेक का िता प्रांत सिता से स्टिंग के स्टिंग से स्टिंग का स्टिंग से स्टिंग के स्टिंग से से सिंग के 
बरु गई। आत हुए और ने ग्रंथीपर हाले गये और ग्रंथीकी एक तिहाई आता हुए और ने ग्रंथीपर हाले गये और ग्रंथिकीकी एक तिहाई आता हुए और नेहोंकी एक विहाई जरु गई और सब हती धारा

न कुए एडचु 158रूम जिगार और किंद्रु ब्रिफ्ट रिफ्ट्र उपर कुर्फ कुक 19स्ट्रा उपर 1इड कुए किइसुस मूंख एए। 1815 मिस्सुस कुक 19स्ट्रा अपर 1 इक्ट्रा किंद्रिक हुँ किंद्र किंद्रिक्स कुर्फ 1 है। है हुँ है। है।

[। मण्ड परम्यातिका वर्णन्।] महिलाह हिम्मिन इंग मि महिला स्वाय सामिन स्वाय है। सामिन नीनके कुलमेंसे वारह सहस्रपर छाप हिंहे गई। -ाफ़्नी . प्रस्तित कुराह सिर्फिक क्यमप् . प्रस्तित इगान निर्म -छङ् किन्कुह्छी। एएसडस इग्राव भिम्छङ् केम्हासमूड . ग्रासडस न इग्राह सिरुकु कििक . प्रमन्त्र म इग्राह सिरुकु किनामिमीड़ी थ । ग्रम्स इग्रह सम्बद्ध किस्मिन . ग्रम्स इग्रह सम्बद्ध इ वारह सहस्रपर । शाशिक कुरुपेसे वारह सहस्रपर . महाजीके भिष्ठिक कहा। प्राप्त इस इस हमा हमा कि एक कि है है। है ही दे माह प्राप्त हो। विस्तृ कार्र । है। हैशे माह राष्ट्र -इम मिकिकि छाऊ क्य भिर्मिङ् छममम क्रिंगिरुम क्रिक्शिक्ट . किस एक किन्छ निके हैं। हैंडी गड़ रामकी गर्छ। फिल एस ह नी है निवंदी प्रथिय किया समुद्रक अथवा पृद्रीकी है म शक प्रवास कांना करात है सम अपने हैं रवरक कांना है कार हा है एड़ी प्रकिथिए किन्छिन कि इसुस गृष्टि किथिए इन्ही सिंहिड ग्राम कर भेड़ार इंड नेसर ग्रेंड कि ग्रांड किंग्ड इंड सब्दे मान इ वह । और मेंने हुसरे हुतका सुव्यदिषके स्थानस चढ़ते हेखा निस्ते बयार शुधनीपर अथवा ससुद्रपर अथवा किसी पेडपर न

ा निमाए . इंग्र एक्वेन । इस सक -199 कि ध्वमास कि प्रजास कि एए। के सामका के वासका १ अपास किया. श्रीर कोले श्रामीत . हमारे हैरवरका धन्यवाह कि अन्तर है गहि होते छह के इस मिष्ट मिष्ट मिष्ट कि एस होते । गहि गृह इछ मार्छ्ड्रेट किंग्लियार गिष्ट गाँव किंग्लियर गाँव किन्छाउँछी १ । सिंहासन पर बेठा है और मेमेकी तम तम होय। श्रीर सब दतगाय कि कि एक प्रस्ते पुराय है हिडक क्रांकि भिन्न है है है मि १० वस पहिने हुए और अपने अपने हाभा संवाहर के पन लिए हुए हैं। सकता था सिंहासनके आमे और मिनके आगे खड़े हैं जो उजल हिंग डिम इंदि इन्ही गिर्छ हड़ श्रिमंदिग्याय ग्रेष्ट गिर्म ग्रि ांककु प्रक्षि रिप्ड इस किई प्रक्षि डेकी छोड रिस इसि केसड़ 3

छुए ई इड़क छिएह र्नि । शिष्ट भिड़क ग्रिह ई र्मिक है भृडू रिडीम ४९ ९३ इसपर प्राचीनीमेंसे एकने समस्ते कहा वे जो उनले बख शब्द यह कहते सुना कि श्रा श्रीर देख । श्रीर मैंने दृष्टि किई प्र श्रीर देखो एक पीठासा घोड़ा है श्रीर जो उसपर बैठा है उसका नाम मृत्यु है श्रीर परठोक उसके संग हो लेता है श्रीर उन्हें पृथिवीकी एक चौधाईपर श्रधिकार दिया गया कि खड़से श्रीर श्रकाठसे श्रीर मरीसे श्रीर पृथिवीके बन पशुश्रोंके द्वारासे मारडालें।

श्रीर जब उसने पांचवीं छाप खोली तब जो लोग ईश्वरके १ बचनके कारण श्रीर उस साचीके कारण जो उनके पास थे बध किये गये थे उनके प्राणोंको मैंने बेदीके नीचे देखा। श्रीर वे बड़े १० शब्दसे पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र श्रीर सत्य कबलों तू न्याय नहीं करता है श्रीर पृथिवीके निवासियोंसे हमारे लेाहूका पलटा नहीं लेता है। श्रीर हर एकको उजला वस्त दिया गया १९ श्रीर उनसे कहा गया कि जबलों तुम्हारे संगी दास भी श्रीर तुम्हारे माई जो तुम्हारी नाई बध किये जानेपर हैं पूरे न हों

तवलों और थोड़ी बेर बिश्राम करो।

श्रीर जब उसने छुट्वीं छाप खोली तब मैंने दृष्टि किई श्रीर १२ देखी बड़ा सुईडील हुआ श्रीर सूर्य कम्मलकी नाई काला हुआ श्रीर चांद ले। हुआ है हुआ। श्रीर जैसे बड़ी बयारसे हिलाये १३ जानेपर गूलरके बृचसे उसके कच्चे गूलर मड़ते हैं तैसे आकाशके तारे पृथिवीपर गिर पड़े। श्रीर आकाश पत्रकी नाई जो लपेटा जाता १४ है श्रला हो गया श्रीर सब पर्व्वत श्रीर टापू अपने अपने स्थानसे हट गये। श्रीर पृथिवीके राजाशों श्रीर प्रधानों श्री धनवानों श्री ११ सहस्रपतियों श्री सामर्थी लेगोंने श्रीर हर एक दासने श्री हर एक निर्वन्धने अपने अपनेकी खोहोंमें श्रीर पर्व्वतींके पर्थरोंके बीचमें छिपाया श्रीर पर्व्वतीं श्रीर पर्थरोंसे बोले हमपर गिरो श्रीर १६ हमें सिंहासनपर बेटानेहारेके सन्मुख्से श्रीर मेन्नेके कोधसे छिपाश्री। क्योंकि उसके क्रोधका बड़ा दिन श्रा पहुंचा है श्रीर १७ कीन ठहर सकता है।

हानि न होते।

9 श्रीर इसके पीछे मेंने चार द्तोंका देखा कि पृथिवीके चारों कोनोंपर खड़े हा पृथिवीकी चारों बयारोंका थांमें हैं

प्राणियोंकी और प्राचीनोंकी चहुं और बहुत हुतोंका शब्द सुना
१२ श्रीर वे गिन्तीमें लाखों ठाख श्रीर सहस्रों सहस्र थे। श्रीर वे
बड़े शब्दसे कहते थे मेग्ना जो बध किया गया सामर्थ्य और धन
श्री बुद्धि श्री शक्ति श्री शादर श्री महिमा श्री धन्यवाद लेनेके
श्रे भाग्य है। श्रीर हर एक स्वी हुई बस्तुको जो स्वर्गमें श्रीर
पृथिवीपर श्रीर पृथिवीके नीचे श्रीर समुद्रगर है श्रीर सब कुछ
जो उनमें है मैंने कहते सुना कि उसका जो सिंहासनपर बैठा है
श्रीर सम्बेका धन्यवाद श्री शादर श्री महिमा श्री पराक्रम सदा
श्रीर सब्बेदा रहे। श्रीर चारों प्राणी श्रामीन बोले श्रीर चौबीसों प्राचीनोने गिरके उसको जो सदा सब्बेदा जीवता है प्रयाम किया। ईरवरके यहां राजा श्रीर याजक बनाया श्रीर हम प्रथिवीषर राज्य करेंगे। श्रीर मैंने दृष्टि किई श्रीर सिंहासनकी श्रीर

ि छ: द्वाप खेलनेका ब्रतान्त ।

यह कहते सुना कि आ श्रोर देखा। श्रोर मेंने हिए किई श्रोर देखी एक रवेत घोड़ा है श्रोर जो उसपर बैठा है उस पास धनुष है श्रीर उसे मुक्ट दिया गया श्रीर वह जय करता हुआ श्रीर जय करनेको निकला। है और जब मेन्नेने छापोंमेंसे एकको खोला तब मैंने दृष्टिय किई और चारों प्राणियोंमेंसे एकको जैसे मेघ गर्जनके शब्दको

श्रेर जब उसने दूसरी छाप खोली तब मैंने दूसरे प्राणिके। ४ यह कहते सुना कि आ श्रोर देख। श्रोर दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला श्रोर जो उसपर बैठा था उसको यह दिया गया कि पृथिवीपरसे मेल उठा देवे श्रोर कि लोग एक दूसरेको बध करें श्रीर एक बड़ा खड़ उसको दिया गया।

श्रीर जब उसने तीसरी खाप खोली तब मैंने तीसरे प्राचीको यह कहते सुना कि श्रा श्रीर देख श्रीर मैंने दृष्टि किई श्रीर देखे। एक काला बोड़ा है श्रीर जो उसपर बैठा है सो अपने हाथमें तुला जिये हुए है। श्रीर मैंने चारों प्राचिमेंके बीचमेंसे तीन सेर जब और तेल था दाख रसकी हानि न करना। श्रीर जब उसने चौथी छाप खोखी तब मैंने चौथे प्रार्थीका एक शब्द यह कहते सुना कि सुकीका सेर भर गेहूं श्रीर सुकीका

किरिज़क्ति स्वस्ट ग्रांक्षि नोहर क्रिक्सम् स्वयं गृह होने माछ ताम] क्षित्र स्वयं मुद्र क्षित्र क्षित क्षित्र क्षिते क्षित्र क्षित्र क्षिते क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्

किस्पु कृष् प्रषाड न्डीड़ क्रांड्रेन्टेड प्रमम्साइसी निर्म गृष्ट मास् क्रिड़े क्रिड़े क्रिड़े प्रमान गृष्ट क्रिड़े हुई क्रिड़े प्रमान प्राप्ट क्रिड़े हुई क्रिड़े प्रमान क्रिड़े हुई क्रिड़े प्राप्ट क्रिड़े हुई क्रिड़े प्राप्ट क्रिड़े क्रिडे क्रिड़े क्रिड़े क्रिड़े क्रिड़े क्रिड़े क्रिड़े क्रिड़े क्रिड

है। उन्हें स्टिंग के स्टिंग है कि स्टिंग है। अप उन्हें के के स्टिंग है कि स्टिंग है। सिंग है कि स्टिंग है। सिंग है कि स्टिंग है कि स्टिंग है कि स्टिंग है। सिंग है कि सिंग है कि सिंग है कि सिंग है। कि सिंग है कि सिंग है। 
०१ रामड़ मंड ग्राह . किनी छाम होनी क्रांत्रपड़े हे माहड़ ग्राह

२१ खायेगा। जो जय करे उसे में श्रपने संग श्रपने सिंहासनपर बैठने दें जंगा जैसा मेंने भी जय किया श्रीर श्रपने पिताके संग उसके २२ सिंहासनपर बैठा। जिसका कान हो सी सुने कि श्रात्मा मंडलियोंसे क्या कहता है।

[ईश्वरके सिंहासनका ग्रीर स्तुति करनेहारे प्राचीनों ग्रीर प्राणियोंका दुर्गन ।]

ह इसके पीछे मैंने दृष्टि किई श्रीर देखा स्वर्गमें एक द्वार खुला-हुश्रा है श्रीर वह पहिला शब्द जो मैंने सुना श्रर्थात मेरे संग वात करनेहारी तुरहीकासा शब्द यह कहता है कि इधर उपर श्रा श्रीर में वह बातें जिनका इस पीछे पूरा होना अवश्य है तुभी २ दिखाऊंगा । श्रोर तुरन्त में श्रात्मामें हुश्रा श्रीर देखा एक सिंहा-३ सन स्वर्गमें धरा था श्रीर सिंहासनपर एक बैठा है। श्रीर जो बैठा है सा देखनेमें सूर्यकान्त माणि श्रीर माणिक्यकी नाई है श्रीर सिंहासनकी चहुंत्रोर मेघधनुष हैं जो देखनेमें मरकतकी नाई है। अ श्रीर उस सिंहासनकी चहुंत्रोर चौबीस सिंहासन हैं श्रीर इन सिंहासनों पर मेंने चौबीस प्राचीनोंको बेठे देखा जो उजला बस्न पहिने हुए और अपने अपने सिरपर सोनेके मुकुट दिये हुए थे। श्रीर सिंहासनमेंसे बिजलियां श्रीर गर्जन श्रीर शब्द निकलते हैं श्रीर सात श्राग्नदीपक सिंहासनके श्रागे जलते हैं जो ईश्वरके ६ सातों त्रात्मा हैं। श्रीर सिंहासनके श्रागे कांचका समुद्र है जो स्फटिककी नाई है श्रीर सिंहासनके बीचमें श्रीर सिंहासनके ७ ग्रासपास चार प्राणी हैं जो श्रागे श्रीर पीछे नेत्रोंसे भरे हैं। श्रीर पहिला प्राणी सिंहके समान और दूसरा प्राणी बछडुके समान है श्रीर तीसरे प्राणीकी मनुष्यकासा मुंह है श्रीर चौथा प्राणी उड़ते म हुए गिद्धके समान है। श्रीर चारों प्राणियों मेंसे एक एककी छः छः पंख हैं श्रीर चहुंश्रीर श्रीर भीतर वे नेत्रोंसे भरे हैं श्रीर वे रात दिन बिश्राम न लेके कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र परमेश्वर ईश्वर ६ सर्व्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आनेवाला है। और जब जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासनपर वैठा है जो सदा सर्वदा १० जीवता है महिमा श्री श्रादर श्री धन्यवाद करते हैं तब तब चौबीसों प्राचीन सिंहासनपर बैंडनेहारेके आगे गिर पड़ते हैं और

शैतानकी सभामेंसे अर्थात जो लोग अपने तई विहूदी कहते हैं श्रीर नहीं हैं परन्तु मूठ बोलते हैं उनमेंसे कितनेंको सोंप देता हूं देख में उनसे ऐसा करूंगा कि वे त्राके तेरे पांवोंके आगे प्रणाम करेंगे और जान लेंगे कि मैंने तुक्ते प्यार किया है। तूने मेरे १० धीरजके बचनका पालन किया इसलिये में भी तुमें उस परीचाके समयसे बचा रखूंगा जो सारे संसारपर श्रानेवाला है कि पृथिवीके निवासियोंकी परीचा करे। देख मैं शीघ्र त्राता हूं - जो तेरे पास है उसे ११ धरे रह कि कोई तेरा मुकुट न ले ले । जो जय करे उसे मैं श्रपने १२ ईश्वरके मन्दिरमें खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा श्रीर में श्रपने ईरवरका नाम श्रीर श्रपने ईरवरके नगरका नाम अर्थात नई विरूशलीमका जो खर्गमेंसे मेरे ईश्वरके पाससे उतरती है श्रीर श्रपना नया नाम उसपर लिख्ंगा । जिसका १३ कान हे। सो सुने कि श्रात्मा मंडलियोंसे क्या कहता है।

[सातवीं पत्नी लाग्रीदिकीयार्गेकी मण्डलीकी पास ।]

श्रीर लाश्रोदिकेयामेंकी मंडलीके दूतके पास लिख . जो १४ श्रामीन है जो बिरवास योग्य श्रीर सचा साची है जो ईश्वरकी सृष्टिका त्रादि है सो यही कहता है। मैं तेरे १४ कारयोंकी जानता हूं कि तून ठंढा है न तस है . में चाहता हूं कि तू ठंढा अथवा तप्त होता । सो इसलिये कि तू गुनगुना है और १६ न टंढा न तस है मैं तुम्से अपने मुंहमेंसे उगल डालूंगा। तू जो १७ कहता है कि में धनी हूं श्रीर धनवान हुआ हूं श्रीर मुसे किसी वस्तुका प्रयोजन नहीं है श्रीर नहीं जानता है कि तूही दीनहीन श्रीर ग्रभागा है ग्रीर कंगाल ग्रीर ग्रन्धा ग्रीर नंगा है . इसीलिये १८ में तुर्क परामर्श देता हूं कि आगसे ताया हुआ सोना मुकसे मोठ ले जिस्तें तू धनवान होय श्रीर उजला बस्त्र जिस्तें तू पहिन लेवे श्रीर तेरी नंगाईकी लज्जा न प्रगट किई जाय श्रीर श्रपनी श्रांखों-पर लगानेके लिये ग्रंजन ले जिस्तें तु देखे। में जिन जिन लोगोंकी १६ प्यार करता हूं उनका उलहना श्रीर ताड़ना करता हूं इसलिये उद्योगी हो थ्रीर पश्चात्ताप कर । देख में द्वारपर खड़ा हुआ खट- २० खटाता हूं. यदि कोई मेरा शब्द सुनके द्वार खोले तो में उस पास भीतर आऊंगा और उसके संग वियारी खाऊंगा और वह मेरे संग

। ई 115 डेक 11म क्षेंक्रिडम । मजरू की नेसु कि । इं नाक क्रिक्त । गार्ट्ड । गा ३६ न्द्र करेगा जैसे मिड़ी के वरतन चूर किये जाते हैं। और में बसे भोएका ज़िलिए पाया है तेसा वह भी लोहोंक देन कि उन मिल है । एए भिलिए निपष्ट निर्मि एक्टि गृष्टि । ग्रास्ट्ड प्राकाशीष्ट प्रांधिप्रिडिप्टाप्ट में रिकास्ट एड फ़्रें मिलाप किनम्ह किंग्डिय हैंस शिह देक एक कि शिह । डिर ३९

#### [ । छाए किलिङ्गान तिक दिहा किए किलान ।]

। है। सि सेने कि आत्मा महिलियोंसे क्या कहता है। इ अपने गिरक्ष काम भार उसके दूरिक काम भार काम मार काम है मान विवनकी प्रस्कान किसी शिति न मिराज्या पर बसका नाम र जो जय करे उसे उनला बख पहिनाया जायगा और में उसका । है छा है ह की एक एरेश एने हम भूड़े मेडीए छिएट है ग्राह ग्राइस नास है जिन्होंने अपना अपना बख अशुद्ध नहीं किया क्षेत्रिक्त वही तुक भा पहुंगा। परन्तु तेरे पास भारी है। में की गिर्म हैं नुस् के पहुंगा और तु कुछ नहीं नामिश के कीर उसे पालन करके पश्चात्ताप कर्. सी जी तू न जाती ती में इ । एस और एकी एड़ए । एक क्रू की एक एक । है। है। एक िइन ग्रष्ट गिष्ट कारण है कि कि कि कि कि कि एक प्रकी छिट र स्तक है। जाग वर श्रीर ने रह गया है श्रीर सरा चाहता है र्गीए हैं 15छ। सान किनीर के की हैं 15नार किनिया कि . ई 153क डिफ 1 के प्राप्त कि छोए हैं अप स्टिस है 1831 है . भार सही महा मार के इतक मार किस हिम भार

## [ साम क्रिकाक्ष किमाद्रमाम्यावेका मण्डलाक् पास ।]

है परि ने हैं । है जो है से मेरे ने मेरे ने से से हैं । है है हैं हैं किनम्ब रेम रेह ग्रांष है । साहथे थीड़ास है गरे की क्षेत्र है । हिकस शाने बुका हुमा हार एख दिया है जिसे कोई नहीं बन्द कर फ़िर्म छंडे . दूं 15नाह किफिशक फ़िर्म । है 15ड़क डिए 1छ न ाहरा हो हो हो हो हो है। एक देन हो हो हो हो हो है। मुद्रि है । किस कि है कि इं कि है । किस है । हिन्म कि . कि मार्ग कर इस कि मार्ग कि का कि कि कि कि कि कि कि कि कि

वहां तरे पास कितने हैं जो बलामकी शिक्षाको धारण करते हैं जिसने बालाकको शिक्षा दिई कि इस्रायेलके सन्तानोंके आगे टोकरका कारण डाले जिस्तें वे मूर्षके आगे बिलदान खायें और व्यभिचार करें। वैसेही तरे पास भी कितने हैं जो १४ निकोलावियोंकी शिक्षाको धारण करते हैं जिस बातसे में धिन्न करता हूं। पश्चात्ताप कर नहीं तो में शीघ तरे पास आता हूं और १६ अपने मुखके खड़से उनके साथ लड़ंगा। जिसका कान हो सो १७ सुने कि आत्मा मंडलियोंसे क्या कहता हैं जो जय करे उसके। में गुप्त मन्नामेंसे खानेको दें जंगा और उसको एक रवेत पत्थर दें जंगा और उस पत्थरपर एक नया नाम लिखा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता है केवल वह जो उसे पाता है।

[ चैाथी पत्नी युग्रातीयमें की मण्डलीके पास । ]

श्रीर थुत्रातीरामेंकी मंडलीके दूतके पास लिख • ईश्वरका पुत्र १८ जिसके नेत्र श्रिप्तकी ज्वालाकी नाई श्रीर उसके पांव उत्तम पीत-लके समान हैं यही कहता है। मैं तेरे कारयोंकी श्रीर प्रेमकी १६ श्रीर सेवकाईको श्रीर बिश्वासको श्रीर तेरे धीरजको जानता हूं और यह कि तेरे पिछले कार्य्य पहिलोखे श्रिधिक हैं। परन्तु मेरे मनमें तेरी श्रीर यह है कि तू उस स्त्री ईजिबलको जो २० श्रपने तई भविष्यद्वनत्री कहती है मेरे दासोंकी सिखाने श्रीर भर-माने देता है जिस्तें वे ब्यभिचार करें ग्रीर मूर्त्तिके ग्रागेके बलि-दान खायें। श्रीर मैंने उसकी समय दिया कि वह पश्चात्ताप करे २१ पर वह अपने ब्यभिचारसे पश्चात्ताप करने नहीं चाहती है। देख २२ में उसे खाट पर डालता हूं श्रीर जो उसके संग व्यभिचार करते हैं जो वे अपने कर्मोंसे पश्चात्ताप न करें तो बड़े क्लेशमें डाल्ंगा। श्रीर में उसके लड़कोंकी मार डालूंगा श्रीर सब मंडलियां जानेंगीं २३ कि मैंही हूं जो लंकको ग्रीर हदयोंको जांचता हूं ग्रीर मैं तुममेंसे हर एकको तुम्हारे कम्भींके अनुसार देऊंगा। पर मैं तुम्होंसे २४ श्रर्थात थुत्रातीरामेंके श्रीर श्रीर लोगोंसे जितने इस शिचाकी नहीं रखते हैं श्रीर जिन्होंने शैतानकी गंभीर बातोंका जैसा वे कहते हैं नहीं जाना है कहता हूं कि में तुमपर श्रीर कुछ भार न डाल्ंगा। परन्तु जो तुम्हारे पास है उसे जबलों में न आर्ज तबलों धरे २१

। गान्द्र किनाम ई मिकामिंग्स्र केम्बर्ड कि मि महोलेगोरी क्या कहता है . जो जय कर उसको में जीवनक वृष्में-ामिए की नेम कि कि निसक कि । है । कि क कि मि मि क किन्ही है 155क छड़ी भिरिमक कांध्डी रिकिन है की ई कि 1न 5ह कि हम । गार्क्ड ।उड़ किनाव्य काप्त किडा है कि में 16 ड्रेक ड्र न प्राप्ताक्षप कु कि प्रसि हुं क्षित स्मि है हि दिन देन किप्टिंगक किन्नीप प्रिष्टि एक पात्ताक्षप प्रिष्टि है । प्रिप्ती भिंडिक है की इक र्रह भि । ई एड़ी इहि प्रम छिड़ीए रिएए र्रह की ई ड्रा ४ अहि फिल में में प्रमा है। है। है। है। है। है। है। है। है। सह जिया और धीर्ज रखता है औ मेरे नामके कार्या परिश्रम

## ्रस्ति पत्री स्मणिनेका महलाके पास ।

। गिमड हिंग ही। हे कुछ किसर सिप्टिंस मिस्ट्रे के एस कि . है 15 हक 1 पर ११ सुक्ट देना। जिसका का नहा भी सुने मन अध्या गाम्ह उक्स ६६ क्य होगा . तू स्लुलो विष्वासियाय रह और में तुम्ने जीवनका इालेगा कि तुम्हारी परीचा किई जाय और तुम्हें दस दिनका उससे कुछ मत डर देख योतान तुममंसे कितनेकि बन्दोगुहमें ३० बाँतावकी सभा हैं उनकी निन्हाको जानता हूं। जो दुःख तू भोगोगा है और जो लोग अपने तहें विद्वृद्धी कहते हैं और नहीं हैं परन्तु िष्ठ हि पिरित हुं गतनाह कातहरीह अप किएह अप कि कि ही में । है निहक हिए भि भाषा भी क्या महि । है । है भी महि राडीप कि . छात्री साप केत्र की बड़ा कि माण्य में

## । भाग काल्डम किममीक्म किम किम

की हैं जिलि भिर्मड़ार्थ इन्हें प्रारं भिर्क मिनम प्रेम कुन्प्रम । एपा एक्सी ४९ हाछ डिहा है । एउन साह नाहाँ डिहा संडिम्ह कि 1 हि । क्रमिने भी नहीं सुकर गया जिनमें अन्तिपा भेर विष्यस्मिन सिराहरक्षी र्भ प्रस्थि है 1533 देश किया है भी है प्रस्थि है निराइसी जानता हूं और तू कहां बास करता है अथात जहां श्रीतानका १३ जो दोषारा और ने। खा है सी यही कहता है। में तेरे कारज़िको 

पर्गामको थ्रौर थुश्रातीराको थ्रौर सार्दीको थ्रौर फिलादिलफियाको थ्रौर लाग्नोदिकेयाको। मेंडिलियोंके पास भेज अर्थात इफिसको थार स्मुर्णाको थार हं श्रीर जो तू देखता है उसे पत्रमें लिख श्रीर श्राशियामंकी सात कहते सुना . कि मेंही अलफा और श्रोमिगा पहिला और पिछला ११

पांवों पास गिर पड़ा श्रीर उसने श्रपना दिहेना हाथ सुक्तपर रखके सुक्तसे कहा मत डर मेंही पहिला श्रीर पिछला श्रीर जीवता हूं। श्रीर में सूत्रा था श्रीर देख में सदा सब्बेदा जीवता हूं शामीन . १८ श्रीर सत्यु श्रीर परलोककी कुंजियां मेरे पास हैं। इसिबिये जो १६ कुछ तूने देखा है श्रीर जो कुछ होता है श्रीर जो कुछ हातके पीछे हिनेवाला है सी जिख . श्रथांत सात तारोंका भेद जो तूने मरे २० हिनेवाला है सो जिख . श्रथांत सात तारोंका भेद जो तूने मरे २० हिने हाथमें देखे श्रीर जे सात सोनेकी दीवटें. सात तारे सातों दंहिने हाथमें देखे श्रीर जे सात हीवट जो तूने देखीं सातों मंडली हैं। जो पांचांतकका बस्न पहिने श्रीर छातीपर सुनहला पट्ठका बांधे हुए था। इसके स्तिर श्रीर बाल रवंत जनके ऐसे श्रीर पालेके ऐसे श उजले हैं श्रीर इसके सिर श्रीर बाल रवंत जनके ऐसे श्रीर पालेके ऐसे श उजले हैं श्रीर इसके नेत्र श्रीस्की ज्वालाकी नाई हैं। श्रीर इसके पान इसका पान इसका पान उत्ति कालके समान भट्टीमें दहकाये हुएसे हैं श्रीर इसका शब्द बहुत जलके सम्बक्ती नाई है। श्रीर वह अपने दहिने हाथमें १६ स्तात तारे लिये हुए हैं श्रीर इसके मुखरी चोखा दोधारा खड़ स्तात तारे लिये हुए हैं श्रीर इसके मुखरी चोखा दोधारा खड़ निकलता है। श्रीर इसका मुंह ऐसा है जैसा सूर्थ्य अपने पराक्रममें चमकता है। श्रीर इसके भूत देखा तब सतककी नाई इसके १५ श्रीर जिस शब्दने मेरे संग बातें किई उसे देखनेको में पीछे फिरा श्रीर पीछे फिरके मैंने सात सोनेकी दीवट देखीं। श्रीर उन सात दीवटोंके बीचमें मनुष्यके पुत्रके समान एक पुरुषको देखा an an 10

परिश्रमको श्रोर तेरे धीरजको जानता हूं श्रोर यह कि तू बुरे लेगोंकी नहीं सह सकता है श्रीर जो लेग श्रपने तई गेरित कहते हैं पर नहीं हैं उन्हें तूने परखा श्रीर उन्हें सूठे पाया । श्रीर तूने र इफिसमेंकी मंडलीके दूतके पास लिख . जो सातों तारे श्रापने दृहिने हाथमें धरे रहता है जो सातों सोनेकी दीवटोंके बीचमें फिरता है सो यही कहता है। में तरे कारयोंको श्रीर तरे [पहिली पत्नी इफिसमेंकी मण्डलीके पास।]

## । एका । त्रिका प्रकाशित बाक्य।

[ तुस्तकका बाभाव । ]

की एएडी छुट निम्नेट्ट कि एका काष्टी क्या हिए। कि एका कि कि कि कार्य कि कार्य के कार के कार्य कार के कार्य 
हाछ किह्नेडि भार किंक्निड पह तह किछिए। [ । भारत किंक्निय

भिष्ठ क्षिति आहे अहिष्ट र किष्मिकी इस किष्मिक्षि अहिष्ट आहि । किसी हिस्सिक्ष अहिष्ट शिक्षित क्षित क्ष

[ मभ योगुका शहनका पत्मस टाप्से द्वान हेना ।

गृक्षि एट्टे देशिष्ठ धिर गृक्षि हैंगम गिड्रा कि तह में हैं गृक्षि फुग्नक किन्मक क्ष्रक्षर हैं गिगम्पम स्पार्थ गृक्षि फ्यार् केश्य में। यि स्क्रांट मान किंग क्ष्रांक किंद्रीष्ट पृक्षि किं क्ष्रिय में। यह स्क्रांट मान किंग क्ष्रिय केश्वा कहा किंद्री किंद्रीय क्षर्य किंद्रीय 
। गर्रहोम

। फिाम्म भृत्रु हिष्ट काक छात्री है ।एए एएकी किंद्रक छिपीए कि भिर छिछ कितनोपर तो द्या करे।। पर कितनांकी आपमेसे छीनके उस २३

89 निम्पृष्ट मुक्ति है 15कि एक मुद्र मिष्टि भिरक्टि इस्ति कि

भि फिड़िक्क र्रोष्ट भिष्ट प्रकथिए र्रीष्ट मकाप्र कि मिडीम प्रिष्ट ५९ केम्प्रेय कितिकणाह शाम इध्य हामा है निहस् निया क्रिस्ट . ई ाठकम एक एड़िल निहेत निहीत हाउड़ाए छत्त्व कामडीप

र दुश्स योहतको दताया - जिल्ल ह अर्रेस वचन ज् ॥ मीमाष्ट्र । हाई

हुए मताका पात्रम करते हैं या घना क्यांक रहाय जियह है। भविष्यदास्त्रकी बात पहेता है थीर को चुनते और हमने की जिली

ला है चौर का दा चार जो शानवाद्य है जी सात माध्या गुरू जो माह्य यातियावेंकी बात संबन्धियोंको - आयुद्ध सार शादि स्तन

o उसीकी सहिता थी। पर कम सदा सकारा रहे , आसीत। देखी

द बाती पीरमें . दिस होद बासीन । प्रतिस्था है कि बह जि है वह समापर आता है और हर एक गांच क्से देखता हो जिहींने इसे बेचा में भी इसे देखने शिर शंधेशोंके सब कुछ उसके जिये

श्रीत को या और की शास्त्रात्म है की सद्येश करान है कहता

ियम की कुछा केहि । सा का नह ट एने दुसन देशा ।

that will utant award & grate agand bied with इ. म पाइब जा तुरहात भार आर बीझ स्प्रहर्व हुए ब्रोह

। गिगई किइक एमाइएनिस मिष्मि किंग्सामा महुन महि सिमास ११ प्रक्रि फिर्ड प्रक्रि गिर्मा क्रमी सिट्ट । छिड़

ग्रहि निठम कि ग्राहि नाक प्राप्त ग्राहि नाइ उम्प क्रांविश्वोग रई ]

स्वर्गपर चढ जानेका वर्णन ।

। गारु रूछ ।इंछ किर्गि उनिक्रई केन्छ गृष्टि गृह ईछ प्रगेंहीप निप्र र्क हर्ष कि कि मिन्द माराह किनिक क्षारा कि मेर है है १९ किन्दी नित इंछि गर्छ । कि ईही । इंपि किंकिमानि किविधार निसिक्त इस्प्रिम १६ मड़ कीरिक फिर्म उस माप करिएड कप्र प्रथिवीक निवासी उत्तप्र अतिनद् कर्ग श्रीर मगन होंगे श्रीर ३ मेर उनकी लोध कवरों में एकी जान न देगी। और १० रिनकी नित इंगि कि किन्ह गिर्फ हिमीएई ग्रीह हिमि इस किन्ह इंडा ई किनाइक अभिमी शिंह मिड्न सेती किमीए और उनकी लोधे उस बड़े नगरकी सहकपर पड़ी रहेगी जो न है उनसे युद्ध करेगा और उन्हें जीतेगा और उन्हें भार डालेगा। अपनी साची दे चुकरा तब वह पशु जो अथाह कुडमेंसे उठता ७ ६ वह प्राक्ष । 'प्राप्त किलीपडी किप्राक्ष पृत्र तकि विधिष्ट कार है कि उसे लोह बनावें और जब जब चाहें तब तब शिक प्राप्त किया है न वस्से और उन्हें सब जरुपर आधे-न । इन्हें अधिकार है कि आकाशका कार्य करें अस्ते अस्ते हैं छि। हे मार हिम्स में इक की है एस है हि । कि हि है । कि है इंकि शिष गृष्टि है किएक मरम किथिएए के का शृष्टि है कि छक्ति। अंस् अदि कोह उनको दुःख दिया चाह तो आम उनके सुहसे १ । ई 639 ईक भूसन्स क्रिय किविष्टे रि है उनिह हि गृष्टि छड़ दे। सी साठ दिन भविष्यहाक्य कहा करें। येही वे दें। जलपाईके ४ छ इस कप पृद्ध निद्वीप डाड की गारेंस्ड इफ किंपिकी ए दि निपष्ट मि इ ग्राप्ट । फिड़ीं किशफ हिम किसाम सिकाष्ट्र ह ग्राप्ट ई एए। एड़ी किंधिशिइम्नष्ट कुछ कींक्रि पान क्रम छेड गृष्टि छुर रहाइ ९ किनागृह करवाह करवनाम गृष्टि। पान किशिविनेक नहाम क्मिएह प्राष्टि किड़िक प्राष्टि किप्रज्ञीम कप्रवर्ड उर की एए। डिक ह और ताम कि समान एक नरकर सुर होता गया और

2 देखा । श्रोर उसी घड़ी बड़ा भुईडोळ हुत्रा श्रोर नगरका दसवां श्रंग गिर पड़ा श्रीर उस भुईडोळमें सात सहस्र मनुष्य मारे गये श्रीर जो रह गये सा भयमान हुए श्रार स्वगंके श्रीर उन्होंने स्वर्गसे बड़ा शब्द सुना जो उनसे बोला हथर जपर तीसरा सन्ताप शीघू श्राता है। ईश्वरका गुणानुबाद किया । दूसरा सन्ताप बीत गया है देखो शास्त्री स्त्रीर वे मेधमें स्वर्गपर चढ़ गये श्रीर उनके शत्रुश्चीने उन्हें

# [ सातवें दूतकी तुरहीकी शब्दका बर्शन ।]

१४ श्रोर सातवें दूतने तुरही फूंकी और स्वर्गमें बहे बहे शब्द हुए कि जातका राज्य हमारे प्रभुका श्रोर उसके श्रीभिषक जनका १६ हुआ है श्रोर वह सदा सर्ज्यदा राज्य करेगा। श्रीर चौकीशें प्राचीन जो है ज्वरके सन्भुख श्रपने श्रपने सिंहासनपर बैठेते हैं श्रपने श्रपने मुंहके बल गिरे श्रीर ईरवरको प्रणाम करके बोले । १७ हे परमेश्वर ईश्वर सर्ज्याक्तिमान जो है श्रीर जो था श्रीर जो श्राचील जो है भाते पाय मानते हैं कि तूने श्रपना बड़ा सामर्थ्य श्रानेवाला है हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने श्रपना बड़ा सामर्थ्य प्राचील किया है। श्रीर अन्यदेशी लोग कृद्ध हुए श्रीर तेराक्रोध श्रा पड़ा श्रीर मृतकोंका समय पहुंचा कि उनका बिचार किया ज्ञाय श्रीर कि तू श्रपने दाखों श्रथात भविष्यहक्ताश्रोंको श्रीर पवित्र लोगोंको श्रीर छोटों श्रीर बड़ोंको जो तेरे नामसे उरते हैं प्रति- होगोंको श्रीर छोटों श्रीर बड़ोंको जो तेरे नामसे उरते हैं प्रतिan an ईश्वरका मन्दिर खोटा गया और उसके नियमका संदुक उसके मन्दिरमें दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और सुईडोट हुए और बड़े श्रोले पड़े।

िएक रती थ्रीर उसके बेटे थ्रीर एक वड़े यजगरका द्यान । यजगरका स्वर्गसे निकाला जाना द्वार स्त्रीका सताना ।

शौर एक बड़ा श्रारचर्य्य स्वर्गमें दिखाई दिया श्रयांत एक स्वी जो सूर्य्य पहिने हैं श्रीर चांद उसके पांचों तबे हैं श्रीर उसके सिराप बारह तारोंका मुकुट है। श्रीर वह गर्भवती होके चिछाती हैं क्योंकि प्रसवकी पीइ उसे लुगी हैं श्रीर वह जननेको पीड़ित है। श्रीर दूसरा श्राप्त्रचर्य स्वर्गेमं दिखाई दिया

N

श्रीर देखा एक बड़ा लाल श्रजगर है जिसके सात सिर श्रीर दस सींग हैं त्रीर उसके सिरोंपर सात राजमुकुट हैं। त्रीर उसकी ४ पृंछने आकाशके तारोंकी एक तिहाईको खींचके उन्हें पृथिवीपर डाला श्रोर वह श्रजगर उस स्त्रीके साम्हने जो जना चाहती थी खड़ा हुआ इसलिये कि जब वह जने तब उसके बालकको खा जाय। श्रीर वह एक बेटा जनी जो लोहेका दंड लेके सब देशोंके ४ लोगोंकी चरवाही करनेपर है श्रीर उसका बालक ईश्वरके पास श्रीर उसके सिंहासनके पास उठा लिया गया। श्रीर वह स्त्री ६ जंगलको भाग गई जहां उसका एक स्थान है जो ईश्वरसे तैयार किया गया है जिस्तें वे उसे वहां एक सहस्र दो सौ साठ दिनलों पालें।

श्रीर स्वर्गमें युद्ध हुश्रा मीखायेल श्रीर उसके दूत श्रजगरसे ७ लड़े श्रीर श्रजगर श्रीर उसके दूत लड़े • श्रीर प्रबल न हुए श्रीर म स्वर्गमें उन्हें जगह ग्रीर न मिली । ग्रीर वह बड़ा ग्रजगर गिराया ह गया हां वह प्राचीन सांप जो दियाबल श्रीर शैतान कहावता है जो सारे संसारका भरमानेहारा है पृथिवीपर गिराया गया श्रीर उसके दूत उसके संग गिराये गये । श्रीर मैंने एक बड़ा शब्द सुना १० जो स्वर्गमें बोला श्रभी हमारे ईश्वरका त्राण श्री पराकम श्री राज्य औ उसके अभिषिक्त जनका अधिकार हुआ है क्योंकि हमारे भाइयोंका दोषदायक जो रात दिन हमारे ईश्वरके आगे उनपर दोष लगाता था गिराया गया है। श्रीर उन्होंने मेम्नेके लोहूके ११ कारण और श्रपनी साज्ञीके बचनके कारण उसपर जय किया और उन्होंने मृत्युळों श्रपने प्राणोंको प्रिय न जाना । इस कारणसे हे १२ स्वर्ग श्रीर उसमें बास करनेहारी श्रानन्द करो . हाय पृथिवी श्रीर १३ समुद्रके निवासिया क्योंकि शैतान तुम पास उतरा है श्रीर यह जानके कि मेरा समय थोड़ा है बड़ा क्रोध किये है।

श्रीर जब श्रजगरने देखा कि में पृथिवीपर गिराया गया हूं तब १४ उसने उस खीकों जो वह पुरुष जनी थी सताया । श्रीर बड़े गिद्धके दो पंख स्त्रीको दिये गये इसलिये कि वह जंगलको अपने स्थानको उड़ जाय जहां वह एक समय श्रीर दो समय श्रीर श्राघे समयलों सांपकी दृष्टिसे छिपी हुई पाली जाती है। श्रीर सांपने श्रपने मुह- १४ मेंसे स्त्रीके पीछे नदीके नाई जल बहाया कि उसे नदीमें बहा देवे।

इस प्रमण्ड निविधार और एको प्रकार । अपना स्वीक निविधार और ३१ कि दि है। इस स्वाप्त कि कि स्वाप्त के स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त १ कि कि स्वाप्त के स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त १ कि स्वाप्त के 
[ रह भित्रक पण्या द्यंत का सबूद्रमें उदा।

। ई छारुही ग्रीह सर्गीय क्लिंग हिम देश ल हो। हा हा हा है कर है कर है कर है। 16 है। वही बंधुआईमें जाता है यहि कोई खद्र मार डाबे तो रिक्तिक के विकास होते हो से मेरे विकास के विकास के विकास है। । फिर्फ प्रमान किया है किया किया हिल संकाम दिना कर्मा सब निवासी लोग जिनके नाम जनतकी उत्पत्ति हम हुए न भाषा और देशपर उसको अधिकार दिया गया। और पृथिबीक प्रक्षि छक् कए रड़ प्रक्षि देक एक प्रमन्छ प्रक्षि देक क्रप्ट मिर्गामिक हिना की 1या एड़ी ड्रय किसर प्रारंत । देक हिना किर्धि हिन्छ ए छाइ मींग्छ प्रक्रि किड़िन केछर प्रक्रि किमान केछर की छाछि इ गाया। और उसने ईश्वरके विरुद्ध निन्दा करनेकी अपना मुह गया और वयाक्षीस मासवों युद्ध करनेका अधिकार उसे दिया एड़ी ड्रेस । ग्रहमेरु कि कि। इन्हीं ग्रिक कि विक विक विकार मार्क । ई गठका इठ मिल्ड निक. ई निक नामम कप्टम मड़ १ की 13क ग्रांक हेकी 10रू किएम ग्रांक 10री ग्राकशिक किएम निस्ति इकी 1हरू किपान्छ निंइन्ड गृष्टि । मिर निरक सम्मन्न क्षीर केष्ट्रप ४ प्राथाहारक घान नंगा किया गाया और सारी प्राथिकी के गाय उस क्रिक्ट प्रकी ई प्रमिष्ठम की ई क्षा । एकी रुपाछ । एके निम एक दिक्क सिर्मिति केसर निर्मे प्रक्रि । एडी दिसर प्रकाशिक इ था और अजगरने अपना सामध्ये और अपना सिंहासन और वड़ा ाल्फ कड़में कड़में इस किसर श्रिक थि मिक्लाम होंग किसर श्रिक कि इन्हर है क्रांक्सी किसर गृष्टि उक्किया सह क्रांगीस किसर गृष्टि हैं मिस सह प्रक्षि प्रसी हास कैसकी । एक किस समझस्स है और में समुद्रके बालूपर खड़ा हुआ और एक पशुको

### [ 1 155 हिमिहिष्रीपु कि नमुक्त समूच काराने वह रिभट्ट कप्

। हैं । ताबार का एवं । एक । एक । वा का का होणा वा का । हैं 
११ वह गुर्के। ई । एउना का भाव प्रवासिक विमेन क्या अस्ति है। की प्रकार कि । इस्ति का असक्ता असक्ता अस्ति के स्था के स्

रता आए वह जा गया उसके रियं मान वनाआ। आए उसने मिस्ते पश्चकी मूर्ति वह दिया गया कि पश्चकी मूर्तिको प्राण देने जिस्ते पश्चकी मूर्ति वात भी करे और जितने लोग पश्चकी मूर्तिको पूजा न करे उन्हें मार् हरूवाने। और छोरे औ बड़े और धनी औं कंगाल और निबन्ध १६

[ । नएइ फ़ांगि हिन्म आहे । क्रिन्म उप हेन नार्छा ]

देह गुर्फ एक शब्द सुना के बहुत कुछ के शब्द के प्रांक्स हों। में कि का के शब्द सुना था थी। वह शब्द कि में में सुना बीण बनाने-कि का का जा जा का में शिक्ष की की की सुना है। हो। में कि की की की सुना की हैं की सुना की में कि सुना की 
## [ । व त्रम प्राथम प्राथको तक्रवरङ्ग कि नणेव तमित्र नित ]

ह और सेने हुत्तरे हातावाय के विस्ते होता है है से प्रिस् भार स्वांगितिन स्वांगित का प्रांतिक का प्रमानन मांग्रियां की स्वांगित स

। इ इंग्डिम । ग्रहीम

। ई र्रिक डि गमें किह् हैं हो के ने अपने मिस्सी मिस्सी कराते का कि कि कि

्रियियोके अनाजकी करती और दृख् जताके फलका प्रयाप ।

कित्र भुरम् स्तर्भक समाम कि वे कि कि कि भूप कि किए किए किए कि अर मेर मिंह है हिंस रिक्ट कुछ रिक्ट मेर है की छोड़ सिं महि

हैं। और जो मेवपर बेंडा था उसने पृथिवीपर श्रपना हसुआ १६ िकिट कम फिछ किविधिषु की फिछिएड हैं एम प्रमास ।किन्छ वेडा था बोला अपना हमुआ लगाक लवनी कर क्योंक तरे लिये उपनि कि नेसर कार्य प्रकार है है है कि निकली सिम्होंस तह सुकुट और अपने हाथमें नाला हंसुआ लिये हुए हैं। और इसरा ११

थ १ छाप छछ ग्रह्म छिकिन छिमें ग्रेस्ट्रिम किसी छ एड । ग्रम्ह ग्रह्म । हैंग हैकी किठल किविधिष्ट ग्रिह ।।।

किए। इंड किएकि केप्रड्रेड किड गृष्टि । एकी डाक रूप । कात्रक हतने पृथिवीपर अपना हंसुआ लगाया और पृथिवीकी दाख 3? महि। ई का का छाड़ केमर कीएक कि डाक ईग्रेए कानऊ छाड़ बहुत पुकारकर बोला अपना चोखा हसुश्रा लगा श्रोर पृथिबीकी असर वाह हिस्से किस पाप मिल क्षेत्र हिस्से हा मी चोसा हसुया था। और दूसरा हुत जिसे जागापर अधिकार १८

। किक्ना इं कतापांक फि क्यू ड्राकि कतमाएड किडिंशि मिंटिकु किछर ग्राप्ट ०९ ाणा गम्की प्रडाव कप्राप्त महाँग किडकु किएए प्राष्टि । रछाड महकू

। हाए किलिह हनीए ल्लाइफ गढ़ि नएइ क्षित्र ताप गृह दिनी तेशनी लेक्सी तिपष्ट]

विका अर्थात सात हुत जिनके पास सात विषय अर्थ में केर मिर हमा एक निन् वहा और मार में ग्रि

किएट ग्रस्टि प्रमिश्च किएट ग्रीस्ट प्रमिश्च किएट ग्रीस्ट ग्राष्ट्रम र गृष्टि कि इस कहांक गुरु हिसी मागष्ट कए एस है मेर शि विञ्जली थीं क्योंकि उनमें ह्यवर्का कोप पूरा किया गया।

नामकाष्ट्रेश्च ई की ई नाए नीर तक्तिमें ग्रीह नीर त्रास्त्र ई रस्क बीयाँ किये हुए खड़े देखा। और वे ईरब्रके दास है उक्ती कृत्रुम् केनांक मर किर्गाइनितक एक प्रमाष्ट्रमं किमान

माण्य गिष्ट रिंत काष्ट्र गिरु काष्ट्र इस गीष्ट के हिना कि क्रहंक क्लीएन . गार्रक जिन होत्तर किसान रित मुख्य गार्रह जिन अस्त मिक प्रमाय के में हैं हैं हैं हैं से क्षेत्र के सिंह के सिंह हैं। हेरागर स्हीप है . है तहुत और अहुत है . हे प्रक्रिय आधि

। ई शिर किकी आप जानकी रिंत कीएक विज्ञ

न कर सका। इतांकी सातो निपते समाप्त न हुईं तबले कोई मन्दिरमें प्रवेश उसके सामध्येले मंदिर धृष्में भर गया और जनको उन सात प्रक्षि शामश्रीम किरानपूर्व प्रक्षि । किही काषणी कर्नाछ हाए पृष्ठ पृष्ट न एको उन सात हुनाकी हैश्वरक की सहा सन्दर्भ जीवता है कीएल क्षिमिक्षाम रिक्ट एक । किक्स सिक्स्निम पृद्ध धांक करूप कि छ भी शुद्ध और समस्ता हुआ बढ़ा पहिने हुए और हातीपर भन-६ मन्दिर खोला गण । श्रीर साते इत जिन पास साते विषते क्ट्रिंग किए मिंग छ किई ग्रांट हैकी बीड हिंस किए किएड ग्रींट

# [ । गनाल १५५ छण्ड प्रकांकाष्ट्रमा ग्रिंग क्रमांक क्षेत्रका है ]

। किइंड ग्राविधायु काष्ट्री। हास क्षांक कप्रहर्द गृष्टि छित्र छात्र हित्तर हास है और मेंने मंदिरमंसे एक बड़ा शब्द सना जो उन

किंगीम किसर र्व प्राक्ष प्राथा छ। या क्षाय क्षाय विकास ज़िंह 155 इप्रिविध काष्रियों क्षित्र कार किडीए ग़िंह

वह स्तक कासा छोड़ हो गया और ससुद्रमें हर एक जीवता मिंह १८६ हेर अपना पियाला समुद्रपर इंडेल र्या करते थे बुरा श्रीर हु:खदाई घाव हुआ।

प्राथी सर् गया।

इफ छिमेड़िंह निर्म ग्राष्ट्र । है एपि छड़ हे क्रीएंक है एएती किनिष्टि थ इछि इन्ह मूह गृष्टि ।हाइह इछि ।क्रोंक्षाम्रह्मक्रीम गृष्टि गिछि हिन्छ मिडिन्ड कींपिन। है फिकी अपन इए मेरे की है मिम्छ है है ह हिन्छ। कि ग्रिक्ष एक एक है कि क्रिक्स के कि कि कि कि कि कि क्तिक किछा निर्म मिह । क्षित दि ब्रुंडि के मिह । छिडे प्रमांतानि १ केछार प्रक्षि प्रमांक्शीन । छाषणी । नणक केछा प्रभित्र आह

शब्द सुना कि हां हे सर्व्बशक्तिमान ईरवर परमेश्वर तेरे विचार सच्चे श्रीर यथार्थ हैं।

श्रीर चौथे दूतने श्रपना पियाला सूर्यपर उंडेला श्रीर मनु- प्र धोको श्रागसे फुलसानेका श्रधिकार उसे दिया गया। श्रीर ६ मनुष्य बड़ी तपनसे फुलसाये गये श्रीर ईरवरके नामकी निन्दा किई जिसे इन बिपतोंपर श्रधिकार है श्रीर उसका गुणानुवाद करनेके लिये पश्रात्ताप नकिया।

श्रीर पांचवें दूतने श्रपना पियाला पश्चके सिंहासनपर ६० इंडेला श्रीर उसका राज्य श्रंधियारा हो गया श्रीर लोगोंने छेशके मारे श्रपनी श्रपनी जीभ चबाई । श्रीर उन्होंने श्रपने छेशोंके ११ कारण श्रीर श्रपने घावोंके कारण स्वर्गके ईश्वरकी निन्दा किई श्रीर श्रपने श्रपने कर्मोंसे पश्चात्ताप न किया।

श्रीर छठवें दूतने श्रपना पियाठा बड़ी नदी फुरात पर उंडेठा १२ श्रीर उसका जळ सूख गया जिस्तें सूर्योदयकी दिशाके राजाशोंका मार्ग तैयार किया जाय। श्रीर मैंने श्रजगरके मुंहमेंसे श्रीर पश्चके १३ मुंहमेंसे श्रीर फूठे भविष्यद्वक्ताके मुंहमेंसे निकले हुए तीन श्रश्चद्ध श्रात्माश्रोंकी देखा जो मेंडकेंकी नाई थे। क्योंकि वे भूतोंके १४ श्रात्माश्रोंकी पास जाते हैं कि उन्हें सब्बंशक्तिमान ईश्वरके उस बड़े दिनके युद्धके लिए एकड़े करें। देखों में चोरकी नाई श्राता ११ हं भन्य वह जो जागता रहे श्रीर श्रपने बखकी रचा करे जिस्तें वह नंगा न फिरे श्रीर छोग उसकी छज्जा न देखें। श्रीर १६ उन्होंने उन्हें उस स्थानपर एकड़े किया जो ह्बीय भाषामें हर्मनिही कहावता है।

श्रीर सातवें दूतने श्रपना पियाला श्राकाशमें उंडेला श्रीर १७ स्वर्गके मन्दिरमेंसे श्रर्थात सिंहासनसे एक बड़ा शब्द निकला कि हो चुका। श्रीर शब्द श्रीर गर्जन श्रीर विजलियां हुईं श्रीर बड़ा १८ श्रुईंडोल हुश्रा ऐसा कि जबसे मनुष्य प्रथिवीपर हुए तबसे वैसा श्रीर इतना बड़ा मुईंडोल न हुग्रा। श्रीर वह बड़ा नगर १६ तीन खंड हो गया श्रीर देश देशके नगर गिर पड़े श्रीर ईरवरने बड़े बाबुलको समरण किया कि श्रपने कोधकी जलजलाइटकी

२० मिंदराका कटोरा उसे देवे। श्रौर हर एक टापू भाग गया श्रौर २१ कोई पर्ब्वत न मिले। श्रौर बड़े श्रोले जैसे मन मन भरके स्वर्गसे मनुष्यों पर पड़े श्रौर श्रोलेंकी विपत्तिके कारण मनु-ष्योंने ईश्वरकी निन्दा किई क्योंकि उससे निपट बड़ी विपत्ति हुई।

[ बाबुलक्के नाग होनेका बर्णन । बड़ी बेश्याका दर्शन ख्रीर उस पशुका जी उसका बाहन था । ]

श्रौर जिन सात दूतोंके पास वे सात पियाले थे उनमेंसे 9 9 एकने त्राके मेरे संग बात कर मुक्तसे कहा त्रा में तुक्ते उस २ बड़ी बेरयाका दंड दिखाऊंगा जो बहुत जलपर बैठी है . जिसके संग पृथिवीके राजाओंने ब्यभिचार किया है श्रीर पृथिवीके निवासी लोग उसके ब्यभिचारकी मदिरासे मतवाले हुए हैं। ३ श्रीर वह श्रात्मामें मुक्ते जंगलमें ले गया श्रीर मेंने एक स्त्रीको देखा कि लाल पशु पर बैठी थी जो ईश्वरकी निन्दाके नामोंसे भरा था थार जिसके सात सिर और दस ४ सींग थे। श्रीर वह स्त्री बैजनी श्रीर लाल बस्न पहिने थी श्रीर सोने श्रीर बहुमूल्य पत्थर श्रीर मोतियों से बिभूषित थी श्रीर उसके हाथमें एक सोनेका कटोरा था जो घिनित वस्तुश्रोंसे ४ ग्रीर उसके ब्यभिचारकी त्रशुद्ध बस्तुत्रोंसे भरा था। श्रीर उसके साथेपर एक नाम लिखा था अर्थात भेद . वडी बाबुल . पृथिवीकी ६ बेश्याग्रों श्रीर घिनित बस्तुश्रोंकी माता। श्रीर मैंने उस स्त्रीको पवित्र लोगोंके लोहसे श्रीर यीशुके साचिश्रोंके लोहसे मतवाली देखी और उसे देखके मैंने बड़ा आश्चर्य करके अचंभा किया। ७ श्रीर दतने मुक्तसे कहा तुने क्यों श्रवंभा किया. में स्त्रीका श्रीर उस पशुका भेद जो उसका बाहन है जिसके सात सिर श्रीर दस म सींग हैं तुमसे कहूंगा। जो पशु तूने देखा सो था श्रीर नहीं है श्रीर त्रथाह कुंडमेंसे उठने श्रीर बिनाशकी पहुंचनेपर है श्रीर पृथिवीके निवासी छोग जिनके नाम जगतकी उत्पत्तिसे जीवनकी पुस्तकमें नहीं लिखे गये हैं पशुको देखके कि वह था और नहीं है और आवेगा ह श्रचंभा करेंगे। यहीं वह मन है जिसे बुद्धि है . वे सात सिर सात १० पर्ब्यत हैं जिनपर स्त्री बैठी है। श्रीर सात राजा हैं पांच गिर गये हैं श्रीर एक है श्रीर दूसरा अवलों नहीं श्राया है श्रीर जब

। ई क्रिक फ्लार र्गाहाला, किथिशिषु कि ई रिगम दिह अपना अपना राज्य पशुको देवे। और जो ही तुने देखी सो वह । द किंग होई न रेष्ट्र नचन करकरेड़े छिन्छ गृहि छेर हिमार्फ क्य और फ़्रें कि ने उसका परामशे पूरा करें और एक ०१ किन्छ नेप्रहर्ड कींकि । फिलिका मागाष्ट भेर ग्रह फिला भाम बरवासे वर करने और वस उताइंगे और नक्ने कर के अप उसका अर भाषा है। और ने देस सींग को तूने हेखे और पशु भेही १६ जर ने देखा जहां बेखा वेठी हैं सी बहुत बहुत लोग और देश ५९ कि रिक मिन्स प्रमी । ई फाफिसाइफी ग्रीह युद्ध मेह ग्रीह युद्ध भारत कि है एमें काफ़ कि ग्रीह है कि। कोहाकार ग्रीह सुप्त किंदिहर इह कींफिन गार्फ कर उपन शिन होएं है अपना अपना सामध्ये और अधिकार पशुक्ते एके। वे पी भेरने १८ इर प्राप्ट है हिमाप्रम डिक्स कांड्रेन्ड । ई निाम प्राक्टीपट है।न किस्टिलाप्र इंघ क्यू एसं कप्रुप कुर्म है ।एग डिम क्यार छिड़ार मंडिन्छी ९१ ई । छोर में हिं हैं हैं गिष्ट में एवं हैं। इस १ है। किलानने गृहि ई भिर्मिताम गृहि है किला भि भार है जिन गृहि श के उने बोड़े देर रहने होगा। और वह पशु को था ११

बाबुलके नाश होना क्षान । पृथिवान कालाक वाहा कार कालाक

[विद्यातना ।

सुख विरासिकी बहुताईसे धनवान हुए हैं। उसके संग ह्यांभेनार किया है और पुथिबोक कामारि लोग उसके नीसाहा, केविधापु प्रक्रि है हैंगी एकीम किसती है । हाई शिक इ ि एए। के स्वान्सिक क्षेत्रक मिलिक क्षार्क का की एक । इ बन्दोगृह और हर एक अशुद्ध और भिनेत पंदीका पिनरा हुई गिर गई है और भुतोंका निवास और हर् एक अधुद्ध आस्माका प्र अहाव डिंब ड्राप राम की एनस्स पुकार है विश्व हो हो हो हो है । हैं हैं सिक्त हों के देव हों की क्षेत्र होंगे अपने स्वाप्त के हैं। वहां अधिकार था और युथिबी उसके तेजसे प्रकाशियान हुई।

र्जा हिंग हो है है है है से प्रमाध के के मिरिया कि कि की गृह तथा की उसके पापोंसे भागी न हाथा और कि अप मेंने खगेरे दूसरा शब्द सुना कि है मेरे लोगो उसमेरे ४

की पि निमुक्ति छिंदितास प्राप्त प्रथम एक्सुडूड प्राप्त निक्ति प्राप्त एड एउड़ एड्ड हैंगे और होंगे और होंगे हैंगे हैंगे हैं हैंगे हैं हैंगे हैं। तह बड़ी नगरी कि अपल और होने हैं। कांक न्यापारी लोग जो उससे धनवान हो गये उसकी पीड़ाक देखे ३४ तेरे पासस नष्ट हुई है और तू उन्हें किए कभी न पानेगा। इन बस्तु-छन कि मास महक्षी का भी है है। भी महक्षी में महक्षी वस्त त्र होंक किणाए रित प्रस्थि । फाए कांकरतम प्रस्थि द्वास्ति किनितृ ४१ कि कि कि हिं। है कि है से एक है कि है। कि छाति है। कि उर्व कि एड़ीम कि नाइडि कि उर्व थांग्स कि पूर्व कि किए। उड़ कि निविद्याङ प्रार्थ . हाप किताम कम कप्रमाम कि इहि ह १ क्षि रुति। कि कराक एन्सुड्ड गृहि हाए कितांशिश काक्स रह प्रक्रि ठाक घांग्छ । कप्रकार रह प्रक्रि हात्मिक किल्डिक छ। छ कि महारा कि छो तिहा कि उसका कि तिर्म गरि महार १२ वासाई नहीं मोल लोगा . शयह निम के का महिस्ख किंक्रिक किन्छ इंकि कि का कीएक फ्लिक कि किए रोप्रिक र्गिछ छिपारिक किविधिष्ट ग्रस्टि । ई ।इप ग्रस्ट ग्रान्टिकी गर्मि ११ मिंड्स डिक्प की गिग्न इंड ई छहु। गिग्न दिह ई एाइ एाड्र रिड़ेक ाई इंछ पूर् शाम कम्ड काइमि किमर गृष्टि . फिडीमे ०१ कि । एकी मारुकी अस प्राप्त आह भार क्षेत्र मिंडेनकी ह उसका विचारकता है शक्तमान है। श्रीर पृथिवीक राजा लग कि प्रत्ये प्रत्यम्भ कींकि शिष्णक देशक सागाए इन प्रक्रि छाकछ प्रक्ही दिनमें उसकी विषते था पढ़गी अथात सुखु और शोक और णुगक छड़ । गिर्छेड़ न छितिति छिकी काए ग्रन्थ हु डिन काछि न प्राप्ट दू दिन । इ फिए में ई िड़क मिनम नेप्राप्ट इन कींफिन फिर्ड क्षि प्रिकास किया उत्तम असकी प्रोइ। और प्राक्रि इकी इंडिंग मिर हैं में हैं औ। जिस्सी उसने अपनी बड़ाई कि अनुसार हुना उसे दे देशे . किस करीरेंगें उसने भर हिया उसीमें कांसक कांग्रह प्रहि इस किस उसके कांग्रह किस कांग्रह ह पहुंचे हैं और ईंग्वर्स उसके सुक्मोंका स्मरण किया है। जैसा

भिमंम क्पृ रह गृष्टि । ई । ग्रा । छहा नद्य । इह । मिहे मिहे हिक्पृ ० १

। के एक । उक्त मिल होकी राइन है नेप्रवर्द्ध की फिन रिक इननाष्ट प्रमप्तर गिर्माक तकड्डम्डनीय ग्राप्ट किमीय हिनीय वान है। गर्भ कि एकही बड़ीमें वह उनड़ गई है। है स्वगं और २० सब छोग जिनके ससुद्रमें जहाज ये उसके बहुमूल्य दन्यसे थन-एत हुए पुकारक बोले हाय हाय यह बहा माने जिसके हाए। 3? -छक कि नार ग्राप्ट निगड छड़ प्रथ प्रमी निपष्ट निप्रह्म निंडिन्ड ग्राप्ट । ई जामम कीग़ फ इं इ अपन जिंक कि का कप गृह पड़ एड ह नश्चां के सब है सब हुए . और उसके जिसक प्रमास र्माउ नेत्रची प्रार्क मिठ डाइम प्रारं मिठ वस कप्रमांचाइक प्रारं

१९ (कर्म प्राप्त के वेड निका के नाइ में प्रकार के ग्रीह

पृथिवीपर वध किये गये थे सभोका लोडू उसीमें पाया गाया । भविष्यहत्ताया और पवित्र अगावा होह और जो जो जो खोग थर साह । कि की समा स्वाक्ष कार्क कार्य सरमाय गर्म कि की किया सह है नाम स्वाया नाया। क्योंक देह की क्या प्रथिविक प्रथान मिक म्यी ऋए किन्डुगेडू मुद्दि ड्रेग्डू मुद्दि किक्स म मिसरी इ ९ फिक प्रमी नीकि किक्मिड़ शिक्ष । गामिक मानमु सिक प्रमी इए किर कर के किए अर्थ मिलेसी न सिक्त किर के अरिवार शब् फिर कभी तुभामें सुना न जायगा और किसी उद्यमका कोई क्षार बनानेथां आर बंशा बनानेहारों और तुरही फ़ुकनेहारोका ९९ गिउनास्य प्राथ क्या । तिलेस न सिक प्रमी शक्र वाया है।शा लेके समुद्रमें दाला और कहा मुं विश्विद्रिसे वड़ी नगरी बाबुल

[ बाबुलके नाग्र है।नेका वर्णन । पावित लोगोका स्वगंमे थत्यवाद करना । ]

निहासनपर बेठा है प्रणास कर्क बोबे आमीन हरिल्युवाह। ४ किंग्रम्ड ग्रीह इंप ग्रामी ग्रिया ग्रिक ग्रीह किया मिलिक ग्रीह । ई 1535 लिंग इंग्रह सम्भा संभा सह सन्दर्भ हो। इ प्राव फिरुडू र प्राप्ट । इ ाफ्डी रेसर 15% ए वन्हों कांसाइ र्नाह गृष्टि है एको ग्राम्बी कि किएक छप्ट किविधीप्र छिग्राम्मीए विचार सब और यथारी है किए स्टिन बहुत केरपाका जो स्वापन र क्स की मही मह । हार के सामक है। या इस कि मही महिल एक किड़ी किए। कि कि कि है भाम है किए मार हार कर है । है है और इसके पीके मैंने खगमें बहुत लोगेंका बहा शब्द सुना

श्रीर एक शब्द सिंहासनसे निकला कि है हमारे ईश्वरके सब दासो श्रीर उससे उरनेहारो क्या छोटे क्या बड़े सब उसकी स्तुति करो। श्रीर मैंने जैसे बहुत लोगोंका शब्द श्रीर जैसे बहुत जलका शब्द श्रीर जैसे प्रचंद गर्जनोंका शब्द वैसा शब्द सुना कि हलिलू- याह परमेश्वर ईरवर सब्बंशिक्सानने राज्य लिया है। श्राश्ची है। श्रीर वह सुमस्ते बोला यह लिख कि धन्य वे जो मेन्नेके विवाहके भोजनमें बुलाये गये हैं फिर सुमस्ते बोला ये बचन ईश्वरके सत्य बचन हैं। श्रीर मैं उसको प्रणाम करनेके लिये उसके चर्णोंके श्राग गिर पड़ा श्रीर उसने सुमस्ते कहा देख ऐसा मत कर मैं तेरा श्रीर तेरे भाइयेंका जिन पास यीशुकी साची है संगी द्वाणिका श्रात्मा है। दास हं . ईरवरका प्रणाम कर क्योंकि यीश्चकी साची भविष्य-हम श्रानन्दित श्रीर श्राह्णादित होने श्रीर उसका गुणानुबाद करें क्योंकि मेम्नेका बिवाह श्रा पहुंचा है श्रीर उसकी छीने श्रपनेको तैयार किया है। श्रीर उसकी यह दिया गया कि छद्ध श्रीर उजली मलमल पहिने क्योंकि वह मलमल पवित्व लोगोंका धर्म्भ

ि प्रभु बीयु स्त्रीष्टका पशुकी ख्रीर कूटे भविष्यद्वत्ताकी जीतना ख्रीर ख्रावकी

भीलमें डालना । ]

हैं और उसके सिरपर बहुतसे राजमुक्तर हैं और उसका एक नाम १३ लिखा है जिसे और कोई नहीं केवल वहीं आप जानता है। और वह लोहू में डबाया हुआ बक्ष पहिने हैं और उसका नाम यूं कहावता १४ हैं कि ईश्वरका बचन । और स्वर्गीमंकी सेना रवेत घोड़ोंपर चढ़े हुए उजली और श्रुद्ध मलमल पहिने हुए उसके पीछे हो लेती १४ थी। और उसके मंहस्रे चोखा खड़ निकलता है कि उससे वह देशोंके लोगोंका मारे और वहीं लोहेका दंड लेके उनकी चरवाही करेगा और वहीं सल्बेशितमान ईश्वरके कोधकी जलजलान इंटरकी मदिराके कुण्डमें रींदन करता है। और उसके बक्कपर और w RU 2 40 धर्मसे विचार श्रीर युद्ध करता है। उसके नेत्र श्रागकी ज्वालाकी नाई श्रीर मैंने स्वर्गको खुले देखा श्रीर देखो एक रवेत घोड़ा है श्रीर जो उसपर बैठा है सी बिश्वासयोग श्रीर सच्चा कहावता है श्रीर वह

ज़िल हिं। विश्व की है छिली मान दुए दिल के ज़िल के

। सिंह्र ।काष्ट्रिष्ट

शेर मेंने एक दूतका खुज्येमें खड़े हुए देखा और उसने नहें १७

३१ किंक्शिन किन्छ ग्रिक कांद्राका केंद्रिय ग्रेह किप्ट्रिय है। । जिल्ह मिंस क्या दास क्या है। क्या है। अब मिंह प्रम हिन्दि। एक ग्राष्ट भाम ।काँग्रहिक प्रमास आह । काँग्रिक ग्राप्त भाम किष्ठि मिलाप्र गृष्टि छोम किषिनिष्ठ छ गृष्टि छोम किषिला न मह निम्हो । इंडाई इक्य फिल क्रिक्रिक विक्र क्रिक्ट है हिना । उक् ई <del>तिइट भिष्म कि</del> काप्राकाष्ट्र गिर्म भिष्म के का के प्राक्ष

फिक्ती हैकए ।किनिक कुछ जानि विकास गृह छिना कुछ कर्निक

जाम है । तरुकति भिड़्स कमर । हि भिड़्स क्रीडिन्ड्र प्रहिंदि । भि १९ मा हर ए। कि हि । कार कार है फिरुक्त विकाश कि स्टिक्सि किए। ए छह कि कि कि कि के हैं है है के अपने कि है। है कि छह कि ग्राह । कि । कार्य कार्य कि हो है कि । कार्य कार्या कि । कार्य 1913 किनरी धिकी सेरक धेंप्रमाष्ट क्रमुनक क्रिम निमेरी ।त्राह्मक ०९ -हीम 13में उहा एमें किएड प्रीर प्राप्त मिन रे भी वह भी भी - २०

[यहत वरसका जीतानका बचा रहना और प्रमु योगु खोष्टके पांवल हाले गवे और सब पंछी उनके मांससे त्म हुए।

बादियोका उसके सग राज्य करना ।

नाने होगा। उक्ष निर्म महमा वे मह हो भड़े ने मह मह महम हो ने हिंद कीए के जबने सहस्र वस्स पूरे न हो तबने किर देशके उसका अथाह कुटमें दाला और वन्द् कर्क उसके जपर खाप श्रोह । एक हो हो सहस्र व्यवस्था है नार्वा है नार्वा है ९ रुवाएडी कि किएोस नियार क्रीया क्रीया क्रीका स्मिर मेहि। क्रि प्रतिष्ट विश्व मिषाड़ काप्त प्राप्ति थि किन्तु किन्तु हाश्वास 9 द माए मिर्स कि हतका स्वांक उत्तर देखा निर्म गृष्टि

कार गर्व थे और जिन्होंने न पशुकी न विसकी मूचिकी पूजा ४ ग्रन्थि हिं होता के उपन अपर अपर है । इस्का अपर १

किई श्रीर अपने अपने माथेपर श्रीर अपने श्रपने हाथपर छापा न जिया मैंने उनके प्राणोंका देखा श्रीर वे जी गये श्रीर स्त्रीष्टके ४ संग सहस्र बरस राज्य किया। परन्तु श्रीर सब मृतक लोग जबलों सहस्र बरस पूरे न हुए तबलों नहीं जी गये • यह तो ६ पहिला पुनरूयान है। जो पहिले पुनरूथानका भागी है सो धन्य श्रीर पवित्र है . इन्होंपर दूसरी मृत्युका कुछ श्रधिकार नहीं है परन्तु वे ईश्वरके और खीष्टके याजक होंगे और सहस्र बरस उसके संग राज्य करेंगे।

> ि शैतानका फिर लागोंका भरनाना और प्रभुत्ते लढना और सनातनला दण्ड पाना ।]

श्रीर जब सहस्र बरस पूरे होंगे तब शैतान अपने बन्दीगृहसी प्र हुट जायगा · श्रीर चहुं खूंट पृथिवीके देशोंके लोगोंको अर्थात् जूज श्रीर माजूज की जिनकी संख्या समुद्रके वालुकी नाई होगी ह भरमानेकी निकलेगा कि उन्हें युद्धके लिये एकट्टे करे। श्रीर वे पृथिवीकी चौड़ाईपर चढ़ आये और पवित्र लोगोंकी छावनी और श्रिय नगरकी घेर लिया और ईश्वरकी खोरसे खाग स्वर्गसे उतरी १० श्रीर उन्हें भस्म किया। श्रीर उनका भरमानेहारा शैतान श्राग श्रीर गंधककी मीलमें जिसमें पशु श्रीर सूठा भविष्यद्वका हैं डाला गया श्रीर वे रात दिन सदा सब्बेदा पीड़ित किये जायेंगे।

#### मिहाविचारका वर्णन ।]

श्रीर मैंने एक बड़े रवेत सिंहासनकी श्रीर उसपर बैठनेहारेकी देखा जिसके सन्मुखसे पृथिवी श्रीर श्राकाश भाग गये श्रीर उनके लिये १२ जगह न मिली । श्रीर मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकोंकी ईश्वरके आगे खड़े देखा और पुस्तकें खोळी गईं और दूसरी पुस्तक अर्थात जीवनकी पुस्तक खोळी गयी श्रीर पुस्तकोंमें लिखी हुई बातेंसि १३ मृतकोंका बिचार उनके कम्मोंके अनुसार किया गया। श्रीर समुद्रने उन मृतकोंको जो उसमें थे दे दिया श्रीर मृत्य श्रीर पर-

लोकने उन मृतकांको जो उनमें थे दे दिया श्रीर उनमेंसे हर एकका १४ बिचार उसके कम्मेंकि अनुसार किया गया । ग्रीर मृत्यु श्रीर पर-

१४ लोक त्रागकी भीलमें डाले गये . यह तो दूसरी मृत्यु है । श्रीर

। एका छाड़ मिछीम किछा। इह । छमी न । एडू । छछ। मिकानपु किन्ही मान । क्रीप्रकी मही

[ नसे स्वगं और नहें शृथिवीका दुशन । ]

। ई कुम रिसर् देग पही हमरी सुखु है। हसारी और व्यभिनारियों और रिन्हों और सुतियुनको और सब हारा। । परन्तु भवमानां श्रोर आवेश्वासियों और जिनेनां श्रीर अधिकारी होगा और में उसका देश्वर हुंगा और वह मेरा पुत्र नके जरूके सितमिस स्तमित हेका।।जा जय कर्स सा सव वस्तु आंका -निक्त में किसर है। स्थाप अन्त है , जे प्यापा है अपन प्राप्त है। इस É श्रीर विश्वासयोग्य हैं। और उसने सुम्मसे कहा है। चुका में अलका नवा करता हूं. फिर सुमस् वाला लिख ने वयन सख पति हि है। श्रीर भिंहासनपर वेडनेहाईन कहा देश में सब कुछ 🔻 हाइ क्रिएट कींफ्र गार्ड गृष्टि एक र पाकति न काष्ट्र न गृष्टि तिगई न प्रार्ड कुछ प्रार ।। काइ हाए म्रोह कम शिंकांह किन्ह और ईश्वर आप उनके साथ उनका इंश्वर होगा। और ईश्वर अ गिंड़ गिक्ति केरिय है गृष्टि गिर्फ स्रोव गिर्फ केरिय ड्रि गृष्टि है शिप्ति मेंने स्वारी एक बड़ा शब्द खुना कि देखी हें अवश्का देश मनुष्योंके प्राक्टि । एक कि किएक किएए के कार्य है है है है की प्राष्टि भिर्फ 3 है हैं है की गाएंसे किंडी कीमाने मियन का में हैं है हैं हैं समुद्र और न था। और मुक्त वेहिनने पवित्र नगर नहे विख्या- २ र्भार केर होता विश्वा मार्थ सहिला मार्थ रहे और कींफ़ क्षित्र किविधिष्ट हैन गृष्टि ए।काष्ट्र फिन निर्मे गृष्टि

[नई विस्त्रभीनका द्यन ।]

कडीत्र र्जायह द्वार किर्धाय किलाव हत्या हिएए किएट ग्रहि स्वासि हेश्वरके पाससे वत्रता है। श्रीर हंशरका तेत उसमें है १ १ ने गया और बड़े नगर् पनित्र विस्थानीसको सुन्दे दिलाया कि े १ प्रमाधक हं के शिंद हो के मासास सम हो है। गाँउ । गाँउ हो क्रिक किकि किमिक प्राथम किम्डिकी में एक की राजा करुक हाइ एमें रेह ग्रह काय हाए हम के ए विकार है जिएमी हिए मृड् रेम सिंतिमनी किक्सी ठाम साम कांरेड़ ठाम नकी ग्रस्टि

१२ सरीखे सूर्य्यकान्त मिसकी नाईं है। श्रीर उसकी बड़ी श्रीर ऊंची भीत है और उसके बारह फाटक हैं और उन फाटकोंपर बारह दूत हैं श्रीर नाम उनपर लिखे हैं अर्थात इस्रायेलके सन्तानेंकि १३ बारह कुलोंके नाम । पूर्विकी श्रीर तीन फाटक उत्तरकी श्रीर तीन फाटक दिख्याकी श्रोर तीन फाटक श्रीर पश्चिमकी श्रीर तीन १४ फाटक हैं। श्रीर नगरकी भीतकी बारह नेव हैं श्रीर उनपर संस्तेके १४ बारह ब्रेरितोंके नाम । श्रीर जो मेरे संग बात करता था उस पास एक सोनेका नल था जिस्तें वह नगरकी और उसके फाटकोंको १६ और उसकी भीतका नापे। श्रीर नगर चौखुंटा बसा है श्रीर जितनी उसकी चौड़ाई उतनी उसकी छंबाई भी है और उसने उस नलसे नगरका नापा कि साढ़े सात सो कोशका है . उसकी लंबाई १७ श्रीर चौड़ाई श्रीर जंचाई एक समान हैं। श्रीर उसने उसकी भीतको मनुष्यके अर्थात दूतके नाषसे नापा कि एक सौ चवालीस इाथकी है। श्रीर उसकी भीतकी जोड़ाई सुर्खकान्तकी थी श्रीर १६ नगर निर्मल सोनेका था जो निर्मल कांचके समान था। श्रीर नगरकी भीतकी नेवें हर एक बहुमूल्य पत्थर े संवारी हुई थीं पहिली नेव सूर्यकान्तकी थी दूसरी नीलमणिकी तीसरी लालड़ीकी २० चौथी मरकतकी . पांचवीं गोमेदककी छठवीं माणिक्यकी सातवीं पीतमसिकी श्राठबीं पेराजकी नवीं पुखराजकी दसवीं २१ लहसनियेकी पुग्यारहवीं भूमकान्तकी बारहवीं मटींबकी। श्रीर बारह फाटक बारह मोती थे एक एक मोतीसे एक एक फाटक बना था और नगरकी सड़क स्वच्छ कांचके ऐसे निर्मेळ सोनेकी २२ थी । श्रीर मैंने उसमें मन्दिर न देखा क्योंकि परमेश्वर ईश्वर २३ सर्व्बशक्तिमान श्रीर मेम्ना उसका मन्दिर हैं । श्रीर नगरको सूर्य्य श्रथवा चन्द्रमाका प्रयोजन नहीं कि वे उसमें चमकें क्योंकि ईरवरके तेजने उसे ज्योति दिई श्रीर मेम्ना उसका दीपक २४ है। श्रीर देशोंके लोग जो त्रास पानेहारे हैं उसकी ज्यातिसें फिरेंगे और पृथिबीके राजा लोग अपना अपना बिभव और २४ मर्खादा उसमें लावेंगे । श्रीर उसके फाटक दिनको कभी २६ बन्द न किबे जाबेंगे क्योंकि बहां रात न होगी। श्रीर वे देशोंके

२७ सोगोंका विभव श्रीर मर्खादा उसमें लावेंगे। श्रीर कोई अपवित्र

अस्तु अथवा विनेत कम्मे करनेहारा अथवा मूठपर चलनेहारा कम्मा गिरु के प्रकेश न करेगा परन्तु केवल वे लोगो

किनकी पुस्तकमें जिल्ले हुए हैं। अपने निस्त नदी स्फ-

किम्म गृष्टि केप्रवर्ड की ड्राकड़ी खुन्छ हैं। किकड़ी हैं। मिनि किड़िन सर गृष्टि कड़ेम किप्राम । ई तिरुक्ति सिन्मडों। - कुट किप्राम कुए कुए कि ई चु किन्मि प्राप्त सर गृष्टि ग्राप्त सुर निम केच्छ गृष्टि ई तिरुद्ध रुप्त ड्राप्त कुंड रुप तिर्मेट ग्राप्त ह म पाछ ड्राक्ट क्ष्म गृष्टि । ई फिली इन्मिक ताम्ह तिर्माण इन्निहर्ड क्ष्मह मुक्ति तामह निम्म हर्मिड विर्मेट स्थान

हराकि जानाका चना करनका जात है। बार अब नाह जान न केंग्र अंग्र हैं अन्तरका और निर्मे में हैं। किंग्र अंग्र अन्य केंग्र अन्य अन्य इस उसके से करने केंग्र करने अंग्र उसका सुंह देखने और उसका 8

रास असका स्थाप होगा । और वहां का उन्हें का अप उन्हें रे इंड ग्रेंस गांच के गांच वहां वहां का विश्व के अपना के व्याप्त के का के अपना स्थाप कि त्याप्त के विश्व के अपना

। मित्रक म्यार । इंबेल्स । इस ई प्रार्थि । गर्द हो। कि इंस्ट रह्य है

[ । म्रीम्म किलक्ष्म महों के किल्हा महिन ]

प्रस्तकके भविष्यहाबकी बाते पाल न करा। है। जोर में भेर ने के के हैं भी हैं पह जोता और सुनता था जोर जब मेंने सुना और देखा तब जो दूत सुन्ध गह बाते दिखाता

ाठास्त्री तिष्ठ इष्ट सम्मु तक कि घन विश्व शिष्ट मिसे वट ग्रीख नेस्ट गृक्षि । वट्टम अपी किनेक माण्य पाल कांग्रम कस्पट में एष -ाक इश्वित प्रक्षि गृष्टि गुर्क सिम्प्ट किस्टिश्क में हो हो किस्टिश्च में हो सि है है कि है कि किस्टिश किस्टिश्च के इस्टिश्च किस्टिश्च किस्टिश्च के इस्टिश्च किस्टिश्च किस्टिश्च के इस्टिश्च के इस्टिश्च किस्टिश्च के इस्टिश्च के इस्टिश्च के इस्टिश्च के इस्टिश्च के इस्टिश्च के इस्टिश्च किस्टिश्च के इस्टिश्च के इ

थीर उसने मुस्स् कहा इस पुस्तकक मविष्यहाबयको बातो- १०

ें हैं 15% शाम्ल कि । ई उक्ती एसस कींबन ई हम पाड़ प्र सि हार सि ई कुछल कि प्रक्षि ईप स्टिप्ट शाम्ल सि हार सि इन्हों प्रेरिट इप सिम्स सि हार सि सिम्स प्रक्षि ईप कुछाड़ है। 15सि प्रक्षि इं सिम्ह बिह्न सि हार हो। ईप हार सि

जीवनका जरु संतम्त लेवे। कि द्वार कि प्रक्रि कि एक कि एक कि प्रक्रिक कि क्स कि ग्रीह । है कि कि कि कि कि में है कि कि कि में है । है । जो सि कि रुक्तर । कर्राप्त मिंह क्षेत्र हो । कर्र हो हो हि। स किर्तिक मुद्र स्वाक्ति है कि कि है स्विप्त स्पष्ट मिष्ट निष्टि १६ जन जो स्टब्हा थिय जानता और उसपर चलता है। सुम केए उर्व प्रक्षि है क्यूने मूर्ति प्रक्षित भी है से एक एक इनार प्रक्षि कि एडाव हुन्छ। कि एक प्रका संग्राफ काई मिकिटास ११ 1 अहा सिक्स कि हि स्मेह । हैं छिड़िम और छिड़िम सिक्स और अ ज़ीए गामिशिक महि । के कि हो। के कि मि । मि के कि काल क्षेत्र साथ है जिस्से हर् एकके जैसा उसका कार्य

शासिस यो इस प्रसक्से जिखी है उसका साग उठा बेगा। न्ह ग्राप्ट शिमेग्राम हिमेश ग्राप्ट सिमेक्तेत्रप्त किन्नहित अन्द्रे कि यदि कीई हस अविष्यहानयकी पुरतकको बातासभे कुछ वठा लेवे श्रह । गण्डाइंड उपस्ट ई किन्डी संकाल स्टू रिए किंगिमडी नर ३१ प्रहाद कि विष्ठ्य हक् मातिष्य कड़ है।क दीय की है 10ई कि 10 १ हर एकका जो इस वृस्तक मोनेव्यहान्यकी बात सुनता

त्रिया है . यानी न हे प्रमु आय या। हमाई मन सीश क्षितक विषि में डि ई राज्ड्र कि ई राज्ड्र किस्सि किसि के कि

धाका के के अपने में जार हम दुस्तक़की बात पाउन का बहाराका the net raped in as with a det all miter the का के उन्हों कर की देश देश के आ है के देश वह अने हिलाता था के उन्हों कर की अनुक्त अनुक्त का देश के अने हिलात

॥ निमार । हाड़े एछं कांभछ मह उपहुर

PREMONT, CALIF. 98319 H 3 8 7 8 pt of the part of th

step find the first of Builts and I